# HISTORY OF JAINA MONACHISM FROM INSCRIPTIONS AND LITERATURE

# Deccan College Dissertation Series

17

# HISTORY OF JAINA MONACHISM FROM INSCRIPTIONS AND LITERATURE

BY

S. B. DEO

# DECCAN COLLEGE POSTGRADUATE AND RESEARCH INSTITUTE POONA

# HISTORY OF JAINA MONACHISM

# FROM INSCRIPTIONS AND LITERATURE

# вY

# SHANTARAM BHALCHANDRA DEO, M.A., Ph.D.

Lecturer in Ancient Indian History, Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona



POONA 1956 First Edition: 500 Copies: August 1956

All Rights Reserved

Price Rs. 20/305ta51 4-

The entire cost of printing this book has been met by Shri Kasturbhai Lalbhai, and the Institute is extremely grateful to him for this munificent gift. —अपुणरावत्तिणीए मे जणणीए अध्पिय

#### FOREWORD

In 1946 the Institute published Cultural History from the Vāju Purāṇa. While doing so, the object in undertaking such studies was clearly laid down. It was "the preparation of regional archaeological studies in conjunction with studies of literary sources like the Purāṇas, the Jaina Agamas and the Epics." In pursuance of this aim, Dr. Dso was advised to take up the study of the evolution of Jaina Monachism. For, though its sister faith, Buddhism, had received adequate attention from scholars—Indian and foreign—, no attempt was hitherto made to look at Jainism Font the point of its development, particularly its monastic aspect. This was possibly due to several reasons: first the non-recognition (earlier) of the independent existence of Jainism as different from Buddhism; secondly, the general view that Jainism was, throughout its history, static; and thirdly, the absence of critical editions of a large number of texts which form the source material.

No one now holds that Jainism is a branch of Buddhism. But the second impression still remains, while the third obstacle will not be removed for years to come. So a critical study of the existing material could not wait indefinitely. Care is, however, taken to check the literary data against the more reliable epigraphical material, whereas to provide for the omission or addition of the data rendered necessary by the publication of future critical editions, information under each head from a group of works assigned to a certain period on literary grounds is repeated. This is partly responsible for increasing the bulk of the book. However, this very treatment will not only help to see the picture of the Jaina Church in its entirety, as it stood at a particular point in its development, but also help in the preparation of critical texts, whenever these are undertaken. As for the development of the Jaina Monachism, let the reader decide for himself or herself how far Dr. Dro's attempt is successful in establishing its non-static character.

H. D. SANKALIA

#### INTRODUCTION

The History of Jaina Monachism can best be based on literary sources having a fixed chronology. It should, however, be noted that the Jaina Canonical texts lack this very factor to a very great extent. Though scholars have tried to give a rough chronology to the various groups of texts, there is as yet no unanimity among them.

More definite results in this respect can be had only when critical editions of these texts are made available. It is feared that such a prospect might take some concrete shape only after a number of years. Without waiting for this, therefore, an attempt has been made in this thesis to reconstruct the history of Jaina Monachism based on the generally accepted chronology of Jaina texts. It is hoped that such a study would help not only to fix the chronological limits more precisely but also to prepare critical editions of these texts. Whereas, while the latter are being prepared, studies like the present one will no doubt need a revision. But, even then, the method followed here is such that not all but some material presented here will perhaps require re-adjustment. As each supposed group of texts is treated separately, only the portions relating to a particular group will be affected, if at all.

With this nature of the material available, the following pages are devoted to a study of the development of Jaina monachism from a historical point of view, taking into consideration at the same time the traditions of the Jainas about their own history.

This development is treated in eleven chapters which are grouped into six parts.

Part first is introductory and has three chapters. The first chapter deals with the nature and the types of Indian monachism and the place of the Janin monachism in it. The sources for its history are critically reviewed in the next chapter, while the last one gives the theories of the origin of Samanism as advocated by different scholars.

For tracing the growth of Jaina monastic ideas and practices, a study of the history of Jainism is essential. This is done in the second part of the thesis.

The actual working and the basic theories of Jaina monachism are studied in the third part. First the monachism of the Angas and the Mülasutras is reviewed. The texts of the rest of the canon are studied in the next chapter, and all exceptical and non-exceptical literature of the postcanonical period is used in the third chapter.

The working of the order of nuns is treated in the fourth chapter as it was found to be useful for comparison with monk's routine.

Digambara texts representative of these periods are included in the respective chapters, and their account is given separately for comparison in each chapter.

The epigraphical corroboration for literary evidence as also other details regarding Jaina monachism are embodied in the fourth part.

No monachism may be said to develop in a vacuum. It has its contact with the society at large. The mutual reactions between Jaina monachism and the society is, therefore, dealt with in the fifth part.

The conclusions are given in the sixth part.

The method of studying this subject has already been referred to. It has entailed certain repetition of the material. But that has been done advisedly: first, to present the picture of monachism from stage to stage; and secondly, to provide for any revision that may be necessary when critical texts are available.

Attention of the reader is drawn to the method of transliteration adopted, especially in the case of Prākrit expressions. Resort to tréuia ( :: ) has been made generally over all the distinctly pronounced vowels following contiguously to the first. Nasals have been generally shown assimilated with the respective class-consonants that follow them. It was not possible to give diacritical marks on small capital letters from p. 520 onwards on account of absence of such a type. It is hoped that this will not cause much inconvenience to the readers.

I am deeply indebted to my Guru Dr. H. D. Sankalia for guiding and giving me encouragement and help at every stage of the work. To Dr. S. M. Kater, the Director of the Deccan College. I am thankful for the readiness and interest in undertaking the publication of this work. I am deeply indebted to Dr. M. A. Mebendale for seeing this work through the press with speed and care. My special thanks are also due to Dr. L. Alsorr and Dr. A. M. Ghatce for valuable suggestions through correspondence and personal meetings. Dr. A. N. Utaritz was kind enough to go through the entire work including the Appendices and was helpful at every stage. He has indeed put me under heavy obligations.

To Shri D. S. MARATHE, I owe my thanks for the translation of relevant chapters from Schubring's "Die Lehre der Jainas."

My friend and colleague Shri S. D. Laddu has put me under a debt of gratitude by offering several corrections and suggestions and by going through the printed matter meticulously. But for his help, the work would have been delayed as I had to go out on extensive tours for archaeological explorations and excevations.

I would be failing in my duty if I do not acknowledge the willing help given to me on all occasions by the Jaina monks, nuns, laymen and institutions of all sects. Special mention must be made of the help given by Shri Popatlal Shah, Shri Kothadia and Shri Babalal Shah.

Finally, I feel very happy to thank the authorities of the G. S. Press, Madras, for neatness and promptness in printing this work.

Deccan College, Poona.

S. B. DEO

# CONTENTS

|        |                                                               |      | PAGE |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|------|
|        | Foreword                                                      |      | vii  |
|        | Introduction                                                  |      | ix   |
|        | PART I                                                        |      |      |
| CHAPTE |                                                               |      |      |
| I,     | Indian Monachism                                              |      | 1    |
| II.    | The Sources for the Study of Jaina Monachism                  |      |      |
| III.   | The Origin and Antiquity of Samanism                          |      | 44   |
|        | PART II                                                       |      |      |
| I.     | The Historical Background to Jaina Monachism                  |      | 57   |
|        | PART III                                                      |      |      |
| I.     | The Angas and the Mulasutras                                  |      | 139  |
| II.    | The Chedasūtras, Niryuktis and the Rest of the Text the Canon | s of | 214  |
| III.   | The Post-Canonical Texts                                      |      | 365  |
| IV.    | The Order of Nuns                                             |      | 465  |
|        | PART IV                                                       |      |      |
| 1.     | Jaina Monachism from Epigraphs                                |      | 513  |
|        | PART V                                                        |      |      |
| I.     | Social Impacts of Jaina Monachism                             |      | 575  |
|        | PART VI                                                       |      |      |
| I.     | Conclusions                                                   |      | 577  |
|        | APPENDIX I. Rules of Jaina Monastic Jurisprudence             |      | 579  |
|        | Bibliography and Abbreviations                                |      | 601  |
|        | Important Sanskrit and Präkrit Terms                          |      | 609  |
|        | General Index                                                 |      | 627  |
|        | Corrections and Additions                                     |      | 651  |
|        |                                                               |      |      |

# PART I

Chapter 1: Indian Monachism.

Chapter 2: The Sources for the Study of Jaina Monachism.

Chapter 3: The Origin and Antiquity of Samanism.

# THE HISTORY OF JAINA MONACHISM FROM INSCRIPTIONS AND LITERATURE\*

#### PART I

#### CHAPTER I

## INDIAN MONACHISM

#### Introduction:

India may aptly be called the homeland of monachism and ascetic practices. Nowhere else, probably, as in India, the impulse of seclusion from the rest of the society, mortification of the body and flight from the world, in pursuit of a higher spiritual ideal, is revealed in a more bewildering variety so as to appear as an inherent element of human life.

#### What is monachism?

The result of this sort of tendency is generally that mode of life in which monks and nuns live away from society in perfect solitude. The words monachism and monasticism have a common source of origin. "The word monasticism is derived from the Greek word uóvos, 'alone', 'solitary', from which a whole family of words has been formed: monks, monastic, nun, monasticism and monachism." Hence monachism may be said to denote that "form of religious life led by those who having separated themselves entirely from the world live in solitude." The words equivalent to monachism in Sanskrit may be said to imply the same sense. Life in a monastery or in a forest on account of disgust for the world or for noble purpose of self-realisation may, therefore, be said to be at the root of this mode of life.

#### Motives behind monastic life:

Innumerable instances of the rich and the poor, of the young and the old of either sex, could be cited who, under the influence of noble ideals of preaching the misery-stricken world the way of salvation and eternal happiness, embraced the life of renunciation by giving up everything that was dear to them. Gotama the Buddha and Mahāvīra, as also a number of their predecessors and contemporaries, were the best examples of this missionary zeal.

- \* Thesis approved for the degree of Ph.D. by the University of Bombay, 1952.
- 1. ERE, Vol. 2, p. 69.
- 2. Ibid., 8, p. 781.
- 3. They are: mathavēsa, mathādhyēsana, vanavēsa, vēnaprasthatē, aranyardza, vaikhānasavrīti, samsēratyēga and udāsinatē—Monier Williams, Dict. of Engl. and Sanskrit (1851), p. 512.

Besides them, the cases of Jayanti, aunt of the king Udāyana of Kosambi, and prince Atimuktakas may be said to illustrate how spiritual problems and considerations induced queens and youths to enter monastic life.

On the other hand, there were others who, influenced by the misery of worldly life and the note of impermanence in it, decided to take to monk or nunlife. Khemā, consort of Bimbistra, for instance, was made to see the vision of fading youth which made her give up all her pride for beauty and become a nun.<sup>6</sup> Paumāvai, queen of king Dahivāhaṇa of Campā, entered the ascetic order due to separation from her husband.<sup>7</sup> The sight of a man being led for execution,<sup>8</sup> the piteous cry of animals to be slaughtered for a marriage feast,<sup>9</sup> the transformation of a young bull into an old one,<sup>16</sup> the fall of flagil and the losing of the blossom by the mango tree<sup>12</sup>—all these have been sufficient reasons for various persons to realise the vanity and the transitoriness of human life.

Indian approach to life:

This emptuness of worldly existence has been the predominant note of Indian ascetic literature, and we often come across views which depict human life as "a dew drop dangling on the top of the blade of kuśa grass." Everything was looked upon as impermanent and full of misery and the people yearned to escape from the cycle of birth and rebirth.

The purpose of monastic life:

Western scholars seem to put in bold rehef only this pessimistic note in Indian monachism when they say that, "By the Indian life has ever been regarded as essentially evil, and relief from the burden and sorrow of existence as the chief and final aim "14

It should be noted, however, that monastic life in India was not based or advocated merely on the sad note of disgust of life. It was, on the other hand, the outward appearance of a form of life which struggled hard for

```
4. I.A. Vol. 19, p. 64
```

<sup>5.</sup> Antagada; Upadhye, Brhtkathākoša, Intr. p. 22.

<sup>6.</sup> I.A. Vol. 57, p. 50.

Uttar. tīkā, 9, p. 132a.

<sup>8.</sup> Uttar. SBE, XLV, pp. 108-09

<sup>9.</sup> Ibid, p. 114.

Uttar.-N. 264-67.

<sup>11.</sup> Ibid., 264-67.

<sup>12.</sup> Ibid.

<sup>13.</sup> Uttar. 10, 1-4.

<sup>14.</sup> ERE, Vol. 8, p. 803.

the knowledge of reality, the realisation that this life was not the only life, that it was only a passing phase and that there could be an end of sansara—a series of births—by knowing who we are and becoming one with the Universal Self.

The nature of Liberation:

Thus, it may be said, that the aim of monastic life was not merely an escape but an effort to achieve the highest purpose of human life which was looked upon as a rare opportunity to have in the endless cycle of births and rehirths.

Irrespective of the fact that the nature of this 'realisation' or 'liberation' varied with the main types of Indian monachism, the fundamental basis of all the three may be said to be consisting of the positive joy or consciousness or self-knowledge, as the following discussion would show.

#### Buddhist Nirvāna:

The idea of liberation was expressed by the Buddhists with the term 'nibbāṇa.' Etymologically it signifies 'going out,' 'extinction', which is perhaps wrongly interpreted by some to be simple annihilation—a negative phenomenon.

The Buddhist texts, however, picture it as a "subjective awareness of the freed state" 15 According to the words of Sāriputta, nibbāṇa was the complete destruction of greed (rāgakhāyo), hatred (dosa) and infatuation (moha). In short it signified the end of cravings (taṇhā). The struggle with Māra and his three daughters—Craving (taṇhā), Discontent (arati) and Lust (rūga) — which Buddha had to undergo, depicts a psychological effort to put an end to 'vāsanā. No wonder, therefore, if Buddha exclaimed: "It is in order to attain to this seat that I have undergone successive births for so long a time", for a sense of fulfilment pervaded him: 'āsavehim cittain vimucci, khīṇā jāti, vusitain brahmacariyam, katam karaṇīyam, nāparam itthatātava."

The knowledge of the four cardinal truths (āryasatyas)—dukkha (suffering), samudaya (cause), nirodha (suppression), and pratipad or mārga (path or way)—was a stage in the realisation of the theory of dependent causation (pratityasamutpāda) which revealed the origin and cause of rebirth. Once it was understood and suppressed through the destruction of taṇhā, it led one nearer the attainment of nibbāna.

<sup>15.</sup> Ibid., p. 772; Sec, Age of Imperial Unity. p 371.

<sup>16.</sup> Mahāvagga, Ed. BHAGWAT, p. 22.

Besides the destruction of craving, nibbāṇa signified release from rebirth, sorrow and fear. It was a state of enlightenment (bodhi), contentment and peace (santi) which was qualified by epithets like visuddha (pure), sthira (stable) and siva (holy) and was a source of unparalleled happiness (natthi santiparam sultham).<sup>17</sup>

#### Jaina Siddhatva:

The conception of liberation among the Jainas depicts the attainment of its original pure nature by the soul (attà). They say that the soul coming under the influence of the kasāyas or passions—krodha, māna, māyā and lobha—gets attached to karnic particles (pudgala) and loses its pure nature. The soul thus becoming heavy due to this influx (āšrava) of the karmic atoms. becomes heavy and goes to hell.

The attainment of mokṣa consists, therefore, in the stoppage (samvara) of the influx and the dissipation or destruction (narjarā) of karman. This frees the soul from the burden and helps it in attaining its original pure nature 18

This realising of the inherent purity by the soul is not somethine foreign to it. As a matter of fact, it is simply the knowledge of that aspect which is not revealed to one due to ignorance and passions.<sup>19</sup> The illustration of a dry gourd covered with mud shooting up gradually to the surface of water due to the loosening of mud-coating (signifying the karmic bondage), implies the same idea.<sup>20</sup>

The attainment of the purity of the soul is to be achieved by right inth (samyakdarsana), right knowledge (s°-jnāna) and right conduct (s°-cāritra). The Jaina texts go eloquent in describing the outcome of the triad and mokşa is described as ajara (without decay), amara (without death), aksyav (permanent), anupama saukhya (incomparable happines), p° sivam (holy), acala (stable), ananta (eternal), avyābādīha (devoid of misery), apunarāvartika (from which there is no return). The phenomenon of attaining this state of self-knowledge is described in fitting terms like 'sujhahii,

- 17. Dhammapada, XV, 6, 7.
- Krtsnakarmaksayo moksah—Tattvartha. 10. 2-3, Mül. 7, 6, Avassaya—N. 953.
- While commenting on the phrase 'suddhattam' uvajäyai', Malayagori remarks: upajäyate ityapi tattvatastadätmanah sväbhävikameva sad anädikarınmävrtam tädävarapavigamenävirbhavati – Vrtti to Avassaya – N. p. 534b
   Netat 6.
  - De. Ivaga o
  - 21. Tattvārtha. p. 2; Samayasāra XI, 432.
  - 22 Mūl. 12, 145.
  - 23. Aup. p. 46.

bujihihii, muccihii, pariniyyahii, sayyadukkhanam antam karehii' (will attain to, will be enlightened, will be freed and will put an end to all miseries.)24

It is, therefore, an aim "for which nudity, tonsure and celibacy are practised; for which no bath is taken, no umbrella is used and no shoes are put on; for which one sleeps on the ground or on a plank of wood; for which one begs food from house to house not minding abuse or praise, the condemnation, scandal, beatings, the twenty two troubles (parisaha) and the pranks of the wicked."25

#### The Brāhmanical Moksa:

The Brāhmanical conception of moksa has a very long history of evolution and development.

In the Vedic period there is revealed a marked absence of the idea of moksa, though the word 'amrta' may be said to be connected with that idea.

It is only in the Upanisadic period that we come across an exuberance of phraseology describing moksa as even the Brāmanas fail to do so. The Brhadāranyaka26 Upanisad seems to express the idea as "beholding this self as the Lord of all that is and will be." When one gets this realisation of the identity of the individual soul with the Universal soul, then one need not be afraid of anything as he has known 'the soundless, the intangible...,the eternal....the unchangeable."27 Thus the Upanishads may be said to present the phenomenon of liberation as the consciousness of the knowledge of the identity of the individual soul with the Absolute.

The Bhagawadaītā reveals different aspects of liberation inasmuch as it presents the idea as freedom from evil action (asubhāt karmāt), the destruction of desire and passion (kāmakrodhavivukta), release from old age and death (jarāmaraņa), and liberation from the pairs of opposite known as pleasure and pain (dvandvairvimuktāh sukhadukhasamdnyaih),28

The conception of liberation, however, flowered into a variety of facets with different Brahmanical schools. Carvaka held it to be absolute freedom (swātantrya). The Sānkhyas held it to be the realisation of prakṛti and puruşa (prakṛtipurusavivekaḥ muktiḥ), while the Advaitins explained it as the keeping aloof from avidyā (ignorance).29

```
24 Vivaga, p. 51; also Vim. 20, 5-6.
```

<sup>25.</sup> Antagada, p. 29.

<sup>26.</sup> IV. IV. 13, 15; quoted in ERE, Vol. 8, p. 771. 27. Katha Upanisad quoted in ERE, Vol. 8, p. 771.

<sup>28. 4, 16; 5, 26; 7, 29; 15, 5.</sup> 

<sup>29.</sup> Sarvadarśanakaumudi, Triv. Skt Series, No. CXXXV, (1938) pp. 137, 141.

A survey of the ideas about mokṣa as enunciated by the Buddhists. Jainas and different schools of Brāhmanism may be said to brung one fact to prominence. It is the positive aspect implied in liberation which consisted of the realisation of the freed state of the soul through the destruction of passions and desires.

The means to attain Liberation:

It was, therefore, to attain to this state of self-realisation which automatically freed one from the ever-dynamic cycle of birth and rebirth, that people took to the rigorous life of monkhood. Moreover, a sannyasta life was the proper mode to approach the ideal as it consisted of poverty, nonattachment and indifference to body so essential for the knowledge of the self. Hence Indian monachism insisted on monkhood or nunhood as the only way<sup>30</sup> leading towards liberation.

Essentials of Indian Monachism:

Monastic life being the pre-requisite of liberation, religion in India has played a very important part. "It has constantly attempted to evolve and propogate certain ethical standards for the good behaviour of man as a constituent of society." With the basis of these ethical standards, it has evolved a planned system of life which when perfectly followed led one towards monkhood. These attempts of a carefully planned scheme may be said to be revealed in the theory of the four āsramass of Brāhmanusm, and the uvāsaga padimās." of Jainism. The former as well as the latter prepared the way for the practice of life of rigour and of least dependence on society so characteristic of monkhood.

It may, at the same time, be noted that this scheme was elastic. The stages in it were not waterlight compartments but the result of a gradual and a logical process of evolution. Householdership and monkhood were not diametrically opposite to each other but the ideal and the restrained practice of the former led one to the initial stages of monastic life.

<sup>30. &#</sup>x27;Buddhānam santike patthentassā'ni pabbajjalinge thitasseva samijjhati no gihilinge thitassa'—Nudānakathā (Bhacwar), p 20.

<sup>31</sup> Upadnye, Brhotkathakoša, Intr. p. 7.

<sup>2.</sup> Padinisi are "the standards that a layman (upisaka) is expected to observe. They are deven in number and are completed in five years and a half. The object in or practising these pratuins seems to be to gradually attain the state of a monk as the nume of the last pratinal (asmanabhityapadimis) suggests." — It varsy, notes, pp. 224-23, also Dadsirutskandha.

Even in the practice of monk-life Indian monachism was rather individualistic.<sup>33</sup> One was free to follow ascetic life either in company with comonks or alone in a forest. The monk was free to adopt the way he thought proper for the attainment of liberation and carry it out in his full faith. This naturally gave rise to a number of sects and subsects which rose up and dwindled for want of co-ordination and centralised control.<sup>34</sup>

# Essentials of Western Monachism:

Western monachism, on the other hand, does not seem to have afforded a planned scheme of life leading towards monkhood. One has to choose one course of life, either that of a monk or of a married man. The married person can be a monk only if his wife is dead or if his wife also has become a nun 38 and nun 38 come.

Ideas regarding final liberation also differ from those laid down in Indian monachism. Christian monachism depicts moksa as the gift of the grace of God. Unless God is pleased, one cannot get His mercy, however one may try. Thus this monachism may be said to picture beatitude as something beyond the reach of mere human effort.

This grace of God, it may be noted, can be ecquired without following the monastic life. The latter is taken to be an image of what life will be in heaven, and there is every likelihood of an ideal and pious householder getting the grace of God.

This grace of God, according to Christian monachism, can be attained only in human life as that is the best opportunity of getting it. There being no reburth to assure any future hopes of acquiring Grace, one has to please God for it. Death is a punishment and not a step towards better or worse life. It is a point which takes one either to hell or heaven permanently.

- 33. "In the east the dominating principle of monachism was its strongly marked indulation—the protest of the individual against a collectivism which tended to lose sight of his value. Unfortunately the protest became a council of despair and flight, although the element of life which underlay it must not be overlooked. Individualism was self-surrender united in a yearning for ideals which took a form of a flight to the desert."—ESS, Vol. X. p. 585.
- 34. "The various orders have been for the most part loosely organised, and that from want not of organising power but of inclination and will."—ERE, Vol. 8, p. 803.
- 35. I am indebted to Father Delurer for these Roman Catholic views; For details of Christian outlook see, Christian Spirituality by P. Pousax. English Monastic Life by Cardinal Gasquer (6th Ed.) London, 1924. Cambridge Medieval History, Vol. 1, 2nd Ed. Cambridge, 1924, Chapters XVIII and XX. Monasticism: ESS, Vol. X, pp. 584-90. Monasticism: ESS, Vol. X, pp. 584-90. Monasticism: ESS, Vol. X, pp. 587-90.

The monk's role, therefore, consists in praying for the grace of God for himself as well as for others. This he can do only when he belongs to a particular monastery for nobody is recognised as a monk unless one takes to life in a monastery.<sup>56</sup>

## Comparison with Indian monachism:

Some of the outstanding features of Christian monachism discussed above, bring in relief the points of contrast between it and Indian monachism as a whole which may be summarised as follows.

- (i) There seems to be no scheme for preparing for monkhood in Christian monachism as we get in the äśrama theory of Brāhmanism or the nadimās or even the rules of lawnan relption in Jainism.
- (ii) Unlike Indian monachism, Christian monachism does not seem to take monklife as essential for acquiring liberation.
- (iii) Liberation according to the Christians may be said to be beyond the reach of human effort and it is more a favour of God than the result of human endeavour. Indian monachism, on the other hand, gives ample scope for human effort in the achievement of liberation by leading a pure monk life.
- (iv) There being no rebirth, Christian monachism may be said to offer no hopes of future redress. On the contrary, karma theory, which may be said to be the backbone of Indian philosophy, offers a solace to a person who aspires to get liberation at least in some future rebirth.
- (v) The insistence on the monk's stay in a monastery may not be said to be a pre-requisite of monkhood in India as it is in Christian monachism. It should be noted that this factor led to a systematic development of monastic organisation in western countries, while the absence of it led to the growth of numerous independent sects in India.
- (vi) One factor which may be said to be common to both these monachisms was bodily mortification. The Brithmanical and Jaina monks have shown tremendous capacity for bodily suffering by standing facing the sun, lying down on hot sand, practising long term fasts, etc. But even these seem to fall to the background when compared with some of the excesses practised by Irish saints. "St. Finnchua is said to have spent seven years suspended by iron shackles under his armpits, so that he might get a place in heaven in lieu of one which he had given away.....St. Findian is said to have worn

<sup>36. &</sup>quot;In the West, monachism very soon ceased to be the monachism of a lonely monk"—ESS, Vol. X, pp. 585-86.

a girdle of iron that cut to the bone...Of the Irish saint Kevin it is said that he remained for seven years in a standing posture without sleep, with his arms held up in the same position, and that a blackbird laid and hatched her eggs in his palm."<sup>37</sup>

#### Common Basis of Indian Monachisms:

It is not only when compared with western monachism that different types of Indian monachism present similarities but even otherwise when studied individually, the three principal systems—Brāhmanism, Buddhism and Jainism—, reveal many common points between them.

The approach to life may be said to be identical to all the three, inasmuch as they looked upon life as a drudgery and sought refuge in the blass of self-realisation

The cthical foundation<sup>38</sup> of all these is the same for the principal vows of ahimsā, satya, asteya, aparigraha and brahmacarya are to be found in the three systems without any change.

Ideas regarding the karma theory, rebirth and liberation are more or less the same.

The identity of the above points was so fascinating as to lead some scholars to believe that Buddhism and Jainism were not independent systems but mere offshoots of Brāhmanism.

#### Brähmanical Monachism .

Irrespective of this essential identity with Buddhist and Jaina monachisms, Brāhmanism has shown comparatively more elasticity inasmuch as it has given refuge to hundreds of sects and subsects of varied philosophies and practices under its wings.

The effect of this spiritual generosity, as we may put it, was the weakening of the Church and the loss of a central binding force. The Buddhist and the Jaina monachisms, however, were more organised and disciplined efforts of corporate life under the directions of a conscious church.<sup>39</sup>

It was unfortunate, however, that this spiritual generosity did not condescend to allow women and low-class people to enter nunhood or monk-

<sup>37</sup> ERE, Vol. 2, p. 72.

<sup>38.</sup> WINTERNITZ calls it 'ascetic morality': Hist. of Ind. Lit. Vol. 2, p. 425.

<sup>39. &#</sup>x27;While in Brähmanism the monastic life has preserved its eremitic character, in Buddhism we find it, on the contrary, in the cenobitic form 'The monks live together in monasteries, in the practice of poverty—as mendicants, in fact—and celibacy'—ERE, Vol. 8, p. 782.

BULL, DCRI.--2

hood. Hence, an order of nuns inspired with the zeal of attaining the bliss of moksa, is altogether absent in Brähmanism, and it, in a way, denied its Church a class of followers which "are better and more faithful custodians of ancient traditions and culture than even literate men."40

More than that, this caste-bar gave rise to a wave of dissatisfaction which may be taken to be one of the factors that led to the popularity of sects like Buddhism and Jamism

#### Buddhist Monachism .

Inspite of the fact that, "In proclaiming a religion purely spiritual and the incapability of ceremonies to secure salvation, Buddha had not brought forward a doctrine absolutely novel",41 the removal of caste barriers regarding entry to the Church, 'did not fail to awaken and stimulate the powers, hitherto dormant and oppressed, of all, and especially of the lower classes'.42 This principle of equality of birth and of status was followed even regarding the appointment of Church officers.

Besides acknowledging this equality of birth, Buddhist monachism "broke away from past traditions and revolted against the older Vedic system of sacrifice and self-mortification" 42 Buddha himself had undergone severe bodily mortification and had lost his faith in that course 4 and in between the two extremes of bodily mortification and sense gratifications, he advocated a balanced "middle path". Thus Buddhist monachism was completely devoid of mortificatory practices unlike Eralimanism or Jamism.

Taking resort to sobre realism based on normal rules of ethical conduct, Buddhist monachism did its best not only to organise itself with elaborate rules of monastic jurisprudence but, in its earlier phases, did everything to win over lay supporters. All opportunities of accepting invitations for meals and obtaining elaborate sanghārāmas for his monks were not avoided by the Buddha.

The Buddha seemed to have a kind of prejudice against women in the beginning and he was not willing to admit them into the order. But he, unwillingly, bowed to the insisting requests of Ananda and Mahāpajāpati Gotami and gave his consent to the creation of the order of nuns imposing

- 40. ALTERAR, Position of Women. , pp 28-29
- 41. A Barris, I.A., Vol. III, p 330, ERE Vol 8, p 797.
- 42. Wesen, I.A., Vol. XXX, p. 279
- 43 Barua, A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, p 242,
- 44. For his account of it to Sariputta as given in Majjhima-Nikaya, see Jaina Antiquary, Vol. XI, No. 1, pp. 17-18

stricter rules of conduct on them. Thus, it may be said that the injustice done to women by Brāhmanism regarding sannyāsa was redressed by Buddha, though much against his will.

#### Jaina Monachism:

Compared with the features of Buddhist monachism discussed above, Jaina monachism reveals some peculiarities so characteristic of it.

The standard of monastic behaviour was, perhaps, stricter inasmuch as Jaina monks practised severe mortificatory practices like fasting and putting up with all sorts of bodily trouble by complete indifference to it.46

The practice of Ahimsā was taken to the farthest limit possible, and the Jama monk seemed to care more for other living beings than for himself.

The yow of non-possession in its severest form emerged in the vindication of nudity<sup>47</sup> so peculiar to the Digambara Jainas.

The purity of food gave rise to numerous rules of begging, and none can perhaps, beat the Jainas in this case.<sup>48</sup>

Even though Jaina monachism shared the same attitude, as the Buddhist and the Brähmanucal monachisms did, regording women, yet it gave them full scope in matters of spiritual aspurations by enlisting them into the order right from the beginning. Therefore, it may be said that what Brähmanism never did and what Buddhism did only later, Jaina monachism did right at the beginning.

The practice of loya (uprooting the hair from the head and the beard), mov be taken as the symbol of self-control so rigorously practised in Jaina monachism. Besides self-control, the practices of loya and nudity were characteristic of the attitude of least dependence on society which should be noted as the peculiarity of Indian monachism as a whole.

Inspite of this principle of least dependence on society leaders of Jaina Church were wise enough to keep constant touch with the laity which, it should be noted, is even now giving full alleatince to the Church, and has

<sup>45.</sup> Cullavagga X, 1.

For different modes of death implying patient bearing of bodily suffering, see Santhārayapannaya, vs. 56-88.

In Brāhmanism, the Paramahainsa and the Turiyātita remained naked: Har Dutta Shamma, Hist. of Brahmanical Asceticism, Poona Orientalist. Vol. 3, No. 4, (1939), D. 76.

<sup>48.</sup> See Dav. and Pinda-N.

12 S. B. DEO

played an important role in the existence not only of Jainism but also of Jaina monachism in the best possible orthodox traditions. This conservative minded laity conscious of its role in the Church has also proved to be a check on the moral discipline of the monks, and has been successful in keeping away their monachism from facing liquidation which Buddhist monachism had to do in India.

#### Distinctions of Buddhist and Jaina Monachisms:

The role of Jaina and Buddhist types of monachism was not, therefore, merely to have a system for system's sake. They implied breaking away from worn out grooves of thought and an idealisation of monastic life. They were, in short, "essentially pessimistic in worfdly outlook, metaphysically dualistic if not pluralistic, animistic and ultra humane in its ethical tense, temperamentally ascetic, undoubtedly accepting the dogma of transmigration and karma doctrine, owing no racial allegiance to Vedas and Vedic rites, subscribing to the belief of individual perfection, and refusing unhesitatingly to accept a creator". 50

#### The aim of the thesis .

Such being the character of Jaina monachism, it has played an important part in the ideological revolutions pertaining to religious life in India.

The evaluation of the role of Jama monachism, therefore, is attempted in the following pages firstly by a minute study of Jaina literature, secondly by noting the influence it had on other aspects of Indian life, and lastly by the observation of the actual practice of monastic life by the Jaina monks today.

For a few instances of this see Glasenapp Jainismus, Guj. tran. pp. 339-40.
 Upadrye, Prv. pref. pp. 12-13; Brhatkathákoia, Intr. p. 12.

#### CHAPTER II

#### THE SOURCES FOR THE STUDY OF JAINA MONACHISM

There are still many gaps to be filled and problems to be solved in the history of India. Therefore, a fully documented and a chronological account of the political and cultural life in India is yet a desideratum.

#### Role of religious sects:

Inspite of this "temporary vagueness of (historical) outline, as of things half-seen and processes half-realised", the role of different religious systems and monastic congregations was by no means a minor one. It may be said that they formed the very backbone of Indian life.

# Evolutionary nature of Jaina Monachism:

Amongst these monastic institutions, Jaina monachism played a great role. And that too because it was never a static institution, though predominantly r conservative one. It did react to internal and external forces, and its history is mainly an account of this reaction and adjustment to or defiance towards changing environments. What Dr. Durr says with regard to Budhist monachism may aptly be remarked with reference to Jaina monachism as well. "Buddhist monasticism", he remarks, "has been, like all other historic institutions, the result of a gradual process, changing under pressure of its sociological environments and its own inner principle of evolution."

#### The Role of Modern Research:

A time was when this evolution and reaction could not be noticed for want of sufficient research regarding Jainism. The element of mystery and an appearance of ideological inertia attributed to different monachisms in India are rapidly fading away before the light of modern research and we are now, perhaps, in a better position of attempting to pronounce a more clear judgment on some matters than some of the pioneers in the past could do.

<sup>1.</sup> DUTT. Early Buddhist Monachism, p 1.

Ibid.

## Survey of Jaina Research:

Round<sup>3</sup> about the beginning of the nineteenth century, European scholars were attracted towards Jaina studies. It was in 1809 that Col. MACKENZIE wrote an "Account of the Jains".4 Franklins and Delawaine followed him. The former wrote about his "Researches on the Tenets and Doctrines of the Jevnes and Boodhists" in 1827, and the latter gave a modest account of "The Sravaes or Jains".5

A very systematic and a compact account of the Jainas was given by BUHLER in his "Indische Sekte der Jainas" in 1887.6 A few years later JACOBI contributed a fine article on Jainism in the Encyclopaedia of Religions and Ethics.7 An exhaustive account of Jaina religion and life-which, however resulted in finding out 'an empty heart of Jamism'-was published by Mrs. Sinclair Stevenson<sup>8</sup> in 1915. A couple of years later, Nahan and Ghosh came out with a bulky volume under the title 'An Entonic of Jainism",9

In the next fifteen years scholars like Gandhi, 10 Glasenapp, 11 Gupre. NOT,12 WARREN13 and Schubring14 made contributions to several aspects of Jainism.

# Work regarding Jaina texts:

This research regarding Jainism in general, aftracted the attention of scholars, both Indian and European, to the need of editing Jaina texts. As early as 1847, Bothlingke rendered into German the Abhulhanacintamani. The next year saw the publication of the translation of Kalminatra by Stevenson. These initial attempts, however, were not perfect, and ten years later Weber published (in 1866), his masterly "Fragments of the Bhagavati". This was followed by his survey of the sacred literature of the Jaimas. 15

- 3. The following account is mainly taken from Schunning's D.c Lehre der James Chapt. 1, pp. 1-17; WINTERNITZ'S Hist of Ind. Let. pt. II. GLASSYAPP's Dec. Janusians, Cuj. 4. Assatic Researches, Band IX, 1809, pp 244 ff

  - Trans. of R.A.S. 1827.
  - 6. Engl. transl. by Burgess in 1903.
  - 7. ERE, Vol. 7, pp. 465-74
  - 8. The Heart of Jainism.
  - 9. Published . 1917
  - 10. Jama Philosophy, 1924.
  - 11. Der Jainismus, 1925.
  - 12. La Religion Djama, 1926
  - 13. Jainssm in Western Garb etc., 1930
  - Die Lehre der Jamas, 1935.
  - 15. Engl. transl. in I.A. Vols.: XVII-XXI.

JACOBI. 16 LEUMANN. 17 HOERNLE. 18 and CHARPENTIER 19 contributed their intellectual mite in this effort. Indian scholars like VIJAYADHARMASURI. VIJAYANANDASURI, Muni JINAVIJAYA, Shri K. P. Modi, Drs. P. L. Vaidya, A. N. UPADHYE, Babu Kamta Prasad Jain, C. R. Jain, Prof. Kapadia, Dr. Hiralal Jain, Pandit Nathu Ram Premi and others have also contributed their due share in the advancement of Jaina research.

Along with these scholars, so many Digambara and Svetāmbara institutions have come forward for the publication of the canonical and the noncanonical texts. The Jaina Bhandaras have also, of late, brought out their mss, wealth to some extent.

# Mss., Epigraphy and Pattāvalis :

In the field of manuscripts, pattavalis (lists of succession in Church hierarchy), and epigraphy also, voluminous material has come to light.

Reports and catalogues of manuscripts by Bühler,20 Kielhorn,21 Peterson 22 Bhandarkar, 23 Keith, 24 Rai Bahadur Hiralal, 25 Velankar 26 and others have made a considerable addition to our knowledge.

Hundreds of Jama inscriptions were brought to light by Journals like The Epigraphia Indica, Epigraphia Carnatica, Indian Antiquary, Corpus Inscriptionum Indicarum, South Indian Inscriptions, Jaina Antiquary and annual Reports of the Archaeological Survey of India. These and others have been embodied in separate monographs by Guerinot 27 Nahar 28 Muni Jinavi-JAYA,29 and by scholars like Rice, Hultzch, Kielhorn, Fergusson, Burgess, FLEET and others.

Evaluation of Literary and Epigraphical Sources:

A proper evaluation and selection of material out of this mass of literary and engraphical sources is needed to build up a somewhat connected

- 16. Kaipasutra 1879: Ācarānga, Sūtrakrtānga, Kalpasutra and Uztarādhyayana in SBE, Vol. XXII, XLV, 1884.
  - Aupapätika 1883.
  - 18. Urasagadasão 1884.
  - 19. Uttarādhvavana 1921.
  - 20. Rep. in search of Skt. Mss.: 1869-82.
  - Do.—years: 1869-82.
  - 22. Do.-vears: 1886-92. London 1894.
  - 23. Do.-years 1882-97. 24. Do -year 1911.
  - Do.—Nagpur 1926.

  - Do. BBRAS., 1930. 27 Reportaire d'Epigraphie Jaina 1908.
  - 28. Jama Lekha Sangraha, 3 Vols. 1918.
  - 29. Prācīna Jaina Lekha Sangraha, Bhāvanagar.

history of Jaina monachism, as both of these types of sources may be said to have certain merits as well as demerits.

The data and the nature of a literary source is not easy to fix. It may have derived its material from tradition, or partly from tradition and partly from a historical event. The epigraphical data is generally historical, often contemporary with the event, though usually brief. Inscriptions may be said to serve as a kind of a check on the literary sources, and they sometimes supplement and vindicate the information in the texts, as in the case of the Kalpasūtra and the Mathurā Inscriptions.<sup>30</sup> Thus the information as given in the Jaina canonical texts checked by historical evidence may be said to form the basis of the historical approach to Jaina monachism.

## The importance of Svet, and Dig. works:

Considering the fact that little work, particularly on Jama monachism has been done up till now, a study of the Svetänbara canon together with its exegetical literature as also that of the early and later Digambara texts presents an interesting field for research. Irrespective of the fact that the Jaina canonical books "are written in a dry-as-dust, matter of fact, didactic tone, and ... are seldom instinct with general human interest which so many Buddhist texts possess," they are of immense value for our purpose. The texts of the canon of a monachism well-known for its ethical and ascetic practices are bound to be so.

#### Limitations of the Svet. Canon:

Before entering into a detailed study of the Svetämbara Canon, it should be made clear that the group of texts known as the 'Siddhānta' or 'Agama' is acknowledged only by the Svetāmbara sect of the Jaina Church and it is disowned and taken as unauthoritative by the Digambaras.

Moreover, among the different groups of texts that go to form the Svetāmbara canon, no unanunity about the total number of the books of the Agama can be had. Different scholars come to different conclusions. The following list, however, based on the opinion of scholars like Winternit. and Weber. 4' is generally accepted.

- 30. Bühlen, Indian Sect of the Jainas, pp. 58-60
- WINTERNITZ, op. cif., Vol. 2, p. 426; also WEBER: (Jaina) literature, remarkable not less for its immensity than for its monotony and intellectual poverty"—I.A. Vol XVII, p. 290.
- 32. Prof. Kapadia gives a list of 84 books of the Canon: Canonical Lit. of the Jaina, p. 58; See Glassnapp, op. cit., tran. p. 100.; also Thân p. 49b; Anugoya. pp 3-5. 201-02; Namá: 114
  - 33. op. cit., pp 428-30.
  - 34. I.A. Vols. XVII-XXI.

# The Spetambara Canon:

The Svetāmbara Canon is divided into the following principal categories:

# The Angas:

- (1) Avāranga.
- Süvagadanga. (2)
- (3) Thānanaa.
- (4) Samavāyānga.
- (5) Viuāhapannatti, (also called Bhaqavati).
- (6) Nāvādhammakahāo.
- (7) Uvāsagadasāo.
- (8) Antagadadasão.
- (9) Anuttarovavājuadasāo.
- (10) Panhāvāgaranāim.
- (11) Vivāgasuya. (12) Ditthivaya (not extant).

# The Upangas:

- (1) Ovavāina.
- (2) Rāyapasenaijja.
- (3) Jīvābhigama.
- (4) Pannavanā.
- (5) Sūrivapannatti.
- (6) Jambuddīvapannatti.
- (7) Candapannatti.
- (8) Nirvāvalio. (9) Kappāvadamsiāo.
- (10) Pupphião.
- (11) Pupphacülião.
- (12) Vanhidasão.

# Ten Painnas:

- (1) Causarana.
- (2) Aurapaccakkhāna. (3) Bhattaparinnā.
- (4) Samthara.
- (5) Tandulaveyāliya.
- (6) Candāvijihaya.
- (7) Devindatthava.
- (8) Ganivijjā.
- Mahāpaccakkhāna.
- (10) Viratthana

#### BULL DORL-3

#### Six Chevasuttas:

- Nisīha.
- (2) Mahānisīha.
- (3) Vavahāra.
- (4) Dasāsuyakkhandha, (or Āyāradasāo).
- (5) Kappa, (also Brhatkalpa).
- (6) Pañcakappa, (some put Jīyakappa).

#### Four Mülasuttas:

- Uttarājjhayaņa.
  - (2) Dasaveyāliya.
- (3) Avassaya.
- (4) Pindanijjutti, (some put Oha-n-°)

#### Two Miscellaneous Texts:

- (1) Nandi.
- (2) Anuyogadāra.

#### Authorship of the Canon.

The Jaina tradition attributes the creation of the sacred lore to the Arnat, <sup>35</sup> and the systematic compilation of it in sūtra form to the ganadharas or the chief disciples of the Master. The essence of the doctrine was contained by the fourteen Puvvās which Mahāvīra was said to have exposed to his eleven gaṇadharas. Unfortunately the knowledge of these texts was gradually lost, and only a single ganadhara could hand it down to posterity.

#### The Council of Pataliputra:

This episode of the loss of the canon and the Digambara non-recognition of it, is connected with the famous famine in Magadha during the reign of Candragupta Maurya. It is said that during his reign, starvation conditions led to the migration of a section of the Jaina Church under Bhadrabāhu to South India, while another group under Sthülabhadra preferred to stay at home.

When the famine was over and normal conditions prevailed, a council was summoned by Sthulabhadra at Pāṭaliputra early in the 3rd century B.C., to collect and co-ordinate the extant portions of the canon as the famine con-

35. Attham bhāsai arīhū suttam ganthanti ganaharā niunam sāsanassa hiyatthām tao suttam pavattai. So also we come across the set formula at the beginning of the texts or chapters in it: 'Jai nam bhante camanena bhagavayā Mahāvirena' etc.

ditions had perhaps made it impossible for the monks to recollect and study their texts properly.

The Council found that the knowledge of the puvvas was lost and that nobody except Bhadrabāhu who was practising austerities somewhere in Nepal.<sup>38</sup> knew them. The council requested him to reveal his knowledge to others but he refused to do so. Then being threatened with excommunication, he agreed to teach the puvvas to a group of some five hundred monks sent to him for that purpose by the Sangha. Out of the five hundred, only Sthülabhadra showed the tenacity of mastering all the puvvas. But he too was handicapped by his master's order prohibiting him to teach the last four puvvas, out of the fourteen, to anybody for some transgression done by him. The final effect of the whole incident resulted in the loss of the last four puvvas, and the Pāṭalīputra Council could, it seems, only collect the ten puvvas and the Angas.

The canon fixed by the Pāṭaliputra Council which was 'undoubtedly the first origin of the Siddhārd,' Twas not acknowledged by those who had returned to their home-lands from the south. Being dissatisfied with this attempt of the Council, they went to the length of disowning the canon and declared that the whole group of the Angas and the puvvas was lost forever. Thus the Digambaras came to hold the view that the canon as collected by the Pāṭaliputra congregation was not a genuine one.<sup>38</sup>

## The Loss of puvvas:

On the loss of the puvva texts which were said to be incorporated in the twelfth Anga Ditthiväya, 39 different scholars hold different views and attribute various reasons for it.

The Jainas themselves seem to put forward the famine conditions, which seriously affected the daily routine of Jaina monks, as the cause of the nonstudy and the forgetting of the puvvas.

- 36. Avašyaka-C. II, p. 187.
- 37. C. J. SHAH, Jainism in North India, p. 221.
- 38. WINTERNITE, op. ci., 2, p. 432. It may be noted that the tradition mentions the loss of the canon in the career of the previous Tirthunkaras also. Wizer, I. A., Vol. XVII, p. 289: "At the time of Usabha all the twelve Angas were estant; between Jimas 1-9 only the first eleven; between Jimas 9-16 all the twelve were lost; and under or between 16-24 they were all extant. The twelfth Anga was, however, lost again first Jima 24".
  - 39. WEBER, I. A., XX, p. 170.

WEBER, however, attributes it to a different reason. He remarks, "The loss of the entire Drstivada is doubtless principally due to the fact that it had direct reference to the doctrines of the schismatics."10

JACOBI opines, "We know that the Drstivada, which included the fourteen puvvas, dealt chiefly with the distis or philosophical opinions of the Jainas and other sects. It may thence be inferred that the puvvas related controversies held between Mohāvīra and his rival teachers.. . Now if the discourses of Mahāvīra, remembered and handed down by his disciples, were chiefly controversies, they must have lost their interest when the opponents of Mahavira had died and the sects headed by them had become extinct."41

LEUMANN strikes an altogether different note when he says that the Dṛṣṭivāda must have been full of details regarding magic, sp.lls and such other matter, and hence was given up as a test of the Canon later on.42

Whatever be the exact reason for the loss of the Destroada one thing seems certain, and that is the gradual loss of it. Currentum comes to the same conclusion when he remarks that "All these explanations (for the loss of the twelfth Anga of the Jaimas) seem to me to have one fruit in commonviz., that of suggesting that the Distivida ... had been walfully rejected by the Svetambaras themselves. ... Pesides, acomst all such such to those stand the statements of the Joinas themselves, for they cloudy tell us that the purvas became obselete only gradually, so that the loss yes not complete until a thousand years after the death of Mahavira-ie, and at the time of the final redaction of the canon."43

# The Council of Mathura:

This tale of disorder and further loss of its sacred love was repeated a few centuries afterwards

In the ninth century after the Nizvano of Mahi vira (i.e. th cent A D.) another great famine held the country in the grip of san ation which resulted in the death of many Juina monks. At the end of the femine, however, another council was held at Mathura under the president hip of Arya Skandila and whatever remnant of the knowledge of the canon was available was collected together.41

I. A., Vol. XVII, p. 286
 SBE, XXII, p. XLV.

<sup>42.</sup> C. J. SHAH, op. cit. pp 230-31.

<sup>43.</sup> CHARPENTIER, Utt. Inir, pp 22-3.

<sup>44</sup> Wester, I A. Vol XVII, p 282

JAIN also refers to another tradition which advocates the view that 'no canon was lost during the period' but persons other than Arya Skandila who were well-versed in the canon had met with death in the famine.<sup>45</sup>

The canon as compiled by this council goes under the name of Mathuri vacana

#### The Council of Valabhī:

On the strength of the evidence of the Jyotiskarandaka Tikā, JAIN refers to another council held at Valabhi under one Nāgārjunasūri who seems to have been a contemporary of Ārya Skandula, with a view of collecting the then extant portions of the canon. It seems, however, that these two leaders could not get an opportunity to come together for the final verification and fixing up of the authoritative readings, and the difference seems to have remained right upto the second council of Valabhī.

One point may be noted here regarding the first Valabhī council. We may accept the tradition which speaks of Nāgārjuna and the Valabhī council. But the date which is ascribed to it does not seem to be correct as it falls in the fourth century A.D., it being a contemporary council with that held at Mathura under Skandila. However, the earliest reference to Valabhī hitherto known, is in 501 A.D. 11 t, therefore, does not seem to have existed much earlier, as it was founded possibly after the death of Skandagupta, i.e., about 470 A.D.

#### The Second Council of Valabhi:

The present form of the Svetänbara Jaina canon owes its compilation and classification to another council at Valabhī held in the beginning of the sixth century A.D. (980 or 983 years after Mahāvīra's death), under the presidentship of Devardhiganin Kṣamāśramaṇa. The council made sincere efforts to collect all the available material, and it was then finally written down. In doing so, however, Devardhi took into consideration oral traditions, and old readings, and variants from the followers of Nāgārjuna and others were also recorded. It may be noted that this council could not get any trace of the twelfth Anga which was said to contain the Pūrvās.

#### The Date of the Canon:

Historically speaking, therefore, the period ascribed to the Svetāmbara canon does not seem to go beyond the sixth century A.D. But taking into consideration the role of Devardhi as that of a mere redactor, and the fact

<sup>45.</sup> Life in Ancient India, pp. 32-33.

<sup>46.</sup> E. I., XVI, 17.

that the Jaina tradition ascribes the origin of the texts not only to the Pāṭaliputra Council but even further back to Mahāvira and his chief disciples, we
may subscribe to the view that "the canon which Devardhi compiled, and
which has come down to us, is the final result of a literary activity that must
have begun as soon as the organisation of the Order and the monastic life
were firmly established. This was in all probability the case not long after
the death of Mahāvira. The carbest portons of the canon may, therefore,
quite possibly belong to the period of the first disciples of Mahāvira himself,
or at the latest to the second century after Mahāvīra's death—the period of
the Maurya Candragupta, in which tradition places the Council of Pāṭaliputra
—whilst the latest portions probably he dated nearer the times of Devardhi."<sup>47</sup>

#### Authenticity of the Canon:

Irrespective of the fact that the canon is the outcome of a literary activity well over a thousand years, it may be noted that it has embodied older traditions somewhat intact and without a change, on the basis of which we may not question its authenticity, which the Digambaras seem to do

Scholars like Winternitz and Jacobi put forth the following points to support the authenticity of the Canon.

- (i) The evidence of the Mathurā inscriptions support the existence of different gapas, šākhās and kulas at the beginning of the Christian era, as given in the Kalpasūtra of Bhadrabāhu. Thus the traditions embodied in this text go back to a period of roughly first century A.D. or even earlier.
- (ii) In the Mathurā inscriptions,<sup>48</sup> there occurs a reference to one Aryyabaladina who is designated as 'vācaka'. Thi, possibly proves the existence of the teachers of the sacred lore which was in existence as early as the beginning of the Christian era
- (iii) That there were no fundamental alterations in the canon may be proved by the fact that even the Svetämbara texts refer to the rule and practice of rudity. Therefore, the flawless handing down of the material of the scriptures was strictly resorted to by the redactors.
- (iv) There is, according to Jacobi, a great resemblance between the Jaina and the Buddhist traditions.
- (v) "An argument of more weight" as Jacobi puts it, is the total absence of Greek astronomical references in the Jaina canon. According to

WINTERNITZ, op. cit., pp. 434-25, UPADHYE, Brhatkathákośa, Intr., p. 17.
 E. I., Vol. 1, Inscr., Nos. III. vV and VII. dd. 382-86

him, Greek astronomy was introduced into India "about the third or the fourth century A.D.", and hence "it follows that the sacred books of the Jainas were composed before that time."49

Antiquity of the different parts of the Canon:

Inspite of this authenticity and antiquity of the canon as a whole, it is very difficult to date each and every text or even a group of texts on a chronological basis, as we get references to later texts in books supposed to be earlier in compilation.<sup>50</sup>

Only a few texts are ascribed to datable authors, as for instance, the Daśavaikālika to Sejjambhava (the fourth head of the Church after Mahārira, a century after the latter's detath, 51 Pannavaṇā to Ajja Sāma who is said to have lived in the fourth century after Mahāvīra's death, 52 Anuyogadvāra to Ajja Rakkhiya (1st cent. A.D.), Nandi to Devardhi, the president of the second Valabhī council, and some Chedasūtras to Bhadrabāhu (c. 4th cent E.C.).

#### The oldest parts of the Canon:

Due to the absence of any other datable or reliable evidence, we have got to resort to other peculiarities in deciding the probable sequence of antiquity ascribed to different groups of texts in the Svetāmbara canon.

#### The Angas:

The Angas have been taken to be the oldest parts of the Canon by many scholars. The reasons put forward in this connection may be summarised as follows:

- (i) That this group of eleven texts was taken to be very important and essential for study, over and above the rest of the canon, may be proved from frequent references to it in other texts denoted by the words 'ikkārasa angāim ahijhai'.<sup>53</sup>
- (ii) The Digambaras also 'hold the twelve Angas—the Dvädašängi—in as high an esteem as the Švetāmbaras',<sup>54</sup> and consent to the view that the ganadharas of Mahāvira knew the Angas as well as the Pūrvās.
  - 49. SBE., Vol. XXII, pp. xl-xlii; Winternitz, op cit., pp. 432-34.
  - 50 Smv. refs to Uttaradhyayana, p. 64b; to Nandı, p. 93b; to Nisiha, p. 44a, etc.
- Date of Dśw.: 'The year 98 after the death of Mahāvīra'—Winternitz, op. cit.,
   p. 433, f n. 2; see 'Daśavaikālika,—A Study, by Prof. Patwardhan.
  - 52. WINTERNITZ, op. cit., p. 433; KLATT, I. A., Vol. XI, pp. 247-251.
- 53. Anuttar. (P. L. Vaidya), p. 58, 69; Antag. (Vaidya), p. 5; Uvāsaga, (Hoernle), p. 67; Nirvā, p. 36, etc., etc.
  - 54. WEBER, I. A., Vol. VII, p. 29

(iii) Jacobi puts forth the evidence of language and the metres which, according to him, are archaic. He remarks, "I am of the opinion that the first book of the Accordinguativa and that of the Satrakṛtānga may be reckoned amongst the most ancient parts of the Siddhanta, the style of both works appears to me to prove the correctness of this assumption".55

For these reasons, we may take the Angas—even though 'parts of the Angas are decidedly quite young's, as the oldest portion of the canon, and until critical editions of each and every text of the Angas are available we may ascribe the same antiquity to the whole group rather than go on detecting different strata in every text, which, it should be made clear, would be a matter of years of critical research. We may, in the present state of our knowledge, at the most, take the Acárānga and the Sūtrakrtānga as the earlier texts of the Anga group, when thinking of the whole series of the Anga books.

### The Mülasütras:

Next to the Angas, the group of three (Uttaroidhyayana, Āvaśyaka and Daśavaikdlika) out of the four Mulasūtras—the fourth being the Pinda or the Oghaniryukti—, may be taken as having a comparatively lesser antiquity than the Angas.

We have already noted that one of these texts, the Daśavaikālika. Is attributed to one Sejjambhava who is said to have succeeded as the fourth head of the Church, and who wrote the book for his novice—son Māṇaka, in the year 98 after Mahāvīra's death.

Another text of the group, the Uttarādhyayana, seems to be of as modern antiquity and appears as "the oldest nucleus consisting of valuable poems—scries of gnomic aphorisms, parables and similes, dialogues and ballads—which belong to the ascetic poetry of ancient India, and also have their parallels in the Buddhist literature in part". 

""

Irrespective of the fact that its chapters are "a compilation of various texts, which belong to various periods", "a "the later antiquity of this work as compared with the Sūtrakṛtānga, is argued by Jaconi on the basis "of the fact that the Uttarādhjuayana gives but passing references to various heretical faiths, while the former text gives details about them". In vindication of his opinion, the learned scholar remarks, "Apparently the dangers expect-

<sup>55.</sup> SBE., Vol. XXII, Intr., p xii; Winternitz, op cit., pp. 435-41

<sup>56.</sup> Prof. L. Alsborr in a private letter to me.

<sup>57.</sup> WINTERNITZ, op. cit., p. 466.

<sup>58.</sup> Ibid.

ed from that quarter grew less in the same measure as time advanced and the institutions of the sect were more firmly established. Of more interest to a young monk seems to have been an accurate knowledge of animate and inanimate things, as a rather long treatise on this subject has been added at the end of the book." Se

The Avaśyakasūtra, however, has not retained its pure form inasmuch as it has come down to us only in a mixed state along with the Niryukti. It may therefore be admitted that it is very difficult to fix any date or ascribe roughly the possibility of a particular period of compilation to this text. For want of any other evidence or due to the absence of a critical edition, the material in it has been incorporated, in the present thesis, along with the previously mentioned texts of this group even though there is a possibility of getting information of a later phase of Jaina monachism in the text of the Avašyaka.

The probable dating of the fourth Mülasütra—The Pinda or sometimes the Ogha niryukti-, vill be discussed at a later stage when we come to the Nirvuktis as a whole.

From the available evidence on which the above discussion regarding the possible dating of the Angas and the Mulasūtras has been done, it may be said that these two groups of texts seem to reveal the state of Jaina monachism from about the times of Mahāvīra to roughly the fourth century BC.

### The Chedasütras

The group of six texts going under the name of the Chedasūtras 'did not, perhaps, form a group in the Canon until a late period, as it is not always the same texts which are placed in the group'.60

Amongst these six texts, only the three—Dasā, Kappa and Vavahāra—are frequently referred to as a single unit, and the tradition says that Bhadrabāhu who "is said to have been the sixth Thera after Mahāvīra, and to have died 170 years after Mahāvīra's Nīrvāṇa,6¹ culled the material for these texts from the ninth Pūrvā.6² As we have no knowledge of the contents of the Pūrvās as they are said to be extinct long back, we have to

<sup>59.</sup> JACOBI, SBE, Vol. XIV, Intr., p. xxxix.

<sup>60.</sup> WINTERNER, op. cit., pp. 461-62; 'The Pinda-Nijjutti and Oha-Nijjutti ... are also occasionally classed among the Cheda-sutras'; Ibid., p. 465.

<sup>61.</sup> Ibid., p. 462.

<sup>62.</sup> Rshimandalastotra. v. 166, in support of this quoted by Shah, op. cit., p. 233, f n 7.

BULL. DCRL--4

accept the authorship of Bhadrabāhu for these texts, and ascribe them his date, till other decisive evidence is forthcoming.

One point regarding the Dasā (Dašāśrutaskandha) also called as the Ayāradasšo, may be noted. That is regarding the eighth section in it which goes under the name of Kalpasūra of Bhadrabāhu. In this connection WINTERNITZ opines that only the portion called 'sāmācārī' dealing with rules of rain-retreat may be ascribed to Bhadrabāhu, and the other portions like the biographies of Tirthankaras and the list of ganas, sākhās, kulas and their heads, some of whom are persons posterior to Bhadrabāhu, may be later additions. So

Regarding the Nisihasutta we fail to get any clue regarding its author or date. It may, however, be noted that the forms of punishment dealt with in it, viz. parihāra and the ārovaṇā are common with the Vavahāra in many a detail. More than that, Wintentite remarks, on the basis of many similarities between Nisiha and the Cūlās of Acāraṇga, that 'probably both these works originated in one and the same earlier source'. He, however, takes this work as a later one 65

The fifth Cheyasutta called as Pañcakappa, being not extant now, one cannot say what material it contained. Instead of this text, sometimes the Jiyakappa of Jinabhadra who was perhaps earlier than the sixth century A.D., 66 is added to the list of the Chedasūtras From the possible date ascribed to him, we may not attribute the same antiquity to this text as in the case of the Dash, Kappa and the Vayahāra.

The sixth text termed as Mahānisha 'which perhaps took the place of an earlier canonical Mahā-Nisha that went astray'." has also been taken by Winternitz to be a 'still later work than these two Nijjuttis (i.e. Pinda and Ogha)'. He goes to the extent of arguing whether 'in reality (it) can... be attributed to the Canon with correctness'.

The reasons put forward by him in support of the above statement are the nature of the language as well as the material in it. References to Tantric matters and non-canonical literature suggest a later date to this text.

```
63 WINTERNITZ. op cit., pp. 462-64
```

<sup>64.</sup> Ibid., p. 464-65

<sup>65.</sup> Ibid.

<sup>60.</sup> Dr UPADHYE expresses this view in a private letter to me.

<sup>67.</sup> WINTERNITZ, op cit., p. 465.

<sup>68</sup> Ibid., p. 465.

The above discussion may be said to bring to prominence the comparatively greater antiquity of the four out of the six texts of the Chedasütras. We may not be wrong, therefore, in ascribing a period contemporary with that of Bhadrabāhu, to these four texts.

### The Rest of the Canon:

In the case of the rest of the groups of texts going under the name of the Upāṇṣas, the Prakirṇakas and the two miscellaneous texts, no clue for their possible date or even a tradition to that effect, can be had.

# The Upangas:

The Upāngas consisting of a group of twelve texts, may be taken to be the result of an effort to have simply a parallel number of texts to those of the Angas. As a matter of fact, even though they are termed as Angas and Upāngas they fail to reveal any mutual relation between them, and "the connection is merely external". <sup>69</sup>

We have already seen that only one text amongst these Upāngas, has been approximately dated, viz. the Paṇṇauṇā which is ascribed to Ajja Sāma, who is said to have flourished in the fourth century A.D. according to some Sveiāmbara Patāvalis.<sup>70</sup>

Three other texts of the Upāngas—The Jambuddīva-Paṇṇatti, Sūriya-P. and Canda-P.—deal with astronomical views of the Jainas. We have already noted Jacom opining that Greek astronomy was introduced in India round about the third or the fourth century a.p. It is rather difficult to ascertain whether Greek astronomy had some influence in the formation of these texts.

Failing, therefore, to get any other evidence that can provide a clue to the dating of these and other texts, we may not be wrong in ascribing the Upāngas a period later than the Chedasūtras, even though there may be some portions of some texts in them which may be of a greater antiquity.

### The Prakirnakas:

As the very designation suggests, the group of ten texts called as Painnas, are 'stray' or 'scattered pieces'. They deal with topics like proper and improper forms of death, the essential duties of the monk (āvassaya), confession and renunciation of faults, the offering of respects to the Arhat, Suddha, Sadhu and Dharma, information about the embryo, details about gods, and rules of behaviour in a gaccha or a unit of monks.

<sup>69.</sup> Ibid., p. 453; WEBER, I. A., Vol. XX, p. 366.

<sup>70.</sup> See, KLATT, I. A., Vol. XI, pp. 247, 251.

Only one among these texts, the Causarana, has been ascribed to a particular author. One Virabhadda is said to have written it. But no details about him are available.

The Gacchāyārapainnaya deals with rules of monastic conduct pertaining to a group of monks, the relations with nuns and the mutual behaviour between the teacher and the disciple. Winterantz remarks that this text "is an extract from the Mahānishha and Vavahāra".

The Gaṇivijjēpaiṇṇaya is full of details about omens, karaṇas, muhurtas, nakṣatras and such other matter, and our remarks in the case of the Pannuttis may be applied to this text as well.

Some more points regarding the Pannas may be noted:

From their contents, it does not appear that all these texts belong to one author.

Another thing is that the list of the Prakīmakas has never been constant, and sometimes a greater number of texts is included in this group.<sup>72</sup>

From the nature of these texts discussed above, we may say that they belong to a later period—whether later than the Upāngas or not, it is very difficult to say.

### The Two Miscellaneous Texts:

Finally, there remains a pair of texts, called Nandi and Anuyonadvāra, which is not classified and hence not included in any other group of the canon.

Out of these two, the former is ascribed, by tradition, to Devardhi, the president of the Valabhī council. Scholars like Champentia? and Weber, however, are doubtful about this tradition inasmuch as the details given about the Canon in the Nandi differs from its present form. But Winternatz seems to justify the claim of Devardhi when he remarks "But, then, do we possess the Canon in exactly the form in which Devardhi edited it?" is

Besides the details about the canon, these two texts give sundry information on various topics like popular sciences, wrong beliefs, poetry, gram-

<sup>71.</sup> Op. cit., p 461.

<sup>72.</sup> See f. n. 3, on page 461, in Winternitz, op cit

<sup>73.</sup> Intr. to Uttar,, p. 18.

<sup>74.</sup> I.A., Vol. XXI, p. 294.

<sup>75.</sup> Op. cit., p. 472, f. n. 3.

mar and the rasas etc. Winternitz, therefore, puts them in the class of 'huge encyclopaedias'.

From their contents and the tradition about their author we may take the Nandi and the Annuogadvāra to be later works

### Conclusions:

From the above discussion about the possible antiquity of the different parts of the Svetämbara Canon, we may arrange the groups in the order of descending antiquity in the following way:

The Angas, then the Mūlasūtras, then the Chedasūtras and lastly the Niryuktis, Upāngas and the rest of the Canon.

### The Exegetical Literature:

Besides the Canon, the Jainas have an immense commentarial literature woven round the canonical texts. This literature embodies and refers to old traditions and variant readings. It also mentions certain texts which have become extinct by now.

Besides this, the exegetical literature is of importance from the point of view of social traditions, peculiar customs and practices mentioned in it, as also due to references to several religious sects, schisms and faiths. Thus they give us the social background to monastic practices and alterations in it, if any.

Over and above all these qualifications, the commentaries are essentially useful in properly understanding the texts of the Canon.

### Dating of this Literature as a whole:

The exegetical literature has been the creation of a number of centuries, and except for such commentaries which have been ascribed to datable authors, it is not possible to trace the period of each and every book in this type of literature.

The fundamental difficulty in dating the earlier types of commentaries is the late compilation of the Canon itself. WINTENNIZ remarks, "As the Canon was written down at so late a period, it is not possible to fix a definite line of demarcation between the canonical and the non-canonical literature. At all events the non-canonical literature already begins before the completion of the Canon, and it has continued through all the centuries down to the present day". In fact, we have already seen that some of the Niryuktis—vix. Pinds and Ogha, are included as texts of the Canon itself.

### Types of Commentaries:

The vast exegetical literature consists of four principal types. They are the Nijjutti, the Bhāsa, the Cunni and the Tīkā. The characteristics of each type and their probable periods may be discussed as follows:

### (a) The Nijjutti:

This group of commentaries may be said to form the earliest existing type of exegetical literature. From the fact that some of the Nijuttis were included in the Canon itself as finally settled in the Valabhi Council, we may say that Jaina monks had already started to write such explanatory literature before the sixth century A.D.

### Their Nature .

The Niryuktis, in many cases, are unintelligible without the help of commentaries (bhāṣya) for they contain references which are merely suggestive. Sometimes they briskly pass over from one topic to another by mentioning merely key-words. "The Nirvukti is in its main parts only a sort of an index, a collection of versus memorials meant to give an abbreviation of an extensive commentary, where all these tales and legends are told at length."77

### Their Importance :

Inspite of their summary style, the Nirvuktis are important from many other considerations. They contain lot of material regarding various schools and sects,78 schisms,79 historical and legendary persons.80 ecclesia stical history81 and rules of monastic discipline.82 All this matter is useful in the history of Jaina monachism.

### Niruuktis Available :

Besides the Pinda and the Ogha Niruuktis, we have Niruuktis available on ten texts of the Canon. They are the Nirvuktis on

- (i) Acārānga.
- (ii) Sütrakrtanga
- (iii) Uttarādhyayana,
- 77. CHARPENTIER, Uttar. Intr., pp. 50-51
- 78 Sutrakr-N. vs. 33-35, 86-121.
- 79. Avaśyaka-N. vs. 779-80.
- Sūtrakṛ-N. ref. to Jamāli v 125; Abhaya v. 57; Śrenika v. 57, Govinda Vācaka in Dév.-N. v. 81; Sthulabhadra Uttar-N. 91-100; Vajraswāmi. Avašyaka-N. 764-773.
  - 81. Same as Ref. 79 and 80 above
- 82 Daśaśruta-N. vs 60-86 regarding rain-retreat; Types of death in Uttar-N 212-34.

- (iv) Avaśyaka.
- (v) Daśavaikālika.
- (vi) Rsibhāsita.
- (vii) Kalpa.
- (viii) Vyavahāra. (ix) Daśāśrutaskandha.
- and (x) Sürvapradnyapti

### Three Main Tupes:

Among these ten Nirvuktis, Dr. GHATGE83 finds out three principal types which are as follows:

(i) Those whose texts have been handed down to us without much later additions, as for instance, the Niryuktis on the Acaranga and the Sŭtrakrtānga.

(ii) 'those where verses of the so-called Mulabhasya are added to the original Nirvukti either to explain it, or to supplement it, viz., the Daśavaikalıka-N., and the Avasuaka-N.'.

and (iii) 'those which are now called by the names of Bhasyas and Brhadbhāsyas where it is not possible to separate the original Niryukti and the later commentary on it', as for example the Niryuktis on the Nisitha and other texts

It will, therefore, be seen that many of the Niryuktis as handed down to us to-day are not expected to be in their original form as we get their material mixed with the original texts as well as with the Bhasyas.

#### Dating the Nirunktis:

The Jaina tradition attributes the Nirvuktis to Bhadrabahu who is said to have died 170 years after the death of Mahavira.84

The tradition also says that the Oghaniryuktı was compiled from the material in one of the fourteen Purvas.

Inspite of this support of the tradition, scholars like Dr. GHATGE85 and Muni Punya Vijayaji86 seriously doubt the authorship of Bhadrabāhu.

Dr. GHATGE points out that the Ogha and the Pinda-N, seem to be an off-shoot of the Niryuktis on the Daśavaikālika and the Avasyaka respectively.

- 83. I. H. Q., Vol. 12, p. 270.
- 84. BHANDARKAR, Report, 1883-4, pp. 131ff.
- 85. Op. cit., Vol. 11. pp. 627-29; Vol. 12. pp. 273-74.
- 86. Mahāvīra Jaina Vidyālaya Rajata Mahotsava Smāraka Grantha, 1941, pp. 184-201.

Granting, however, a comparatively earlier date for the Niryuktis on the Acarangu and the Sutrakrtunga, he comes to the conclusion that "the later limit for these works can be approximately settled with the help of a few considerations. We find that the Avasyaka-Niruukti is often quoted by the canonical works like the Nandi-Sūtra, the Anuyogadvāra and the Samavayanga which attained to their present form as early as the fifth century A.D., if not earlier. That the arrangement of the canonical works as settled in the Council of Valabhi included two Niryuktis as books in the group called the Mūlasūtras, as also the fact that the ten Niryuktis have for their basis the older arrangement of the canon into works called Angas and Angabāhiras lead us to suppose that they must be considerably older than the second council. The latest reference to a Jaina patriarch is to be found in the Daśavaikālika Niryukti (v. 81), where it refers to Govinda Vācaka who lived in the 3rd century A.D. So we can put the collection of these Niryuktis between 300 and 500 A.D., a period which will explain all the references found in the various Nirvuktis. But it is much more probable that the reference to Govinda is a later addition, in which cases we can put the collection a little earlier.87

Muni Punya Vijayaji, after carefully examining the tradition which ascribes the Chedasütras as well as the Niryuktis to Bhadrabāhu comes to the conclusion that the Chedasütrakāra Bhadrabāhu was different from the Niryuktikāra Bhadrabāhu.

Moreover, in some of the Niryuktis we come across references to post-Bhadrabāhu persons.88

For the above reasons we may not be wrong in ascribing the Niryuktis to a period later than the Chedasūtras.

### (b) The Bhasas:

The next category of commentorial literature consists of the Bhāsyas which are written in Prākrit verses, and are very much intermingled with the text of the Niryuktis proper.

Eleven books of the Canon seem to have been equipped with the Bhāṣyas.  $^{89}$  They are:

- (1) Avasyaka.
- (2) Daśavaikālika.
- 87. I. H. Q., Vol 12, pp 273-74.
- Ref. to Sthulabhadra in Uttar-N vs. 91-100; Vajraswāmin and Ārya Rakṣito in Āvaāyaka-N. vs. 764-773.
  - 89. KAPADIA, H. R., The Canonical Literature of the Jainas, p. 187.

- (3) Uttarādhyayana.
- (4) Vyavahāra.
- (5) Niśitha.
- (6) Brhatkalpa.
- Pañcakalpa.
   Jītakalpa.
- (9) Pañcamangalaśrutaskandha.
- (10) Ogha-Niryukti.

and (11) Pinda-Niryukti.

# Their Authorship and Date:

Most of these Bhasyas are anonymous. Only one among the above eleven, viz. that on the Brhatkalpa is said to have been written by Sanghadāsangani.

The date and the authorship of the rest is still not certain.

### Their Importance:

We have already seen that the Niryuktis can be understood with the help of the Bhāsyns. They not only explain but even supplement the information as given in the Niryuktis.

# (c) The Cunnis:

The Cunnis form the third group of commentaries which are written in a language which is a peculiar mixture of Sanskrit and Prākrit.

KAPADIA gives a list of Cunnis on as many as twenty texts of the Canon. Unfortunately very few of them have been published up till now, and a majority of them are still to be found deposited in various Jaina Bhandars in manuscript form.<sup>90</sup>

#### Their Date :

WINTERNITZ seems to ascribe the Bhāṣyas and the Cūrnis to a later date, when he remarks: "At a later date, these Nijjuttis were extended to form exhaustive commentaries in Prākrit (Bhāṣyas and Cūrnis)." <sup>23</sup>

On linguistic basis also we may ascribe the Cūrnis to a period later than the Bhāṣyas because the former are not written in Prākrit alone like the latter, but are a blending of Prākrit and Sanskrit.

90. Hence all the references from Cunnis are accepted in this thesis as are found in Jain's 'Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons.'

91. Op. cit., p. 483. BULL. DCRI —5

# (d) The Tikās:

The tikā type of exegetical literature is abundant. It is written in Sanskrit and even upto the present age there are numerous Jama scholars who produce commentaries on canonical texts.

The names of Haribhadra (8th cent. A.D.), Silānka (C. 9th cent. A.D.), Sāntisūrī (11th cent A.D.), Abhayadeva (11th cent. A.D.), Devendra (11th cent. A.D.), Malādhāri Hemacandra (C. 12th cent. A.D.), and Malayagiri stand foremost as commentators. Among them Abhayadeva and Malayagiri are prominent as the former wrote tākās or. ninc texts (3 to 11) of the Angas, while the latter on six Upāngas besides those on Vyavahārabhāṣya, Pinḍanɪryukti, Brhatkalpabhāṣya and Arasayades.

#### Their Importance :

These tikas are important not only from the point of view of the traditional way of explaining the texts of the Canon, but also from the stories they give to illustrate a particular point. They thus throw light on the social background which, in certain cases, reflects contemporary conditions as also change in monastic practices, if any. Inspite of the fact that many of such stories are of a legendary nature, they reveal a touch of the knowledge of human psychology at their basis.

It is, however, unfortunate that no critical edition of each and every tike is up till now available, and we have to depend on ordinary editions.

# Extent of Svetāmbara Literary Activity

A survey of the Svetārībara Canon together with its exegetical literature shows that the whole literature is the outcome of the literary activity extending over a period from the date of the Pāṭaliputra Council upto the seventeenth century A.D.

In this period of well over a couple of thousand years, the Svetämbaras have produced not only the Canon but also an abundant exceptical literature of equal importance, the probable periods for which we have tried to indicate in the above discussion.

### The Digambara Canon .

We have already seen that the Digambaras do not acknowledge the Canon as fixed by the Svetämbaras.

They, nevertheless, hold in high esteem the tradition about the twelve Angas and the fourteen Pūrvās, 22

92. Cf. Mūl. 9, 65 'Angāni dasa ya donni ya coddasa ya dharanti puvvāt'.

### (a) The Angas:

Irrespective of the fact that no exhaustive details about the list of the Angas as acknowledged by the Digambaras is available, yet it may be noted that there appear many similarities between the Angas of the Svetämbaras and those of the Digambaras.

For instance, the name of the sixth Anga for both of these sects is identical—viz. Nāyādhammakahāo.<sup>52</sup> The three Prajnaptis, however, are included by them in the first section of the Drstivāda.

Regarding the identity of the rest of the books of the Angas between the Svetänibaras and the Digambaras, Buffler quotes an interesting incident. He says, "The list of the Angas which they (i.e. the Digambaras) gave me agreed very nearly with that of the Svetāmbaras. But they asserted that their Angas though bearing the same names as the Svetāmbara books, differed in substance. In order to test this assertion, I handed to the Pandits a copy of the Svetāmbara Bhagavati, and they at once conceded that it was the same text which they used every dav." <sup>34</sup>

### (b) The Angobāhyas:

The second category of the canon of the Digambaras is called as the Angal'shyas or those texts which fall outside the Anga group. This collection of texts is also termed as the Prakirnakas and contains works like the following:

- (1) Samāika
- (11) Caturvimśatistava
- (iii) Vandana
- (1v) Pratikramana
- (v) Daśavaikālika
- (vi) Uttarādhyayana
- (vii) Kalpa-Vuavahāra.

From the names at least, it appears that the first four are similar to the four sections of the Avaśyakasútra which goes as one of the Mülasütras of the Svetämbaras, while the fifth and the sixth correspond to the Mülasütras of the latter. The seventh appears to be similar to the Chedasütras of the same names of the Svetämbara Canno.

### 93. WINTERNITZ, op. cit., Vol. 2, p. 473.

<sup>94.</sup> I. A., Vol. VII, p. 29 The last part of Bühler's remark cannot be verified. The Plandita consulted by Bühler is perhaps misled by the opening sabitation which is common to all Jainas.

# (c) The Anuyogas:

Besides the above texts, the Digambaras have a classification of four texts going under the name of the Anuyogas. They also like to term them as "the four Vedas." WINTERNITZ, however, designates it by a better phrase when he calls it as 'a substitute Canon." Though this classification based on the subject matter is pretty old and adopted even in the Svetāmbara tradition, the enumeration of texts under each heading is only modern.

These Anuyogas are divided into four groups:

- (a) Prathamānuyogc—In this group, works of legendary nature are included. They consist of the Padmapurāna, Trisastilakṣanap°. Mahāp°, Harivamšap°, and Uttarapurāna.
- (b) Karanānuyoga—Works regarding the nature of the universe, the planets etc., viz. Sūryaprajnapti, Candrap°, and Jayadhavalā.
- (c) Draugāmugoga—In this category all works of philosophical nature are included. They are by scholars like Kundakunda (beginning of the Christian era), W Umāswiti, and Samantahbadra (8th cent. A.D.).
- (d) Carayānuyoga—This contains works on the rules of monastic conduct like Mālācāra and Trivarnācāra of Vattakera (c. beginning of the Christian era), <sup>98</sup> and Ratnakaranda—Śrāvakācāra of Samantabhadra. (8th cent. A.D.).

The Basis of Co-ordination :

A study of the list of the texts forming the canon and its supplement as given by the Digambaras, brings to prominence certain points which may well serve as the basis for finding out a common ground for both these sects.

The following items may be noted in this connection:

- (1) We have seen that the tradition about the Angas and the fourteen Pūrvās is common to both these sects, and they hold the Angas in equal esteem and reverence.
- (2) Over and above the Angas, we have marked the similarity of the names of some of the texts of the Angabahiras of the Digambaras and the Mulasutras and the Chedasutras of the Syctambaras
- (3) In the case of the contents also, some of the texts of the Digambaras and the Svetämbaras possibly agree. Instead of looking to all similari-

<sup>95</sup> op. cit., p. 474.

<sup>96.</sup> UPADHYE, Pravacanasara, Intr p. XXII

<sup>97.</sup> For his date, see WINTERNITZ, op. cnt., pp. 578. He seems to be earlier than Siddhasena Diwakara.

<sup>98.</sup> WINTERNITZ, op.cit., p. 477.

ties here—which we will have to do later on when we study monastic practices—a few similiarities may be noted here regarding  $M\bar{a}L\bar{a}c\bar{a}ra$  and some of the Svetämbara texts.

- (a) Some of the verses of  $M\bar{u}l\bar{a}c\bar{a}ra$  and  $Da\acute{s}avaik\bar{a}lika$  are almost similar in wording.99
- (b) The improper times for study are similar in  $M\bar{u}l\bar{a}c\bar{a}ra$  and the  $Th\bar{a}n\bar{a}nga$ .
- (c) In the Acāravṛtti on the text Mulācāra, the commentator Vasunandin says that Vaṭṭakera the author of Mulācāra, 'intended to give in his work a brief summary of the Ayāranga for his pupils.' <sup>101</sup>
- (4) It may be noted that many authors are claimed to be their own by both the Digambaras as well as by the Svetämbaras, as for instance, Umāswāti (called by Digambaras as Umāswāmin), Siddhasena Divākara and others.

From these similarities, it may not be difficult to find out the earliest monastic practices common to both these sects which may reveal the fundamental similarity of these two branches of one system.

### The 'Loss' of the Canon:

In the light of the above similarities and fundamental ethical identity, the Digambara tradition about the loss of the canon appears in a quite different facet. In the words of FARQUAHAR we may say that, "The truth seems to be rather this, that during the time when the differences between the two sects were becoming more sharply defined, the Digambaras took so little interest in the sacred books that the Svetämbaras were able to manipulate them in their own interest. The canon bears clear traces of this process of redaction. If this be the truth, we can have no difficulty in understanding why the Digambaras 'lost' the Canon. The traditional date for the loss, 2nd cent. A.D., just gives the time for the process after the schism." 102 And the dates given for the written codification of the Digambara Canon by Puspadanta (A. V. 633-85) also stand in favour of the above view. 103

- 99. Compare Mul. 10, 121-122 to Dáv. 4, 7-8, etc.
- 100. As a matter of fact there are many other similarities which are discussed in Chapter 2, Part III.
- 101. WINTERNITZ, op. cit., p. 577; The commentator's date is, however, between 10th and 13th centuries: *Ibid*, note 2.
  - 102. An Outline of the Religious Literature of India, p. 121.
  - 103. WEBER, I. A. Vol. XVII, p. 282; GLASENAPP, op. cit., pp. 92-95

### Later Digambara Works:

Inspite of this vagueness about the Digambara Canon, there arose a number of scholars among them who enriched their literature from all points of view.

The names of writers like Kundakunda, Umāsvātı and Vattakera, we have already noted. Later reholars like Siddhasena Divākara, Samantabhadra, Akalañka, Prabhācandra, Jinasena. Amntagatı, Nemicandra, Āšādhara and others have also played their part in producing a literature upholding the Digambara views.

### Non-Juina Sources:

It may be observed here that the history of Jaina monachism cannot be based solely on Jaina sources, even though they are of fundamental help in this matter. Many points in them need corroboration from texts of other contemporary faiths like Buddhism and Brähmanism

Apart from corroboration, these latter sources also supplement the information in many cases pertaining to Jaina monachism.

One thing, however, may be noted while handling these resources. The accounts of rival faiths are generally twisted and exaggerated. A careful synchronisation, therefore, is necessary while dealing with the Jaina and non-Jaina sources.

A study of such synchronisation reveals a wonderful picture of action and reaction not only between the different sects, but also between the social environments. Each sect either kept fast to the traditions inspite of social pressure or bent before it.

The non-Jaina resources are mainly two and they are as under:

## (a) The Buddhist Sources .

The importance of the Buddhist sources may be said to be more than that of Brāhmanical ones, masmuch as, these two faiths reveal many identities between themselves.

Both these monachisms originated in the eastern parts of India, both were led by the Kṣatriya princes who were more or less contemporaries and both were unhesitatingly against Brāhmanical ritualism and the supremacy of the priest class.

With this common basis and the added element of contemporaneity, Buddhist texts furnish us with many references regarding Jaina tenets and monastic practices. The Digha Nikāya, Majihima Nikāya, Anguttara Nikāya and Mahāwagga contain valuable information regarding the Nāṭaputta (Mahāwira) which we shall study later on. The Thera and the Therigāthās, reveal a

variety of reasons for renunciation which compares favourably with that found regarding Jaina monks.

Apart from this, the study of these texts and other details in the Vinuya Piţaka and especially the Pătimokkha, expose many similarities in Buddhust and Jana monachisms concerning the vassāvāsa, uposatha, rules regarding residence and laws of monastic jurisprudence. These similarities and differences are valuable in deciding the magnitude of mutual borrowing hetween these two sects.

It should be noted, however, that inspite of the Buddhist references to Jaina tenets, the Jaina texts never condescended to take note of their rivals, and we nowhere find a direct reference to the Buddhists in the Jaina Canon. Later commentators, however, explain those terms or statements of criticism, as they thought them to be pertaining to the Buddhists.

### (b) Brāhmanical Sources:

A number of religious systems growing up in one region cannot be said to be without mutual impacts. This is also the case in the history of Brāhmanism.

The growth of thought as seen from the Vedas to the Upanisads reveals a change in the conception of religion and liberation. The Upanisads reveal an intellectual revolt regarding the ideas based on tradition and it is very difficult to know the exact repercussions between the Jaina and the Buddhist philosophies on the one hand, and this Upanisadic renaissance on the other.

Apart from this element of revolt, Brāhmanical texts like the Purāṇas which are later than the Upaniṣads, refer to personages, which may possibly turn out to be Jaina. The Vishnu'le and the Bhāṇauta Purāṇasitos Tett Rṣabha who used to go about naked, who compelled Indra to send down rain and who died in a conflagration. This description compares favourably with the Jaina account of their first Trithankara of the same name.\(^{160}\)

Besides the resemblance in the life-story of Rsabha, there is yet another similarity in the Brāhmanical and Jaina accounts of Sumati. According to the Jainas, he is the fifth Tirthankara. The Bhāgwat Purāṇa makes him the son of Bharata and adds that this Sumati will be "irreligiously worshiped by some infidels as a divinity." <sup>196</sup>

<sup>104.</sup> See Wilson's edition, p. 163.

<sup>105 5, 3-6.</sup> 

<sup>106.</sup> Cf. Kalpasūtra, SBE, Vol. XXII. pp. 281-85; Mahāpurāna of Puspadanta. ed. Dr. P. L. VADYA, Vol. 1, Sandhis 1-3.

<sup>107</sup> Wilson, op. cit., p. 164 n.

Moreover, the twenty second Tirthankara, Aristanemi, is connected with the Krsna legend.

Thus, it may be said that Brāhmanical texts, though some of them are later in period, do mention some Jaina traditions.

The Brāhmanical sources, moreover, give reference to a number of schools, sects and their practices, which must have influenced other faiths also. The importance of these and their leaders is all the more important when we take into consideration the fact that Jainism suffered heavily at the hands of Brāhmanical leaders in South India.

# Epigraphical Sources:

The following are some of the important dynasties, the epigraphs and the traditions concerning which are consulted.

# (a) North India and Gujarat:

| Dynasty             | Period                    | Epigraphs<br>or<br>Traditions | Field of Influence                                 |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Śiśunāga            |                           | т                             | Anga, Magadha, Kosala.                             |
| Nandas              | Fall 4th cent.<br>B.C.    | T                             | Kalinga and Magadha.                               |
| Mauryar             | 4th-2nd cent B.C          | E and T                       | North India and South upto<br>Mysore               |
| (Khāravela)         | C. 2nd cent. BC           | E                             | Kalinga                                            |
| Ksatrapas           | C. Ist cent. B.C.         | E                             | North Deccan, Kathiawad,<br>Malwa.                 |
| Kuśana              | 1st-4th cent A.D.         | E                             | North India as far as Pata-<br>liputra.            |
| Guptas              | 4th cent6th cent.<br>A.D. | E                             | Kathiawad, Mälwa, Punjab,<br>U. P., Bihar, Bengal. |
| Cälukya<br>(Vengi)  | C. 7th-12th cent.<br>A D. | E                             | Eastern part of Hyderabad.                         |
| Gangas<br>(Kalinga) | C 7th-15th cent<br>A D.   | E                             | Kalinga and northern Sar-<br>kars of Madras.       |
| Rāṣtrakūtas         | C 8th-10th cent<br>A D.   | E                             | Karnatak, Deccan, Gujrat.                          |
| Guhila              | C 6th-13th cent.<br>A.D.  | E                             | Punjab, Rajputana and Ka-<br>thiawad               |
| Pālas               | C 8th-12th cent<br>A.D.   | E                             | Bihar and Bengal,                                  |
| Pratihāras          | C. 8th-10th cent.<br>A D  | E                             | Rajputana, U. P., C. I. and<br>northern Guirat     |
| Haihayas            | C. 8th-12th cent<br>A.D.  | E                             | U P., C. P                                         |

| Dynasty                | Period                                               | Epigraphs<br>or<br>Traditions | Field of Influence                    |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Cāhamānas              | C. 8th-14th cent.<br>A.D.                            | E                             | Punjab, Rajputana and<br>Gujrat.      |
| Candellas              | C. 9th-16th cent.<br>A.D.                            | E                             | Bundelkhand.                          |
| Paramāras              | C. 9th-13th cent.<br>A.D.                            | E                             | Gujarat, Malwa and Raj-<br>putana.    |
| Kacchapaghātas         | C. 10th-12th cent.<br>A.D.                           | E                             | Rajputana, C. I.                      |
| Solankıs<br>(Càlukyas) | C. 10th-14th cent.<br>A.D.                           | E                             | Gujarat, C. I. and S. Raj-<br>putana. |
| Senas                  | C. 10th-13th cent.<br>A.D.                           | E                             | Bihar and Bengal.                     |
| Gåhadvälas             | C. 11th-12th cent.<br>A.D.                           | E                             | U. P.                                 |
| Mughals                | C. 16th-18th cent<br>A.D.                            | E                             | North India and Deccan.               |
| (b) Deccan, Kan        | rnatak, Mysore and So                                | outh India:                   |                                       |
| Sätavähana             | C. 2nd cent B.C                                      | E                             | Deccan, C. I.                         |
| Kadambas               | C. 4th-13th cent.<br>A D                             | E                             | Karnatak, Goa, and Mysore             |
| Pandya                 | C 2nd-10th cent.<br>A.D.                             | E                             |                                       |
| Pallava                | C 3rd-9th cent<br>A.D.                               | E                             | Around Madura.<br>Trichy and Tanjore. |
| Gangas<br>(Western)    | C 5th-10th cent.<br>A D.                             | E                             | Karnatak and Mysore.                  |
| Cālukya<br>(a) Badāmi  | C. 6th-10th cent<br>A.D.                             | E                             | Deccan and Karnataka.                 |
| (b) Kalyāņi            | C. 10th-12 cent.<br>A D.                             | E                             | ,,                                    |
| Rāṣtrakūtas            | C. 8th-10th cent<br>A D                              | E                             | ,,                                    |
| Śīlāhāra               | <ul> <li>C. 10th-13th cent.</li> <li>A D.</li> </ul> | E                             | Konkan and Deccan.                    |
| Hoysala                | C. 12th-14th cent.<br>A D.                           | E                             | Karnatak and Mysore.                  |
| Yādava                 | C. 12th-14th cent.<br>A D.                           | E                             | Deccan and C. I.                      |
| Vijayanagara           | C. 14th-18th cent.                                   | E                             | Mysore and Karnatak,                  |

It would be clear from the above list that epigraphs are available right from the Mauryan upto the end of the Muslim period.

A.D.

The details and the interpretation of these and those of other minor dynasties will be done in chapters dealing with the picture of Jaina monachism as revealed from epigraphs and the growth of Jaina Church in India.

Scope and limits of the thesis:

Having taken a survey of the material at hand and its drawbacks, the scope and limits of such a history of Jaina monachism may be indicated as follows:—

(a) Inspite of the facts regarding the late codification of the Svetāmbara canon and the possibility of its original material having undergone some change, the thesis is based on the accepted opinion of the scholars regarding the antiquity of its different parts.

Not ignoring the opinion that each book contains older and younger portions, we have proceeded on the possible antiquity of a group as a whole, rather than dissect each and every part of an individual text. It may be made clear that unless critical editions of all the texts of the Canon are published, it is very difficult to carry out such a penetrating dissection. This then, our task will be to present the picture of the development of Jaina monachism as revealed in the material at hand whose probable sequence has received the general approval of scholars. It is, at the same time, hoped that the probable periods assigned to these various texts may help the idea of having critical editions not only from the linguistic point of view but even from the point of view of other items like art and architecture, social habits and other details involved in them.

The scheme of the order of descending antiquity would be like this:

(i) The Angas and the Mülasütras may be said to depict the state of Jaina monachism from the sixth century BC to roughly the fourth century B.C. Making, however, a concession to the opinion that only some parts of the Acārānga and the Sūtralertānga are the oldest among the Angas, we may take these two books as representing the oldest phase of Jaina monachism. Then we may study the development or otherwise as revealed in the other texts of the Angas and lastly in those of the Mülasütras.

As the Digambara works are not available at such an early date, we may not study their practices in this phase. Moreover, we have already seen that the Digambaras also hold in esteem the tradition of the Angas and the Pürväs, and that their canon also contains some of the names of the Svetämbara Mülasütras.

(ii) The second phase may be said to be revealed in the Chedasūtras, Niryuktis and the rest of the texts of the Canon. These texts possibly depict the state of Jaina Church from C. the 4th cen. B.C. to the codification of the Canon at Valabhi.

In these various groups of the texts, however, the Chedasütras may be said to represent the earliest portion (C. 4th cent B.C.) as compared with the rest of the books. The Niryuktis are attributed to C. 300 to 500 A.D. or even a little earlier. The Prakirnakas may be attributed to a period later than the 3rd or 4th cent. A.D. on account of their astronomical details.

The earliest Digambara opinions may be said to be found in the works of Kundakunda (C. 1st cent. A.D.) and Vaṭṭakera (C. 1st cent. A.D.). We have, therefore, incorporated their material in this phase.

(iii) The third phase of Jaina monachism is based on all the post-canonical and commentarial works like the Bhāsyas, Cūrnis, Tikās and those of post-Valabhi Jaina writers. This phase, therefore, may be said to extend from the sixth century A D. onwards.

Digambara works of this period depict their own practices.

- (b) The limit placed for the history of Jaina monachism is the close of the sixteenth century A.D. when the influence of the Muslim rule in various parts of the country can be ascertained.
- Moreover, with the advent of the eighteenth century, it may be said that the country came in contact, more or less, with the English, which opened up a new era, the effects of which on Indian religious life cannot be fully realised unless a few more centuries essential for 'a look back', elapse.
- (c) Taking into consideration the importance of epigraphical sources, all information obtained in them has been included in a separate chapter so as to reveal, as far as possible, the connected picture of the development of Jaina monachism, as against that based on traditions, the texts of the canon, and the works of later writers.
- (d) In dealing with the different rules of a monastic system which has been most conservative, repetition of material is unavoidable. It is only when exhaustive details of each phase are described that there is a likelihood of detecting a change or otherwise.
- (e) Even though monachism implies a life away from society, the different monachisms in India have played no minor role in the development of social traditions of different people. The impacts of Jainism on society and vice versa, therefore, are studied in a separate chapter.

### CHAPTER III

# THE ORIGIN AND ANTIQUITY OF SAMANISM

It was some fifty years ago that JACOBI remarked that "the origin and development of the Jaina sect is a subject on which some scholars think it safe to speak with a sceptical caution, though this seems little warranted by the present state of the whole question; for a large and ancient literature has been made accessible, and furnishes ample material for the history of the sect to all who are willing to collect it".1

## Role of Modern Research:

Since Jacobi's remark a lot of valuable material regarding Jainism has seen the light of the day, the survey of which we have already taken. In the light of this material, we are perhaps in a better position to search the origin and the development of Jama monachism.

# The Oldest Stratum of Research Material:

As indicated previously, the Canon proves to be of basic importance in this matter

in the Canon itself, as we have already noted, the Angas possibly form the oldest portion. It may very well claim to depict the conditions of society and religion contemporary with Mahāvīra, who is said to have lived in the sixth century B.C.

#### The Existence of Monastic Communities:

Anga texts reveal the existence of a number of wandering communities the members of which, out of noble or trifle purposes, entered monkhood and gave up all contact with society

The Sūtra'ertānga,2 for instance, refers to as many as three hundred and sixty-three schools which were current at that time, while the Thananaa3 gives as many as five divisions of the Samana class itself, viz., Niggantha, Sakka, Tāvasa, Geruya and Ajīva. The Aupapātikas which is perhaps a later text of the canon refers to a number of other monastic communities.

- 1 SBE . Vol. XXII. n i
- SBE., XIV. pp. 315-19, Acar. Comm pp. 15-17. Smv Comm pp. 102-03
- 3 p 94a, 342b
- 4. pp 170-77; See Amulyacandra Sen: 'Schools and Sects in Jain Literature'.

### Buddhist Corroboration:

The existence of these communities is corroborated by the oldest Buddhist texts also. The Anguttara-Nikāya, Milindapañha and the Samyutta-Nikāya refer to a number of wandering sects and faiths.

### Other Support:

Besides these Jaina and Buddhist literary evidences, the accounts of Megasthenes's who visited India at the time of Candragupta Maurya, and the edicts of Afokas' reveal a number of ascetic groups at their time.

### The Basic Identity of these Communities:

Some of the features of monastic conduct were common to all these communities.

The members of such groups gave up worldly life, and severing all contact with the society, they wandered as homeless persons. 10

Being least dependent on society, they maintained themselves by begging food,  $^{11}$ 

Having no home, they led a wandering life, 12 staying, however, at one place in the rainy season 13 in order to avoid injury to living beings.

Lastly, they seemed to acknowledge no caste barriers, and hence consisted of various elements of the society.

### Prominence to the Samana:

Among all these numerous communities, a place of prominence was always attributed to a class of wandering mendicants called as the Samanas.

An attempt on the part of "the Jainas who use the term prior to the Buddhists", <sup>14</sup> reveals their efforts to raise the position of the Samana equal to that of the Brähmana, if not superior to him.

- 5 III. pp. 276-77.
- 6. SBE, XXXVI, Pt ii, Intr. pp. xxiii ff.
- III, pp. 238, 240; See N. Dutt, Early Buddhist Monachism, pp. 34 ff; Law, Buddhistic Studies, pp. 89 ff
  - 8. Wilson, Works, Vol. I, p. 324 quoted by Rice, I.A Vol. III (1874), p. 158.
- 9 Collection of Prakrta and Skt Inscri., Bhavanagar Arch. Deptt.; Junägadh, Fdict. No 3: Bambhana samanānain .....'; also Corp. Insc Ind., Vol. L, HULTISCH, Edn. IV, Ečicts of Girnar, Shahbazgarhi and Mansehrā.
- 10. 'Agārāo anagāriam pavvayai' compares favourably with the Buddhist 'Agārasma anagāriyam paboajati.'
  - 11 Govari, Bhikkhāvarivā,
  - 12. 'Gāmānugāmam viharai'.
  - 13. Vassā: Common to the Buddhists and the Jains.
  - 14 RHYS DAVIDS, Buddhist India, p. 143

Not only in the ascetic community but in the field of intellectual activity also, the Samanas were deemed to be equal with the Brahmana. "According to Winternitz, all intellectual activities in ancient India were not confined only to Brāhmanas: there was not only Brāhmanical literature, but there was also the Paribbajaka, Śramana or ascetic literature. These two representatives of intellectual and spiritual life in ancient India are well recognised by the phrase 'Samanas and Brähmanas' in Buddhist sacred texts, by reference to 'Samana bambhana' in Asokan inscriptions, and by Megasthenes' distinction between Brahmana, and Samanai,"15

### Sramana and Brahmana in Jaina Literature .

Some of the utterances in early Jaina texts also prove this effort of elevating the Samana and the idealisation of the qualities of rather than the birth as a Brāhmana

This insistance on the learning of the Brahmana is clear from the same epithet applied to Mahavira.16 Texts like the Uttaradhyanana17 go eloquent in describing the qualities of an ideal Brahmana which were perhaps the same that were expected of a good Sramana.

The equality of all those who had become monks is effectively borne out by expressions which say that even a low caste person who became a monk was honoured by the king.18

Thus the whole approach was against the easte superiority of the Brāhmaņa and his ritualism, and a Samana and a Brāhmana, both leading a spotless life, were placed on the same level.

# Mutual Reactions:

These communities which were numerous but had a somewhat identical course of monastic life and a similar approach towards the then priestly class, could not possibly have remained in isolation from one another. There must have been mutual contact, and with that, an exchange of monastic ideas and practices between them

The similarities between the Buddhist, Jaina and Brāhmanical practices has already been proved by scholars like Jacon. 19 Debates between members of rival sects, members of one faith going to another for further

- 15. UPADHYE, Brhatkathilkosa, Intr. p. 13
- Uvāsaga., Hoernle. pp. 108, 127, Sūtrakr. SBE., Vol. XLV. p. 301 17. Chapt. XXV.
- 18. Ibid, Chapt. XII. Story of the Candala Harikesa.
- 19. SBE, XXII, Intr pp. XXII-XXIX

knowledge, and difference of opinion and of practice giving rise to the founding of new schisms and independent sects, are to be often met with, both in Jama and the Buddhist texts. Thus mutual contact must have had some effect on the modification of practices of different sects.

### Epigraphical Corroboration:

Out of these numerous communities, however, only three have received, up till now, the support of epigraphy. They are the Jaina, Buddhist and the Ajīvika.<sup>20</sup> Therefore it is very difficult to measure the extent of impact on these three systems by other numerous sects.

We may, therefore, restrict our investigation only to the two systems, viz., Jana and the Buddhist, as the Ajīvika, as is well known, was an offshoot of Jainism

### Origin: a mystery:

The exact origin and the preparation of the background for the rise of Jama and Buddhist types of monachisms still remain "wrapped in obscurity" in Several fantastic theories were advocated by early writers on the subject. These pioneers went to the extent of denying even the independent existence of Jainism. The efforts of Jacosi, however, set at rest all these views as he most clearly proved that Jamism was older than Buddhism, as well as an independent monastic system.

#### Jainism and Jaina Monachism.

Before studying the various theories regarding the possible origin of Stramanism, it may be stated that the origin of Jainism and Jaina monachism was simultaneous as the former is purely an ethical system.<sup>20</sup> The monastic organisation with an elaborate Church hierarchy was the outcome, possibly, of a later phase in which Jainism was spread in different parts of India and had, therefore, to ortanise itself.

### The Theories of Origin:

Without dealing with fanciful theories and the traditional Jaina view which advocates the existence of Jainism from times without beginning, we

- 20. E.I., Vol. 2, p. 272.
- 21. DUTT. op. cit., p. 47.
- See Barodia, History and Literature of Jamism, also, Shah. Jamism in North India, pp. XVIII-XXI.
- 23. "Neither Jaimsm nor Buddhism are religions in the strict sense of the word. They are simply monastic organisations, orders of begging fraternities, somewhat similar to Dominicians and Fransciscans in medieval Europe."—Prof. Kumas, J.A.. Vol. 13, No. 1, p. 35.

may consider here some of the more reasonable views regarding the origin of Sramanism.

# 1. "Kshatriya Protest":

GARBE, JACOBI and others advocate the theory which seems to attribute the origin of Jaina and Buddhist monachisms to the result of a protest by the Kshatrivas against the class exclusiveness of the Brahmins.

GARBE remarks. "These two pessimistic religions are so extraordinarily alike that the Jains were for a long time regarded as a Buddhistic sect, until it was discovered that the founders of the two religions were contemporaries. who in turn are simply to be regarded as the most eminent of the numerous teachers who in the sixth century before Christ in North Central India opposed the ceremonial doctrines and the caste-system of the Brahmanas."24

JACOBI seems to support the above view when he says that "the monastic order of the Jainas and Buddhists though copied from Brahmanas were chiefly and originally intended for Kahatriyas."25

The theory seems to contain a part of the truth but not the whole of it inasmuch as the Jaina texts do give vent to the denunciation of the Brahmins as well as their elaborate ritualism.

But it should also be noted that the tone of the whole assault—as in the Uttaradhuayana.26 is rather against the degeneration of the Brahmin priesthood as such, and not against the idealised Brahmin. As a matter of fact the Jainas liked to call their Tirthankara as a 'māhaṇa' who, they seemed to imply, was a symbol of purity of conduct.

Secondly, it appears as a somewhat contradictory phenomenon, that these systems which are supposed to have originated as a protest against the supremacy of the Brahmins, should retain caste distinctions among themselves, as would be clear from the fact that some of the early communities like the Naya, Sakyas and others which had connection with Mahavira and Gotama Buddha respectively were given some concessions regarding their

<sup>24.</sup> R. Garbe, Philosophy of Ancient India. p 12

<sup>25.</sup> SBE., Vol XXII, Intro, p xxx.

<sup>26.</sup> Chapt. XXV.

<sup>27.</sup> Fick, [Social Organisation in Buildha's Time, p 52], remarks that the Buddhists also stood as great champions for the purity of blood by keeping the family pure...and not to allow it to degenerate through mixture with lower elements".

This attempt of making some castes superior to others, is further seen in the division of the society, found in some Jaina texts, into "high tribes (Jāti-Ānrya) and low tribes (Jāti-Jungiya), high trade (Kumma-Jungiya), high crafts (Sippa-Ārya) and low crafts (Sippa-Jungiya)." Jann, therefore, remarks that, "Inspite of caste-denouncing preaching and sermons, the Jains could not do away with the time-bonoured restrictions of caste."

It may also be noted that the Brahmins were also seeking new means of livelihood by that time. FICE is right when he says that the questions of caste and birth fall to the background "where the care for material existence drives out all spiritual interests." 29

Thirdly, the tendencies to attack and even ridicule the ritualism of the Brahmins which are generally attributed to Jaina and Buddhist monachisms, may be said to have gathered momentum long before Gotama or Mahāvīra came to be

The same opinion seems to have been rightly pointed out by Kuntz when he says that "the tendencies to question the authority of the Vedas were shown long before Gautama Buddha succeeded in organising opposition to the Vedic polity, social and religious." <sup>30</sup> As we shall see later on the Upanisads also reveal this note to some extent.

For these reasons, it may be said that the Jaina and the Buddhist types of monachisms—irrespective of the fact that the founders of both these systems were Kshatriyas, and that the texts of these sects denounced the degenerated Brahmin priesthood—may not possibly be taken to be the outcome of solely the Kshatriyas dissatisfaction. At the most we may say that this revolt against Vedic philosophy and ritualism which was gathering strength for centuries together previously, found the best expression through Mahāvīra and Buddha besides some others.

### 2. "Organised Sophistic Wanderers":

Rhys Davids seems to attribute the origin of the Sramanas to the influence of well organised sophistic wanderers.

He remarks, "In each of these widely separated centres of civilisation (i.e., not only in India but even outside), there is evidence, about the 6th century B.C., of a leap forward in speculative thought, of a new birth in

<sup>28.</sup> Life in Ancient India, p. 141; See, Kunte, Vicissitudes, etc., p 502.

<sup>29.</sup> op. cit., p. 247.

<sup>30.</sup> op. crt., pp. 407-08; BARTH in I.A. Vol. III. p. 330 does not subscribe to the view that Buddha was an antagonist of Brahmanism; MERTA, Pre-Buddhist India, p. 329, fn. 3 says that "such a revolt goes back to ancient times: it can be traced as far back as the celebrated hymn on Frogs". See ATYENGAR, 'Sramanas', I.A. Vol. X, p. 145. BULL, ROIL.

ethics, of a religion of conscience threatening to take place of the religion of custom and magic."31

Like the previous theory, this line of thought also cannot be accepted in toto for the following reasons:

- (i) This theory first notes down the variety and the vast number of monastic communities all the world over in the sixth century B.C., and attributes their origin to an intellectual awakening. Then it seems to argue that this intellectual 'leap forward' is exhibited by the existence of numerous monastic sects. Thus the whole argument runs in a circle, and the cause and the effect are not clear.
- (ii) Secondly, the period ascribed to this awakening, viz., the 6th century B.C., does not appear to be so exact As a matter of fact, we have already seen that this revolt, whether sociological or religious, was not the result of a single century or the work of a single person.

The traces of awakening, as a matter of fact, may be seen even in the Brāhmanical Upanishads, some of the texts of which may well be earlier than the sixth century BC. Regarding ritualism, samyāsa and the nature of moksa, the Upanishads may be said to reveal far advanced and changed views than those found in the Vedic period.

(iii) Lastly, one cannot say to what extent. Indian monachism or even intellectual thought of the sixth century was influenced by contemporary awakening outside or vice versa. One may even doubt whether foreign thought had any repercussions on India of the sixth century.

For these reasons, the theory is not acceptable, though it may be said that it does mention one fact, viz., the existence of numerous monastic communities and their divergence from the main system in the sixth century BC.

3. "Brahmacarın, the model for Śramanism": .

Spence Hardy<sup>32</sup> and Kerny<sup>33</sup> hold that the Brahmacarin might have been the model for the Sramana system, on the ground that many of the qualities expected of these two were identical, to wit, echbacy, strict moral and physical discipline, and zeal for study.

Moreover, according to them, the institution of the Brahmacārin, seems to be older than the rest of the āsramas, 34

<sup>31.</sup> op. cit., p. 289.

<sup>32</sup> Eastern Monachism, p. 74.

<sup>33.</sup> Manual of Buddhism, p. 73.

<sup>34.</sup> Rgveda, V, 109-15.

Inspite of the antiquity of the Brahmacarin and his similarity with that of the Śramaṇa, the theory may be said to contain the following drawbacks.

Two dissimilarities may be detected between the Brahmacarin and the Sramana:

- (i) Firstly, the brahmacárin was a young person who went in search of a good teacher for the sake of obtaining new knowledge. He had to do all sorts of service to his guru and had to stay with the latter till his studies were compicted. In some cases, the students settled permanently in the house of the guru. This element was totally absent with the Sramanas.
- (ii) Secondly, in many cases the Brahmacārin entered married life after completing his studies. The Śramanas, on the other hand, were expected to be celibate throughout their wandering life.

Thus, this theory does not seem to be plausible.

"Brahmacārin + Brahmavādin = \$ramana";

The view which says that the Śramana originated out of the blending of the qualities of the Brahmacārin and the Brahmavādin seems to be an extension of the previous theory.

In support of this theory, Durga Bhagvar says that, "The truth probably lies midway. The Sramana held the Brahmacārin as a model as far as practical life with all its moral aspects (such as aversion to luxury, observance of chastity) and the daily routine were concerned. For the intellectual pursuits and the means thereof, he was indebted to the Brahmavādin. The Sramana, therefore, is a combination of the student and the wandering master of the Brahman knowledge. He behaves like the one and thinks like the other. Many of the rules of the Sramanas, therefore, can be traced back to the rules and habits of both the types of men."<sup>32</sup>

In reply to this view, it may be said that Brāhmanism, Jainism and Buddhism contain more or less common fundamental rules of ascetic morality, and it is very difficult to know the exact magnitude of mutual exchange or borrowing of rules that took place between these three monachisms.

As a matter of fact, Dr. Durr pushes the idea still further when he remarks that "The Brahmanical sannyāsī, the Buddhist Bhikkhus and the Jaina Samaṇas all belonged to the same ancient society of wandering religious mendicants, and it is obvious that among all these sects there should subsist a certain community of ideas and practices."<sup>36</sup>

<sup>35.</sup> Early Buddhist Jurisprudence, p. 17.

<sup>36.</sup> Op. cit., p. 51.

Thus an identity of a few monastic practices or philosophical thoughts need not necessarily imply an identical source.

# 5. "Sramanism: A degeneration of the ideas in the Upanishads":

Some scholars like DEUSSEN, trace the monastic philosophies of Jainism and Buddhism to the degeneration of the ideas in the Upanishads.

In this connection, the above scholar remarks, "Even Sankhyam and Vedanta are not to be considered as original creations of the philosophical mind, for the common basis of both and with them of Buddhism and Jainism is to be found in the Upanishads; and it is the ideas of the Upanishads which by a kind of degeneration have developed into Buddhism on one side and Sankhva system on the other."37

As against this view it may be noted that these two systems were anti-Brahmanical to the degree of not allowing any philosophical idea or roughly even the fundamentals of Brahmanical philosophy to be the fore-runner of their philosophical views.

And lastly as Dutt rightly remarks, "religious mendicancy in India cannot, in fact, be traced to the materialisation of any one philosophic idea."38

# 6. "Copy of the Brāhmanical Rules of Sannuisa":

Scholars like Jacobi, Buhler and Charpentier, make a more ambitious effort when they opine that Jama and Buddhist rules of monastic life appear to be the exact copy of the rules for the fourth asrama, i.e., sannyasa in Brahmanism

JACOBI after comparing the rules of these three systems, remarks. ".... We see thus that the germs of dissenting sects like those of the Buddhists and the Jamas were contained in the institute of the fourth āśrama, and that the latter was the model of the heretical sects; therefore, Buddhism and Jainism must be regarded as religions developed out from Brahmanism not by a sudden reformation but prepared by a religious movement going on for a long time."39

BUHLER seems to strike the same note when he says that, "the five great vows, most of the special rules for the discipline of the Jaina ascetics are copies, often exact copies, of the Brahmanical rules for the penitent,"40

 <sup>&</sup>quot;Outlines of Indian Philosophy", I.A., Vol. XXIX, p. 397

<sup>38.</sup> Op. cit., p. 50.

<sup>39.</sup> SBE, Vol. XXII, Intr. p. xxxii.

<sup>40.</sup> Indian Sect of the Jainas, p. 15.

CHARPENTIER also joins their rank when he opines that, "...it is strange characteristic of these sects (Jaina and Buddhist), so far as we know of them, that they adopted in their ascetic practices and in their whole mode of life the rules which had already been fixed by their Brahmin antagonists."

The real solution to this problem lies in the antiquity or otherwise of the Sannyāsa Āśrama of Brāhmanism.

According to N. N. Law the traces of the āśrama theory can be detected even in the early Vedic works. He remarks that we do get evidence of the existence of "the student (brahmacārin), the householder (gṛihastha) and the person who renounced the world (muni or yati) .... in the earliest Vedic works "42"

Inspite of this, however, one cannot take for granted that this theory of the four āśramas was rigorously worked out at that time. For, it is only in the Sveräšuntara Upanishadia that one gets a reference to the 'atyāśramin'. Moreover, in the Brhadāranyaka Upanishadia we find Yājnavalkya joining the fourth āśrama (ie sannyāsa), without undergoing the third. It would be clear from this instance that this theory of four āśramas was possibly still without a proper sequence in its different stages, even in the oldest of the Upanishads.

In this connection SHABMA says, "In the oldest Upanishads, there is evidence of only the first two or three āśramas, viz., that of a student, that of a householder, and that of a yati or muni. According to the Chāndogya Upanishad, a man reaches the summum bounum, even in the stage of a householder."45 It seems from the above observation that the theory of the four āśramas was still incomplete in practice and perhaps no demarcation between the third and the fourth stage was possibly made as these last two stages necessarily implied the abstention from worldly activity.

Apart from the then incompleteness of the theory, some utterances in the Satapatha  $Br\bar{a}hman_a d^6$  and the Taittiriya  $Upanisha d^4$  do not seem to be favourable even to the adoption by a person of sannyāsa.

```
41. CHI., Vol. I. p. 150.
```

<sup>42</sup> Studies in Indian History and Culture, p. 3.

<sup>43</sup> VI, 21.

<sup>44.</sup> Brh. År. 4. 5.

<sup>45.</sup> Har Dutta Sharma, History of Brahmanical Asceticism, P.O., Vol. III, No 4, p. 15

<sup>46.</sup> XIII. 4. 1. 1: Praise of householdership

<sup>47.</sup> I. 11. 1: Progeny must not be broken.

Comparatively later works like the Dharmasutras,48 and Epics49 and the Arthaśastra50 distinctly reveal views against sannyasa.

Taking into consideration, therefore, the facts that the asrama theory was perhaps still in the making in the period of the older Upanishads, that the stages in it were possibly not followed in a definite sequence, and that the sannyasa asrama was not looked at with favour in some of the Brahmanical texts, we cannot say whether Jaina and Buddhist monachisms originated out of it, and Charpentier even doubts whether "the theory was ever on a great scale adopted in real life in India."51

# 7. "Magadhan Religion: Indigenous Stream of Thought":

A view somewhat opposite to the previous one is advocated by scholars like OLDENBERG, DUTT and UPADHYE. The gist of their theory is that Sramanism seems to have developed out of the non-Aryan cast Indian indigenous element which did not see eye to eye with the Western Aryans who were not very favourable to monastic life.

UPADHYE says, "Before the advent of the Aryans in India, we can legitimately imagine that a highly cultivated society existed along the fertile banks of the Ganges and Jumna, and it had its religious teachers. Vedic texts have always looked with some antipathy at the Magadhan country where Jainism and Buddhism flourished; and these religions owe no allegiance to the Vedic authorities. The gap in the philosophical thought at the close of the Brahmana period has necessitated the postulation of an indigenous stream of thought which must have influenced the Aryan thought, at the same time being influenced by the latter..... I have called this stream of thought by the name "Magadhan religion."...We should no more assess the Sāmkhya, Jaina, Buddhistic and Ajīvika tenets as mere perverted continuations of stray thoughts selected at random from the Upanishadic bed of Aryan thought current. The inherent similarities in these systems, as against the essential dissimilarities with Aryan (Vedic and Brahmanic) religion and the gaps that a dispassionate study might detect between the Vedic (including the Brahmanas) and Upanishadic thought-currents, really point out to the existence of an indigenous stream of thought" 52

<sup>48</sup> Apastambha II, 9, 9.; Baudhayana. II, 6, 29

<sup>49.</sup> MBh. Utterance of Bhima in XII, 10 20.

<sup>50.</sup> Punishment for those who renounce the world without providing for their wives and sons in Arthaśdstra, II, 1 (p. 48 of Shāma Shastra's ed. Mysore, 1909).

Brhatkathākośa, Intr. p. 12; also Pravacanasāra, Pref pp. 12-13.

Durn, after making a survey of monastic tendencies right from the Vedic to the Upanishadic period comes to practically the same conclusion. He says, "the impact of Aryan thoughts, ideas, speculations of philosophy, on the imperfectly Aryanised communities, without the characteristic Aryan institutions, seems to me to have given birth to Buddhism itself (if an approximate chronology were needed) to a class of men answering to the Brāhmanas in Aryan society, who went about in a missionary spirit, dealing in philosophic speculations, teaching the uninstructed, and gaining honour and reputation wherever they went....This seems to me the true origin of the Sramanas. ..They occupy a more distinguished place in the literature that originated in the East—in the Buddhist Pitakas and Jain Angas. It is in the East<sup>†</sup>, says an ancient Buddhist tradition, 'that the Buddhas are horn' "58"

Dutt bases his argument on the following observations:

(a) It is very difficult to know the exact attributes of the "muni" who is described as one girdled with wind and wearing garments soiled with yellow hue, as given in the Rip Veda (X, 136).

(b) The "muni" of the Aitarcya Brāhmaṇa (VI, 33) is taken to be an unsane man by his sons when the former is reciting some mantras.

On this point Durr remarks, "If Aitasa is the type of the Rg Vedic Muni, he is surely not the homeless Sannyāsi, yati or paribbājaka". The "muni' of the Upanishads "approaches more and more to the latter type till he is identified with the Paribbājaka".

(c) The Vrātya of Atharvaveda also does not resemble the paribbā-jaka.

On account of these reasons, he comes to the conclusion that "the Vedic hymns, therefore, which may be said to constitute the earliest and purest Aryan elements in Indian culture, do not mention clearly the condition of religious mendicancy". 54

(d) Moreover, the theory of the four-fold āśramas also was not fully developed and rigorously executed in the period of the early Upanishads. Apart from this, the whole trend of Brāhmanical literature, with the exception of some of the later Upanishads, did not favour religious mendicancy.

<sup>53.</sup> Op. cit., p. 67; See pp. 53 ff.

<sup>54.</sup> Op. cit., p. 58; 'Asceticism was at a discount in the Vedic age'—ALTERAR, Position of Women in Hindu Civilisation, p. 414.

For these reasons, he concludes that "the institution of Sramanism grew up among the imperfectly Aryanised communities of the East, spread, flourished and became highly popular, and with the remarkable elasticity which is characteristic of Brahmanism, was later affiliated to the Aryan system of life, becoming the fourth asrama".

The gist of the problem is that those who regard the fourth stage of Brāhmanism to be late and coming from outside, naturally trace Jamism and Buddhism as due to Magadhan substratum, while those who believe that sannyāsa is older than these two, naturally derive Jainism from it.

From the survey of these different theories regarding the origin of sramanism, one fact comes to prominence; and that is that each of them stresses a particular factor. All these factors are as follows:

- (1) Kshatriya protest,
- (2) Organised Sophistic wanderers,
- (3) The qualities of the Brahmacarin,
- (4) The qualities of the Brahmacarin and the Brahmavadin.
- (5) Copy of the Brahmanical rules for Sannyasa, and
- (6) The existence of Magadhan religion in the eastern parts of India

#### Conclusion:

It may be noted that each of these elements may be said to have—to some extent, if not solely—helped the formation of the great wandering community of the Sramanas. The Sramanas did reveal anti-Brāhmanical feelings as they were dissatisfied with the degenerated Brāhman priesthood. They resembled the sophistic wanderers only because they also led a wandering life with a missionary zeal. They presented similarities with the Brahmacârin as well as the Brahmavādin to the extent of having a few similar moral qualifications. Their life and that of a Brahmin Sannyāsi was perhaps identical due to the fact that both these modes of life were based on the principle of least dependence on society. And lastly, they were predominantly Magadhan inasmuch as they seem to have originated first in Magadha, adopted the local language, influenced the local people and then spread out to the other parts of India.

On the whole, it appears, therefore, that Sramenism was the outcome of the blending of all these elements—indigenous and borrowed.

# PART II

Chapter 1: The Historical Background to Jaina Monachism.

#### PART II

#### CHAPTER I

### THE HISTORICAL BACKGROUND TO JAINA MONACHISM

Whatever be the verdict of research, the Jainas attribute a remote antiquity to their religion. According to their statements, Jainism has been revealed again and again by various Tirthankaras whose chief mission in life was to propogate right knowledge (samyag jñāna), right faith (samyag darsana) and right conduct (samyag caritra) to the people steeped in ignorance about the reality.

### Rsabha:

Risaha or Usabha was the first among the twenty-four Tirthankaras. According to Jaina accounts he was born in Kosalā, and was the son of Kulakara Nābhi and queen Marudevi.

Getting all the education which a prince needed, Rṣabha lived as a prince for two millions of pūrvā years, and six millions three hundred thousand pūrvā years as a king.

As a king, he acted more as a founder of civilisation than as a despot not caring for the welfare of the subjects. King Rṣabha taught his people the seventy-two arts (bāvattariin kalāo), among which writing was the first, arithmetic the most important, and the science of omens the last. As against these seventy-two arts of men, he taught sixty-four arts to women as well. He introduced the arts of cooking, sculpture and pottery painting. He started the institution of marriage, and taught the people how to dispose of the dead.

At last, being disgusted with worldly life, he gave away his kingdom to his hundred sons, and renounced the world under an Aśoka tree after pulling out his hair (loya) in four handfuls.

After two thousand years which he spent in bodily mortification and meditation, he got the kevalajnāna (omniscience). After becoming a kevalin, he had several disciples who were divided into eighty-four Gaṇas, each of which was headed by a ganadhara.

He had a following as indicated below:

Monks .. 84000 —headed by Rşabhasena.

Nuns ... 300000 — headed by Brāhmīsundarī.

(3) Laymen ... 305000 — headed by Śreyāmsa. (4) Laywomen ... 554000 — headed by Subhadrā.

BULL DORI --- R

Those who were in their last birth

S. B. DEO

Fabulous as the total would appear, we have no other evidence to check this number of the followers of Rsabha. After creating such a formidable following, Rsabha ended his life on the mountain Astāpada after fasting for six and a half days without taking even water <sup>1</sup>

20900

### Evaluation of his career:

(11)

From the work he did as a king, it appears that he octed as a reformer and an inventor of civilised modes of human life. His undergoing the various stages of life as a prince, as a married man, as a king and lastly as a monk, seems, at present, a model on which the åstrama theory was retvocated later on, and expressed beautifully by Käldäsan in the Raghwaniska.

That he did not fail even as a religious preacher is amply borne out by the enormous number of his followers. Even though we have no historical evidence whatever in this connection, the figures at least imply one possibility, and that is regarding his success in winning a respectable number of disciples.

#### Non-Jaina Evidence:

Vişnu Purāṇa² and the Bhāgavata Purāna refer to a certam Rsabha, whose life-account resembles more or less to that given in the Jama texts. The details regarding his parents, his elder son Bharata and his wandering in a naked state may be said to be identical with the Jama account.

It may, however, be noted that these references though of a supplementary nature, coming as they do from the non-Jama sources, are of a very late phase as compared with the enormous antiquity given to Rsabha by the Jainas Moreover, the account of the Purāṇas has not always been corrobo-

The above account is based chiefly on Kalpasútra, SBE. XXII, pp 281-5; also Mahāpurāna of Puspadanta, Ed. P. L. VAIDYA, Sandhis 1-3

See p. 39 above.

rated by historical evidence.<sup>3</sup> Over and above these considerations, the gap that the Jainas put between Mahāvīra and Rṣabha is fabulously long.

The Successors of Reabha:

Twenty three Tirthankaras are supposed to have followed Rsabha. As no historical evidence whatever, has come forward to prove their historicity we may dismiss them, except the last two, as the products of tradition the antiquity of which, however, may be said to go back to a couple of centuries prior to the Christian era as attested by the Mathurā inscriptions.

It will, however, be not out of place here, to see what the non-Jaina and Jaina traditions have to say about a few among them.

The Jaina tradition makes all these Tirthankaras as the product of pure Kshatriya race. Another point regarding them is the difference of opinion about the nmeteenth Tirthankara—Malli\*—who according to the Svetämbaras was a woman, to which the Digambaras do not agree.

We have already noted the Brähmanical references regarding Rsabba. Along with Rsabha, some other Tirthankaras are also referred to. For mistance, the Bhägarata Puräna mentions Sumati. About him it is said that he "will be irreligiously worshipped by some infidels as a divinity". 5 On this account, it may be that this Sumati was the fifth Tirthankara who was the son of Bharata.

Another Tirthankara called Aristanemi (the 22nd in the list), is connected with the Krshna legend.

Inspite of such references and the traditional accounts about them, it is not possible to accept the historicity of these twenty-three Turthankaras, for the distances between them as well as their longevity is not only given

- 3. "But what value belongs to these myths of the Purinas about Rṣabha... it is wholly impossible to decide"—Jacosi, I.A., Vol. IX, p 163; Cting the authority of the Mathuri Inscriptions, or of the antequities found at Dhārāsiva (Hyd.), and Dhank (Kathiawäd), as Shree K P. Jan does in J A. IV. No. 3, p. 90, also does not seem convincing about the historicity of Rsabha
  - 4. Nâyā, Chapt. 8.
  - 5 Wilson, Vishnu-Purana, p. 164n
- 6. Shree K. P. Janv makes out a case in favour of the historicity of Aristanemi on two grounds: (i) As the historicity of Krishpa is admitted, the same 'privilege' cannot be denied to Aristanemi. (ii) On the basis of a certain grant found in Käthiäwad, published in the Times of India of 19th March 1935, p. 9, and deciphered by Dr. Prân Marin, he says that this grant belonging to king Nebachandnezaar I (c. 1440 B.C.) or II (c. 600 B.C.) of Babylon mentioning Nemi, goes to prove his antiquity. (J.A. IV, iii, pp, 89-90). It may be noted in this case that the tentative date neither for Kṛṣhṇa nor for the kinc can as yet be fixed.

in unbelievable numbers.7 but also in a descending sequence which gives the whole an appearance of a deliberate planning of mythology rather than a sound historical chronology. JACOBI, therefore, rightly remarks that beyond Pārśva, everything is "lost in the mist of fable and fiction".8

#### Pärénanätha.

Irrespective of the fact that even the longevity attributed to Parśva-100 years-seems to be a part of the whole sequence, yet "the moderation of the Jainas upto the time of Parsva is the most remarkable as after that they far outstrip all their compeers in the race of absurdity, making the lives of their Tirthankaras extend to thousands of years, and interposing between them countless ages, thus enabling us to trace with some confidence the boundary between the historical and the fabulous".9

Therefore, even though he is said to have flourished 83000 years after the death of the twenty-second Tirthankara, the gap of 250 years between him and Mahāvīra, and his longevity of a hundred years, do not seem to "transgress the limits of probability".10 The gap between him and Mahāvîra makes Pārśvanātha belong to the 8th cent B.C.11

#### His Life-story:

Pārśva was born of king Asasena of Vārānasi and his queen Vāmā. Leading his life for thirty years as a house-holder, he renounced the world. Undergoing a preliminary period of eighty-three days of hardships and bodily mortification, he led the life of a monk for nearly seventy years, and finally attained Nirvana on the Sammeta Sikhara (in Bengal).

#### His Field of Influence:

Among the chief cities which he is said to have visited were Ahicchatta.12 Amalakappä. 13 Hatthinäpura. 14 Kampillapura. 15 Kosambi. 16 Ravagiba. 17

- 7. See Kalpasütra, SBE, xxii, p. 280; also Ibid., text. pp. 186-88.
- 9. Rev. STEVENSON, Pref. to the transl. of Kalpasūtra, p xii, quoted by JACOB: op. cit., p. 162
  - LASSEN, I. A., II, p. 261.
- 11. Charpentier, CHI, i, p 153; Prof. Hirâlâl Jain, says that the caves at Dhārāsiva belong to the Parsva period, vide his intr. to Karakandu Cariya, ref. to by K. P. Jain, J. A., IV, 3, p. 90, f. n 7.
- Acar. N. 335; see also Kalpa. comm., p. 167; mod. Râmnagar in Bareilly: CAGI. p. 413.
- Nāyā. II, p. 222; along the way from Masār to Vaisāli, in Shahabad Distt. GEB., p. 24ff.
  - 14. Identified with an old place in Mawana Tahsil in Mecrut: CAGI, p. 702. Identified with mod. Kampil in Farrukhabad Distt, GEB., p. 18.
  - Nāyā, II, 10, p. 230; mod. Kosam near Allahabad, CAGI., p. 709.

  - 17. Nāyā, = mod. Raigīr in Bihar.

Sāgeya<sup>18</sup> and Sāvatthī.<sup>19</sup> From this it seems that he wandered chiefly in the modern provinces of Bihar and U.P.

# The Followers of Parsva:

Pāršva seems to have collected a good number of adherents to his faith. The Kalpasūtra says that he had 16000 monks under Aryadatta, 38000 nuns under Puspacūlā, 164000 laymen headed by Suvrata, and 327000 laywomen, the chief among whom was Sunandā. Besides these he had a number of monks as his disciples who were well-versed in the Pūrvās, and endowed with various supernatural powers, as also those who were destined to obtain liberation in that very birth.<sup>20</sup>

Among the royal followers may be mentioned king Paesi<sup>21</sup> who was converted by Kesi, <sup>22</sup> a disciple of Pārśva, prince Akkhobha, <sup>23</sup> and the parents of Mahāvra. <sup>24</sup> Besides these, some of his distinct disciples were Kālāsavesiyaputta, <sup>25</sup> Gangeya, <sup>26</sup> Udaya Pedhālaputta, <sup>27</sup> Pundariya, <sup>28</sup> Pārśvā the nun, <sup>26</sup> Mehila. Anadarakkhiva. Kāsava and others. <sup>30</sup>

These followers were termed as 'pāsāvaccijiā therā'.31

#### Buddhist Endence .

Apart from the Jaina references to the followers of Pāršva, the Buddhist texts also refer to them. It may be noted that on these references Jacons finally proved the pre-Mahāvīra antiquity of Jainism.<sup>22</sup> These texts besides giving the details about his religion called as 'cāujjāma dhamma,' as we shall

```
    Ibid., II. 9. p. 229:= Avodhvā.
```

<sup>19</sup> Ibid., II, 9, 10, p. 229; mod. Sahet-Mahet, CAGI, p. 469.

<sup>20.</sup> SBE, xxii, p 274; also Smv. pp. 316, 65a, 101b. 103a. 104b.

Mention in the Payasisutta of the Dighanikaya. It may be noted that the king was contemporary with Kesi who was a contemporary of Mahavira.

<sup>22.</sup> Uttar., 23.

Atgd., p. 6.

<sup>24.</sup> SBE., xxii, II, 15, 16 (p. 194) 25. Bhag., p. 99aff.

<sup>26.</sup> Ibid., pp. 439ff.

<sup>27.</sup> Stkr., II, 7 (pp. 419ff); Than., p. 457.

<sup>28.</sup> Nāvā., Chapt. 19.

<sup>29.</sup> Than., p. 457b.

<sup>30.</sup> Bhag., 2. 5.

<sup>31.</sup> Than, p. 457b; Bhag, pp. 136ff, 247b.

SBE, Xlv, pp. XIV-XXI; I.A., IX, pp. 158-63; also see Charpentier CHI, i,
 DASGUPTA. Hist. of Ind. Phyl. i, p. 173.

see later on, refer to his disciples like Upāli,<sup>33</sup> Abhaya,<sup>34</sup> Sīha,<sup>35</sup> Asibandhakaputta,<sup>36</sup> Saccā and Patācarā,<sup>37</sup>

### Pārśva's Religion:

The religion of Pārśva was called Cāujjāma dhamma<sup>38</sup> or the four-fold religion consisting of abstinence from himsā (pāṇāivāya), untruth (musā-vāya), stealing (aduṇṇādāṇa) and possession (bahıddhādāna). The followers of Pārśva were allowed to put on clothes.

Other aspects of his religion are revealed by the practice of repenting for the transgressions done, as resorted to by the parents of Mahāvīra. They also practised fasting upto death by lyng upon a bed of Kuša-grass, 39

The practice of giving up all clothing in order to practise the life as a Jinakalpika monk towards the end of one's career is also referred to in the case of Municandra who was the follower of Parsva.<sup>40</sup>

It may be noted that certain Buddhist texts seem to refer to a similar fourfold religion though they attribute it to the Nătaputta (Mahāvīra). The phrase used there is 'cātuyāma sanīvara sanīvuto', 4 which according to Jacost\*2 refers to the religion of Pāršva.

### Church Organisation:

We have already seen that Pāršva had around him a respectable number of followers divided into monks, nuns, laymen and laywomen. His monk disciples were divided into eight groups, each of which was headed by a gaṇadhara. The names of these gaṇadharas were Subha, Subhaghosa, Vasitṭha, Bambhayārī, Soma, Siridhara, Virabhadda and Jasa-<sup>4</sup>8.

That he did not neglect the order of nuns is also proved by the mention of several of his nun-followers under Pupphacūlā.

- 33. Majj. N. I. Upāli Sutta.
- 34. Ibid. I. Abhayarājakumāra Sutta
- 35. Mahāvagga VI, 31.
- Sam. N. iv. 317ff.
- 37. Jātakas, III. 1
- 38. Nāyā, pp 139, 218; Thân, p 457b; Bhag, p 455a; Uttar, 23, 12, Rāyap sũ, 147.
- Acār. II, 15, 16 (p. 194).
   Avašyaka-C. pp. 285, 291
- 41. The Samaññaphala Sutia of the Digha Nikaya, p. 57 (PTS).
- 42. I.A. IX, p. 160; SBE, xlv, pp. XX-XXI
- 43. Smu. p. 13b: The commentary says that even though the number is eight both in Thân, and Paryūsandkalpa, yet in Araūuka it is ten. Therefore, these two must have been short-lived. Smu. comm p 14b: also Kalparūtra, comm. p. 189.

Other details regarding the Church organisation are lacking. The only thing to be noted is that these monks led a wandering life, except in the rainy season, to keep contact with the laity.

### Evaluation of Parsva's Order:

In the light of the evidence as noted above, it appears that Pārśva based his order on sound and broad principles of morality, the implications and the details of which were understood by his disciples who were of quick understanding and of a marvellous self-control.<sup>44</sup>

His insistence on Ahimsā may be said to be a reaction to the practices of animal sacrifices current in his contemporary society. 45 Thus he raised a voice of dissent towards such generally approved customs in the society.

Moreover, he kept the doors of his Church open to all people, irrespective of caste, status or creed and thus insisted on the equality of birth.

In order to do this, he was equipped more than anybody else, as by birth he belonged to the royal race among the Kshatriyas. His contact and connections with these powerful ruling magnates must have helped a lot in the spread of his Church. It is unfortunate, however, that many of his royal followers cannot be identified with certainty.

### The interval between Parsva and Mahavira:

Of the interval of 250 years between Pārśva and Mahāvīra, we have no knowledge, and it is very difficult to say whether, after Pārśva's death, his religion was in a flourishing condition or otherwise.

One thing, however, may be noted, and that is pertaining to the existence of the followers of Pärśva's system even in the time of Mahāvīra. Among the various important disciples of Pārśva mentioned before, many came in contact either with Mahāvīra himself or with his chief disciple Goyama Indabhūi. It is interesting to note that at Tungiyā, a sa many as five hundred

Uttar. 23, 26-27; Thān pp. 201-202; Mūl 7, 114-33 also Jaconi's f.n. 3, on p. 122 of SBE xlv.

<sup>45.</sup> Niryā. (VAIDYA) p. 39 refs to pasubandha, yajna, yūpa, etc.

<sup>46.</sup> In this connection, it may be noted, that Prasenajit who was the father-in-law of Pāršva is tried to be identified with the king Senajit, a ruler of the southern Pañcāla mentioned in the Purānas: See PARGITER, Amc. Ind. Hist. Trad pp. 127, 146.

<sup>47.</sup> Jan, Life in Ancient India, p. 345, has the following note on Tungiya: "The Jam pilgrims identify Tungiya with the town of Bihar. Probably it may be identified with modern Tungi situated two miles from Bihar—Prācina Tirthamālā, Pt. 1, p. 16 introduction".

disciples of Pārśva (pāsāvaccijjā therā) met Mahāvīra, and accepted his fivefold dharma (pañacijāma dhamma) <sup>48</sup> which was but an extension of the fourfold relieion, as we shall presentiv see.

#### Mahānīra ·

The gap between Pārśvanātha and Mahāvīra, possibly, saw the rise of innumerable sects and subsects in the religious life of India. This is evidenced by the mention of as many as three hundred and sixty-three sub-divisions of the four principal schools in the Sūtrakṛtānga.<sup>49</sup> Besides these schools, the Aupapātika<sup>49</sup> refers to a number of monastic communities who differed from each other in the peculiarity of ascetic conduct.

Inspite of this vast number of seets, it may be noted that these were not water-tight compartments which seldom came in contact with one another. On the other hand, "we have to imagine a time when there was no organised religion or established Church in the country to interfere with the freedom of speculation by imposing upon its adherents its professed dogmas, and when conversion implied, in the case of a learner or truth-seeker, no more than a transition from one mode of self-training to another, which he deemed more suitable to his temperament. Nor even in the case of a layman did it ever demand that unflinching devotion or that profession of blind faith which leads men by imperceptible steps to harbour bigotry, to become religious fanatics, and to shut the gates of benevolence upon every stranger fellow-being who is a stranger."

Inspite of this individualistic setting of religious frame which Barua advocates, it may be noted that in the society of Mahavira's time, such liberty and broad-mindedness were lacking. He had, therefore, to assert the equality of birth and status as against the claim to superiority by birth in a Brahmin gotra. It may be made clear here, that Mahavira was not against the Brahmins as a whole. But he was against the demoralised priestly class which went to the extent of not only chaining the society by the rigid framework of the caste-system, but also limiting the powers of the king. Therefore, we find the Jaina texts<sup>52</sup> depicting the ideal qualities of the Brahmin and designating their samanas as brāhmana as well. It is wrong, therefore, to look at Mahā-

<sup>48.</sup> Bhag. pp. 136ff

<sup>49.</sup> SBE., xlv, p. 315; Stkr ti pp 208ff.

<sup>50.</sup> pp. 170ff; for detailed expl of these, see A. Sen's 'Schools and Sects in Jaina Literature'.

<sup>51.</sup> BARUA, Hist. of Pre-Buddhist Phil., p. 365

<sup>52.</sup> Uttar. XXV.

vira as anti-Brāhmanical, as also the representative of the Kshatriyas alone in this ideological revolution, the seeds of which, as we have seen elsewhere, were sown long before his advent.

Against this background it would be better for us to note his life-story and then to evaluate his career.

# His Life-story :

Vardhamāna 'Mahāvīra' was born at Kundapura or Kundagrāma.<sup>38</sup> His father's name was Siddhārtha who belonged to the jnāṭṛ Kshatriyas. His mother was Tisalā who was the sister of king Ceṭaka, the ruler of Vaišāl and belonging to the Licchavi Kshatriyas. Thus on the father's as well as on the mother's side he belonged to the royal Kshatriya stock.

An incident regarding the birth of Mahāvīra, which, it may be noted, is accepted only by the Svetārībaras, cannot be ignored. It is said that Mahāvīra was first conceived in the womb of a Brahmin lady called Devānandā, but was later transferred to the womb of Tisalā Khattiyānī as 'Tīrthankaras are not born in the Brahmın families'. He keen though the whole incident has been discredited by the Digambaras, the Bhagavatīsūrra puts this episode in the mouth of Mahāvīra himself. The incident described there is that of Devānandā and Usabhadatta, the original parents, coming to see Mahāvīra when the latter was famous as a preacher. On seeing Mahāvīra, milk flowed from the breast of Devānandā due to the strong motherly love she bore towards him. Goyama asked his Master the reason of this, upon which the latter admitted that he was the son of Devānandā. The text goes on to say that these original parents of Mahāvīra accepted the order of their Janas son. So

Curious enough, the tradition about this transfer of the womb goes back to the beginning of the Christian era or even earlier, as it is found depicted in one of the Mathurā sculptures.<sup>56</sup>

To return to our subject, after his birth, Mahāvīra grew up and was in due course married to Yasodā and had a daughter called Anojjā or

Vaiśali has been identified with Basaith Distt. Muzaffarpur, and Kundagrāma with Basukund by Nando Lal DEY, G.D. p. 107, See also, GHATGE, Age of Imperial Unity, p. 413.

Kalpasūtra, JACOBI, p. 225; Smv. p. 89a; Thān. p. 523b; Ācār. II, 15, 4-5
 (pp. 190-91).

<sup>55.</sup> Bhag. pp. 457-48: (9.33): This may be one of the causes of his having Brahmin disciples.

<sup>56.</sup> ASR, XX, pt. IV, 2-5; Regarding this transfer of womb, Chargenties remarks, The Digambaras seem to hold the more sensible opinion"—CIII, i, p 158.

Priyadarśanā from her. Then, at the age of thirty, he decided to renounce the world. So taking the permission of his relatives, Mahāvira renounced the world after tearing off his hair.

For the next twelve years he underwent a course of rigorous bodily mortification at the end of which he attained omniscience. Then for the next thirty years he led the life of a wandering missionary, and obtained Nirvāṇa at the end of his life of seventy-two years. 88 at a place called Pāvā. 99

### Death of Mahāvīra:

Scholars are not unanimous regarding the date of the death of Mahâvîra. The traditional date given in  $527~B.C.^{60}$ 

There arise serious difficulties, however, in accepting this date as it hardly makes room for the religious activity of Buddha who was said to be a contemporary with Mahāvīra, and whose death as fixed by scholars is 477 B.C. This means that Mahāvīra died when Buddha was only thirty years old and had yet to get disciples.

Another date based on the Parisistaparean of Hemacandra, or comes to 46 B.C. to which both Jācom<sup>62</sup> and Charpenter<sup>63</sup> agree, as it can enable us to see various activities of Mahāvīra in relation to some other historical personalities, in their proper sequence.

C. J. Shah and others, however, like to give it a bit wider range, i.e., C. 480-487 B.C., as it, according to him, "seems more reasonable and more in keeping with the contemporary historical atmosphere and with certain events of Candragupta's own life." [4]

Instead of entering into details about these various theories, we may say that the traditional date cannot be relied upon, and, therefore, the dates as advocated in the last two theories may safely be accepted as they seem to be historically sound in the present state of our knowledge.

- 57. The Digambaras do not subscribe to this view. They say that Mahavira was not married.
  - 58. Acar. SBE. xxn, pp. 189-292; Kalpasūtra pp. 217-70
  - 59. Mod. 'Pāvāpuri' in Patna District Ghargs, op cit, p 415

60. Jacobi, Kalpasütra, Intr. p. 8; also Victivašremi of Merutunga, quoted by Shah, Jainiem in North India pp. 27-28. See also, K. B. Pathak who supports this date I.A. XII, p. 21.

- 61. 8, 339.
  - 62. JACOBI, op. cit., pp. 6ff
  - 63. CHI. i, p. 175.
  - 64. Ѕнан, ор са., р. 31

### Mahāvīra's Itinerary:

We have seen that at the age of thirty, Mahāvīra embraced monastic life. During his forty-two years of wandering life he is said to have visited the following places.

Before entering into details, we may make two parts of his itinerary. The first twelve years he wandered as a non-kevalin, and the places he visited were:—

Alabhiyā — Between Sayatthī and Rajagiha,65

Atthivagāma - Hatthigāma along the road from Vesāli to

Pāvā.66

Avattagāma — Unidentified.

Bahusālagagāma — "
Bambhanagāma — "

Bhaddiyā — Modern Monghyr.67

Bhogapura — Between Pāvā and Vesāli.68

Campā — Campānagar or Campāpur near Bhāgalpur.69

Chammānigāma — Unidentified.

Coraga Sannivesa - Possibly Choreya in Lohardugga distt., Bengal. 70

Dadhabhūmi — Dalabhum in Sighbhum distt, in Bengal.<sup>71</sup>

Gāmāya Sannivesa — Unidentified.

Gobhūmi — Gomoh (?)<sup>72</sup>
Hatthisīsa — Unidentified.

Jambusanda - Jambhigaon in Hazaribagh distt., or somewhere

near Pāvāpurī<sup>73</sup>

Jambhiyagāma — Unidentified. Kalambiyka Sanniyesa —

Kālāya Sannivesa — "

Kayahsamāgama — "
Kayahgalā — Kahkaiol in Santhal Pargana in Bihar.<sup>74</sup>

Kolläga Sannivesa - Unidentified.

65. RAY CHOWDHURY, op. cit., p. 160.

66. LAW. B. C., Mahavira: His Life and Teachings, p. 33.

67. Rahul Sankrityayana, Vinaya Pitaka, p. 248n.

68. Suttanipāta, V, 1, 38.

69. GEB., p. 6.

70. Index Geographicus Indicus, p. xxv. (BARNESS).

71. JAIN, op. cit., p. 278.

72. Ibid., p. 285.

73. Ibid., p. 289.

74. Rahul Sankrityayana, op. cit., p. 213r

# S. B. DEO

| Kosambī                                                          | _    | Kosam, thirty miles south-west of Allahabad.75             |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Kumārāya Sannivesa                                               | _    | Unidentified.                                              |
| Kummagāma                                                        | _    | "                                                          |
| Kummäragäma                                                      | _    | "                                                          |
| Kuṇḍāga Sannivesa                                                | _    | ,,                                                         |
| Kūviya Sannivesa                                                 | _    | "                                                          |
| Lādha                                                            |      | Mod. districts of Hoogly, Howrah, Bankura,                 |
|                                                                  |      | Burdwan and the eastern portions of Midna-                 |
|                                                                  |      | pore. <sup>76</sup>                                        |
| Lohaggalā                                                        | _    | Lohardagā in the Bengal district which forms               |
|                                                                  |      | the central and north-western portions of Chota            |
|                                                                  |      | Nagpur. <sup>77</sup>                                      |
| Majjhimā Pāvā                                                    | _    | Pāwāpuri, 7 miles to the east of Bihar town in             |
|                                                                  |      | Bihar. <sup>78</sup>                                       |
| Malaya                                                           | _    | South of Patna and south-west of Gaya, in                  |
| ** "· -                                                          |      | Bihar. <sup>79</sup>                                       |
| Mendhiyagāma                                                     |      | Unidentified.                                              |
| Mihilā                                                           | _    | Janakapur within Nepal border.80                           |
| Morāga Sannivesa                                                 | _    | Unidentified.                                              |
| Mosali<br>Nālandā                                                | _    | <u> </u>                                                   |
| Nalanda                                                          | _    | Bargaon, 7 miles north-west of Rajgir in Patna             |
| Nandiggāma                                                       |      | distt.81                                                   |
| Nandiggama<br>Nangalā                                            | -    | Unidentified.                                              |
| Pālayagāma                                                       | _    | "                                                          |
| Pattakálava                                                      | _    |                                                            |
| Pedhālagāma                                                      |      | T. C. 111                                                  |
| Piţţhicampā                                                      | _    | In Sighbhum distt in Bengal? <sup>82</sup><br>Unidentified |
| Punnakalasa                                                      | _    |                                                            |
| Purimatāla                                                       | _    | Purulia in Bihar. <sup>83</sup>                            |
| Rāyagiha                                                         |      | Rajgir in Bihar.                                           |
| Salisīsayagāma                                                   |      | Unidentified.                                              |
| - assessed a gamma                                               |      | Cindentified.                                              |
|                                                                  |      |                                                            |
| 75. CAGI., p. 709.<br>76. Ibid., p. 732.                         |      |                                                            |
| 76. 15ta, p. 732.<br>77. Imp. Gaz., Vol. II                      | п    | Ann                                                        |
| 78. Distt. Gaz. Patna                                            |      |                                                            |
| 79. Muni Kalyanavija                                             | AYA, | Śramana Bhagwān Mahāvīra, p. 381.                          |
| 00. CAG1., p. 116.                                               |      | р. оод.                                                    |
| <ol> <li>Ibid., p. 537.</li> <li>Jain, op. cit., p. 1</li> </ol> | 222  |                                                            |
| 83. Ibid., p. 324.                                               | 342. |                                                            |
| , p                                                              |      |                                                            |

unidentified. Sānulatthiyagāma

 Sahet-Mahet on the Rapti.84 Sävatth?

- Either Satiabia or Basedita: the latter 7 miles Sevavivā

from Sahet-Mahet.85

 Siddhanagrāma in Birbhum distt.86 Siddhatthanura

- Singhbhum in Bengal 87 Subbhabhūmi

Subhoma - Unidentified

Succhitta

Sumangalagāma

Sumsumāranura Hilly place near Chunar in Birzapur distt.88 ,,

Surabhipura Unidentified.

Suvannakhalava Tambāva Sannivesa

- To the north-west of Patna (?)89 Thūnāka Sannivesa Tosali - Dhauli or nearabout in Orissa.

- Unidentified. Unnaga

Vācāla Vajjabhūmi - Birbhum (?)90 Vāluvagāma Unidentified.

- Renares Varanasī Vavaggāma — Unidentified

Vesālī - Basarh in the Muzaffarpur district of Bihar.91

After his attainment of the Kevala Jnana, he is said to have spent fourteen rainy seasons in Ravagiha and Nalanda, six in Mihila, four in Vesali and Vanivagama: two in Bhaddiva and one each at Alabhiva. Panivabhūmi Sāvatthi and Pāvā. From the identification of a few of these places, it appears that the field of influence of Mahavira roughly formed the modern provinces of Bihar and some parts of Bengal and U.P. It may at the same time be noted that "the list is neither exhaustive nor chronological, though covering broadly the forty-two years of his itinerary."92

84. CAGI., p. 469.

85. DEY, Geogr. Dict, p. 184.

86. History of Bengal, Vol I, p 22, Quoted by JAIN, op. cit. p 334

87. Imp Gaz., Vol XII, p. 529.

88. SANKRITYAYANA, Majj-N. p. 61n.

89. JAIN, op. cit., p. 343.

90. Ibid., p. 350.

91. CAGI., p. 507.

92. GHATCE, op. cit., p. 415; Shree K. P. Jaw, on the authority of Harivamsapurana tries to prove that Mahāvīra had toured extensively in Rajputana, Punjab, South

# Followers of Mahavira:

At the time of the death of Mahāvīra, he had a large community of monks and layfollowers. He had —

```
        Monks
        —
        14000
        —
        under Indabhüi

        Nuns
        —
        36000
        —
        under Candanā

        Laymen
        —
        159000
        —
        under Sankhaśataka

        Laywomen
        —
        318000
        —
        under Sulkså and Revati.
```

Besides these he had quite a respectable number of monks having supernatural powers, of those who knew the Pūrvās, of debators and others.§3

### Royal Patrons:

The birth of Mahāvīra in a semi-royal Kshatriya dynasty of the Nāyas from his father's side, and his contact with the Licchavis from his mother's side, put him in a very favourable position, and we see him winning around him a strong royal support in the cause of the spread of his religion.

The Jaina texts mention a number of kings, queens, princes, princesses, ministers and merchants as the disciples of Mahavira. Kings like Künjya, <sup>34</sup> Cetaka, <sup>35</sup> Senjya, <sup>36</sup> Pajjoya, <sup>37</sup> Dadhivāhana, <sup>30</sup> Udangana, <sup>30</sup> Vitrangaya, Vitrajasa. Sanjaya, Sankha, Kāsivaddhaṇa<sup>100</sup> and others were said to be his devout followers.

Queens like Prabhāvati of Udāyana, <sup>(6)</sup> Mrgāvatī and Jayanti of Kosambī, <sup>102</sup> queens of king Śrenika and Pradyota <sup>103</sup> and princesses like Candanā, <sup>104</sup> the daughter of the king of Campā, were among his followers

India, and north-western countries like Kambona and Välbika (JSB XII, s. p. 17). But the text is certainly late, and the idea there is possibly an after-theorebit. It probably describes the spread of Jainsian contemponary with isself. Becarding the ref. to Mahasivira's visit to Sindhu-Sovira (Blog pp. 556ff), Jata rightly remarks: "It is quite possible that in later times, the Jainsa did come in contact with the people of Sindhu-Sovira and to prove that their connection with that part of the country was not are, the story of Mahavira's visit seems to have originated"—Life in Ancient India, p. 261.

38 Kolpasitro SBE, Xxi. pp. 267-68.

```
    Arap, pp. 44-6.
    Arap, pp. 44-6.
    Arat, C. II, p. 184
    Blag, rai, 442.
    Blag, rai, 442.
    Blag, pp. 556ff.
    Thân, p. 430b.
    Arate C. II, p. 207.
    Aratyayaka, p. 299
    Blag, 12.
    Arat, C. D. 91; Arat, A. 184 d. 7, p. 48
    Arate, C. p. 91; Arat, 7, p. 48
    Arate, C. p. 51; Arat, 7, p. 48
```

Princes called Atimukta, <sup>105</sup> Padma, <sup>106</sup> grandsons of Seṇiya, Megha, Abhaya and others <sup>107</sup> were said to have joined the Church of Mahāvīra.

#### Historical Identification:

It may, however, be noted that only a few among these kings can be identified, and that there were some who were claimed by the Buddhists as belonging to their own sect.

According to the Jaina texts, Mahāvīra was connected with many of these kings through his maternal uncle Cetaka, king of Vesālī. This Cetaka was said to have seven daughters who were married to the following persons:<sup>108</sup>

| Names:     |            |                                        | King of:          |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------|
| Prabhāvatī | married to | Udāyana                                | <br>Sindhu Sovīra |
| Padmāvatī  | 33         | Dadhivāhana                            | <br>Campā         |
| Mrgävatī   | **         | Śatānīka                               | Kauśāmbi          |
| Śivā       | **         | Caṇḍa Pradyota                         | Avantī            |
| Jyeshthä   | "          | Nandivardhana,<br>brother of Mahāvīra, | Kuṇḍagrāma        |
| Sujveshthä | Became a   |                                        |                   |

Cellanã married to Bimbasãra ... Magadha.

Of these, Udāyana has been the hero of a number of Sanskrit romantus stories and is mentioned in both the Buddhist and Jaina literature, with the difference that the name of his consort appears as Vāsuladattā, a corruption of Vāsavadattā.<sup>199</sup> There is, therefore, sufficient ground for acknowledging the historicity of this person who has been immortalised in various stories and accounts.

Regarding Dadhivāhana, Shah remarks, "Considering the importance that Campā enjoys in the Jaina annals there is nothing strange if one assumes on the authority of the Jaina literature that the family of Dadhivāhana had a living interest in the Jaina doctrines", "10 Moreover, the daughter of this king, Candanā, was said to be the chief nun of Mahāvīra. There is nothing wrong, therefore, if we take this king as a historical person.

```
105 Atgd. 3rd Vagga.
106. Nirvā. p. 32.
```

<sup>107.</sup> Ibid., p. 33; Nāyā. Chapt. 1; Āvas. C. p. 115.

<sup>108.</sup> Avasyaka. p. 676.

<sup>109.</sup> Rhys Davids, Buddhist India, p. 4; Avasyaka. p. 674

<sup>110</sup> Jainism in North India, p. 93

Out of the rest, the last in the list, i.e., Bimbisāra is important as he was none else than the famous king of the same name belonging to the Siśunāga dynasty. But we shall deal with this king later on when we deal with this dynasty as a whole.

It will be clear from the above discussion that only a few of these kings can definitely be identified and "late Jaina tradition, without much historical support, however, brings nearly all the kings of north India in those days in relation to Mahavira by describing their queens as the daughters of Cetaka, the maternal uncle of Mahavira". "11

# Religion of Mahāvīra:

We have already referred to the facts about the existence of the followers of Pārsva in the time of Mahāvira, and about the religion of Pārsva as followed by the parents of Mahāvira.

Against this background, we may say that the religion advocated by Mahāvīra was not a creation of his own. The only thing he did was the organisation of moral and disciplinary aspects of the then existing Jama Clurch. That he stood for a stricter code of discipline of the body end of the mind is evident from his inclusion of the fifth vow of celibacy to the aggregate of four vows of Pāršva.

The explanation offered by the Jaina texts in support of the inclusion of the vow of cellibacy is as follows: The Uttarâthyayana says that 'the first saints were simple but slow of understanding, the last saints prevarieating and slow of understanding, those between the two, simple and wise: hence there are two forms of the Law. The first could but with difficulty understand the precepts of the Law, and the last could only with difficulty observe them, but those between them easily understood and observed them."<sup>112</sup>

It would, however, be wrong to suppose that Pārśva did not advocate celibacy. What he did was that in the vow of aparigraha (non-possession) he included the vow of celibacy. This indirect implication of non-possession could easily be understood by the followers of Pārśva who were "simple and wise". Mahāvīra's disciples, on the other hand, "being prevaricating and

<sup>111.</sup> GHATCE. op. cit., p 415 In the light of the above statement, compare SHAH'S remark. "Practically all the most important sixteen Mahāyanapadas had, in one or the other capacity, come under the influence of the Jama Church'...—Op etc., p 110.

<sup>112.</sup> Uitar. 23, 26-21; Thên pp 201-202; Purmā ujjujadā u vankajadā va pacchimā | Majihmā ujjupannā u tena dhame duhā kae || 28 Purimāņam duvvisojiho u carimānam durazupālae | Kappo majihmagānam tu suvusojiho supāda || 27 ||—Utter.

slow of understanding ..... could only with difficulty observe" the vow of non-possession. Hence he had to include the fifth vow of abstaining from all sexual acts in clear terms.

On this, Jacoba remarks, "As the vow of chastity is not explicitly mentioned among Pārśwa's four vows, but was understood to be implicitly enjoined by them (i.e. P.'s followers), it follows that only such men as were of an upright disposition and quick understanding would not go astray by observing the four vows literally, i.e., by not abstaining from sexual intercourse, as it was not expressly forbidden.—The argumentation in the text presupposes a decay of morals of the monastic order to have occurred between Pārśwa and Mahávira, and this is possible only on the assumption of a sufficient interval of time having elapsed between the last two Tirthankarus. And this perfectly agrees with the common tradition that Mahávira came 250 years after Pārśwa."<sup>113</sup>

Another distinguishing feature of the reformed code of Mahāvīra was the introduction of the practice of nudity. It is said that he wore clothes for a period of thirteen months after renunciation, and after that he went about naked.<sup>114</sup> Pāršva, his predecessor, is said to have allowed an under and an upper garment to his followers.<sup>115</sup>

Inspite of the fact that Mahāvīra himself told his disciples that 'mae acclate dhamme parapite' (I have laid down the practice of nudity), '116 we find that the first Tirthankara, Rṣabha also, according to both the Jaina and non-Jaina accounts—as we have seen elsewhere—, went naked in a later stage of his life which may be described as 'avadhūta' in which one is indifferent to the body and public condemnation.

The same point may be noted from the story about the Brahmin Somila who stole off the divine garment of Mahāvīra to make profit out of it. This story, even though late. If lends to bring to prominence the possible view that as he was undergoing hardships for twelve years with complete non-attachment for the body. "It (was) but natural that in a state of forgetfulness as this, Mahāvīra was not conscious whether or not he was dressed". It may be remarked that cellbacy and nudity are closely related

```
113. JACOBI, SBE., xlv. p. 122, f.n. 3.
```

<sup>114.</sup> Kalpasūtra. SBE, xxii, pp. 259-60.

<sup>115.</sup> Uttar. XXIII, 13.

<sup>116.</sup> Than. p. 4606.

<sup>117.</sup> Kalpasūtra, Kalpalatā Vyākhyā, pp 131ff; See Gunacandra, 'Mahāvīracariyam'.

<sup>118.</sup> Ѕнан, ор. сл., р. 25.

BULL, DCRI .-- 10

from the point of view of controlling the senses and non-attachment to bodily pleasures and external needs.

Another practice made compulsory, the details of which we shall see later on, was that of Pratukramana (the confession and condemnation of transgressions). It may be noted that this practice was not an invention by Mahāvīra, but the only element he added was its compulsion on all, irrespective of the fact whether a fault was done or not. It was made an item of daily routine. The disciples of the Tirthankaras from 2 to 23 also did it only when a fault was committed. These disciples were not of a forgetful nature. The followers of the first and the last Tirthankaras, on the other hand, were of a fickle mind (calacitta)<sup>119</sup> and hence pratikramana was made compulsory. The typical phrase used in this connection was 'căujjāmāo nafacamahavavajam sapadukkamanam dhamman paducijai'. <sup>120</sup>

# External Influence?

Regarding this tightening of morals, scholars believe that Mahāvīra must have been greatly influenced by similar practices of other contemporary sects. JACOBI Says that, "the rigid rules formed no part of the ancient creed of Jainism and Mahāvīra might have borrowed them from the Acelakas or Nirgranthas the followers of Gosāla with whom he is said to have lived for six years". 121 On the other hand, we find Charenters saying exactly the opposite. He remarks, "Not only was his (Gosāla's) doctrine, although differing on many points, mainly taken from the tenets of Mahāvira; but his whole mode of life also, in its insistence on nakedness and on the utter deprivation of all comforts, bore a close resemblance to that of the Jainas". 122 Before giving any verdict on the extent of borrowing or copying as took place between the Ajivikas and the Jainas, it would be better to see the relations between Gosāla and Mahāvira.

#### Gosāla and Mahāvīra:

Gośāla, the son of a Mankhali (picture-exhibitor), was born at Saravaṇa in the cow-pen of a Brahmin (hence named go-śāla). When come of age he also practised the same profession as that of his father. While at Rāyagiha, he saw people paying respect to Mahāvīra, and so Gosāla requested Mahāvīra to enlist him as his disciple.

<sup>119.</sup> Mūl., 7, 114-33a.

<sup>120.</sup> Bhag. p. 99aff: Story of Kālāsavesiyaputta; also pp. 248a, 455a; 791b.

SBE., xlv, p. xxxn; See also Mrs. Stevenson, Heart of Jainism, pp. 59, 185;
 BARUA, Jour. of Deptt. of Lett. (Cal.), ii, pp. 17 18.

<sup>122.</sup> CHI., Vol. 1, p. 162.

Once, while they were touring together, Gosāla happened to see a sesamum plant, and he asked Mahāvīra whether the plant would thrive or die. Mahāvīra replied that the plant would perish, and it happened likewise. Further on, Gosāla teased a certain ascetic called Vesiyāyana who tried to burn him with tejolešyā, but Mahāvīra saved Gosāla from it.

While on the way back, Gosāla created a difference of opinion regarding the sesamum plant, and he severed his connections with his teacher. Then acquiring the tejoleśyā by the way as laid down by Mahāvīra previously to him, Gosāla proclaimed himself as the head of the Ajivikas, and told the people that he was the Jina.

Making Sāvatthī as the chief centre of his activities, Gosāla once came to stay in the house of his laywoman follower. Mahāvīra also happened to be at Sāvatthī where he denounced the claim of Gosāla to be the Jina. Gosāla, learning this, got wild and tried in vain to burn Mahāvīra with the tejolesyā. This led to further debates and the hitting by magical powers by Gosāla. Mahāvīra declared that Gosāla would die within a week due to the recoil of the magical power on him. Due to that Gosāla, falling ill, gave himself up to drinking and incontinency. Then, when his end was near, he called his followers and told them that Mahāvīra was really great and that he had harassed him out of reverge. <sup>128</sup>

Gosāla advocated the theory of myativāda or fatalism, and started the practice of nudity and austerities in his sect also. $^{124}$ 

One thing is clear from the above account, and that is the existence of close relationship between Mahāvira and Gosala and the former's earlier career as a teacher. The efforts of the Jaina texts in often refuting the doctrines of the Ajīvikas but not even mentioning their far greater contemporary, Buddha, go to imply the close contact between the leader of the Jainas and that of the Ajīvikas. But this close relationship had a limit. For, as Ghatge remarks, "Though it will be going too far to regard Mahāvira as a pupil of Gosāla, and assume many points in the Jaina creed as borrowed from the Ajīvika sect, it is quite probable that the rules about diet current among the Jaina monks may have come from the code of the Ajīvikas, and some significance must be attached to the coincidence of Mahāvīra giving up his garment in the year of his meeting with Gosāla", 128

<sup>123.</sup> Bhag. pp. 659a-696a; Urāsaga: HOERNLE'S App.

<sup>124.</sup> Ibid. 6, p. 44; Bhag. pp. 369bff; Than. p. 233b; Aup. sū. 41.

<sup>125.</sup> op. cit., p. 414.

76 S. B. DEO

# Evaluation of the Role of Mahavira:

From the account of his career as seen above, Mahāvīra appears more as a reformer than as the founder of a sect. "By the very nature of the case, tradition has preserved only those points of Pāršva's teachings which differed from the religion of Mahāvīra, while all other common points are ignored. The few differences that are known make Mahāvīra definitely a reformer of an existing faith, and the addition of a vow, the importance of nudity and a more systematic arrangement of its philosophical tenets may be credited to his reforming zeal" 12s. ... "What he did was, in all likelihood, the codification of an unsystematic mass of beliefs into a set of rigid rules of conduct for monks and laymen. A decided inclination towards enumeration and classification may be attributed to him." "21s.

That he had a winning personality, an organisational skill, and the drive of a reformer can be seen from the several royal followers he could win over for the spread of his Church. Not only royal persons but even people of all classes joined his ranks. In this case it may be noted that his ganadharas (chief disciples) were all Brahmins.

Comparing his role with that of Buddha Jacont remarks. "Mahāvīra plays a part wholly different from that of Buddha in the histories of their Churches. His attainment to the highest knowledge cannot be compared to that of Buddha. The latter had to reject wrong beliefs and wrong practices before he found out the right belief and the right conduct. He seems to have carved out his own way.—a fact which is easily recognised in all Buddhist writings. But Mahāvīra went through the usual career of an ascetic; he seems never to have changed in opinion nor to have rejected religious practices, formerly adhered to. Only his knowledge increased as in the process of his penance the hindranes to the higher degrees of knowledge were destroyed until it became absolute. His doctrines are not spoken of in the Sūtras as his discoveries, but as decreta or old established truths (parparatia)." 1288

JACOBI's remark seems to minimise the role of Mahāvīra. But it need not. For, it may be said that if one is on the right path in his search for the Absolute, one may have no necessity to discard wrong beliefs, etc. The test is whether Mahāvīra attained the Absolute or not. If he did, then how he did, is immaterial. And what type of this knowledge of the Absolute

<sup>126.</sup> Ibid., p. 412. 127. Ibid., p. 420.

<sup>128.</sup> I.A., SX, p. 161.

was, it is very difficult to say or compare with that of Buddha, without ourselves being in a similar position.

When once he got such a knowledge, Mahāvīra chose to express his knowledge in the people's own language—Ardhamāgadhi.<sup>129</sup> Besides the local people, he could absorb en mass the whole following of Pāršva in his Church, as the former had taken that system as his basis for reformation. Thus with old traditions and new zeal of a reformer he led a touring life coming in contact with all, irrespective of caste or creed or status. This contact led to the building up of a strong laity which showered upon him extraordinary devotion, and went to the extent of deitying him.<sup>130</sup>

#### The Ganadharas:

Mahāvira had built up an excellent cadre of his chief disciples (gaṇa-dharas) numbering eleven in all, each of whom had several junior disciples under him.

| The | following | information | in | amailabla | abaus | 4h am 131 |
|-----|-----------|-------------|----|-----------|-------|-----------|
|     |           |             |    |           |       |           |

|    | Name        | Caste   | Gotra        | Place             |
|----|-------------|---------|--------------|-------------------|
| 1. | Indabhūi    | Brahmin | ₩ Goyama     | Gobbaragāma       |
| 2  | Aggıbhûi    | ., }    | B Goyama     | 11                |
| 3. | Vaubhūi     | )       | · 5 ,        | ,                 |
| 4. | Viyatta     | ,,      | Bháraddāya   | Kollāga Sannivesa |
| 5. | Suhamma     | ,,      | Aggivesāyaņa | ,, ,,             |
| 6. | Mandiya     | 21      | Väsiţţha     | Moriya ,.         |
| 7. | Moriyaputta | ••      | Kāsava       | , .               |
| 8. | Akampiya    | ,       | Goyama       | Mihilā            |
| 9. | Ayalabhāyā  |         | Hariāyaņa    | Kosala            |
| 0. | Meijja      | ,,      | Kodinna      | Tungiya Sannivess |
| 1  | Pabhāsa     |         | ,            | Rāyagiha.         |

<sup>129.</sup> Aup. p. 146; Smv. p 60b.

<sup>130.</sup> For epithets of Mahāvīra like 'devayam ceiyam' etc., Aup pp. 26-41; Uvā. (HOERNLE), p. 109.

<sup>131.</sup> For further details, Smv. pp. 69b, 83a, 84b, 86a, 89b, 96a, 97b, 100b; Jacost, SBE, xxii, pp. 286-87.

## The Career and work of the Ganadharas:

All these gaṇadharas were well-versed in the Twelve Angas and the fourteen Pūrvās. Most of them died at Rāyagiha after a fast of one month.

Unfortunately, nine out of these eleven ganadharas died in the very life-time of Mahāvīra. The two to survive were Indabhūi Goyama who was the pet disciple of his Master, and Suhamma. The first died twelve years after Mahāvīra, and the latter twenty years after Mahāvīra's death.

Suhamma became the head of the Church after Mahāvīra, and "the Nirgrantha Sramaṇas of the present time are all spiritual descendants of the monk Suhamma". From the set formula at the beginning of the several Jaina canonical texts, Suhamma appears to have narrated these, as he had heard Mahāvīra tell them, to his disciple Jambu. <sup>130</sup>

One point regarding these ganadharas may not be ignored, and it is the fact that all of them were Brahmins. It may suggest two things. First, that among the Brahmins also an ideological revolution was taking place which is seen clearly in the Upanishads—as we have remarked elsewhere <sup>134</sup>—which made them give up the traditional grooves of thoughts advocating ritualism. Or, secondly, it may mean that inspite of Mahāvira's organisational ability and contact with the lower classes of the society, it was the intelligentia which included predominantly the Brahmins, that helped him in the spread of his faith. Even though, therefore, he advocated the principle of "spiritual democracy" in keeping open the doors of his Church to all classes and castes, it was the intelligent class who was not full of blind faith but was spurred by the firmness of conviction which it could express with convincing arguments, that furthered the cause of Mahāvīra.

#### The Schisms:

Inspite of his drive for reformation and the organisation of discipline in the Church, Mahāvira had to face schisms in his own life-time. In all, eight principal schisms took place upto the origin of the major Digambara-Svetāmbara division. Out of these the first two occurred in Mahāvira's life-time.

```
132. Kalpasūtra, SBE, xxii, p.
```

<sup>133. &#</sup>x27;Suyam me āusam tena bhagavayā evam akkhāyam etc. . . . upto . . . . evam khalu Jambū'.

<sup>134.</sup> See Part I, Chapt. 3

The account of the schisms is as follows:

### 1. Bahuraya:

It was rather unfortunate that the first rift in the Church was due to Mahāvira's son-in-law Jamāli. He was also the son of his eldest sister Sudanisans.

Fourteen years after the attainment of kevala jnāna by Mahāvīra, Jamāli started this school at Sāvatthī. He maintained that before a particular act is completed its results begin to take place.<sup>136</sup>

#### 2. Jīvapaesiva:

This schism originated with Tissagutta in the city of Usabhapura, sixteen years after the attainment of omniscience by Mahāvīra.

It advocated the view that the soul does not pervade all the atoms of the body, an opinion contrary to that held by Mahāvīra.

The followers of this schism were pardoned and readmitted as they came to know the wrongness of their view. 137

#### 3. Avvattaga:

This originated 14 years after the death of Mahāvīra, and it was started by Āsāḍha at Seaviyā. They held that there was no difference between a monk and a god.

They were enlightened by Balabhadda of Moriya Varisa. 138

#### 4. Samuccheiva:

Assamitta started it at Mihilā, 220 years after Mahāvīra's death. 139

He held the opinion that the results of the good or the bad actions are immaterial since all life comes to an end sometime.

They, however, realised their mistake through Khandarakkha and were pardoned.

### 5. Dokirajā:

This was led by Ganga 228 years after the death of Mahāvīra. It originated at a place called Ullugatīra. $^{140}$ 

- 135. For his account, Bhag. pp 461ff
- 136. Avašyaka, mūl. bhā. vs. 125-26; Vrtti, pp. 402-05.
- 137 Ibid., v. 127, pp. 405-06.
- 138. Ibid., v 129. pp. 406-08.
- 139. Ibid., Vs. 131-32, pp. 408-09.
- 140. Ibid., vs. 133-134, pp. 409-10.

He held that two opposite or contrary feelings like hot and cold could be experienced simultaneously.

### 6. Nojīva :

This was also called as the Terāsiya and its founder was Rohagutta. It was started at Antarañjiā, 544 years after Mahāvīra's Nirvāṇa.

Rohagupta advocated the existence of a third principle called Nojíva besides Jiva and Ajiva. 141

The  $Kulpas\bar{u}tra$  says that Chalua Rohagutta, a disciple of Ajja Mahāgirī founded this schism,  $^{142}$  and that the Vaišeşika philosophy arose out of it.  $^{149}$ 

# 7. Abaddhiya:

After a period of 584 years since the death of Mahāvīra, Gutţhāmahila started it at the city of Dasapura. 144

He held that the karmic atoms simply touch the soul, but do not bind it. $^{145}$ 

It may be noted that all these schools never attained the status of a serious schism, but ultimately merged in their original Church.

But the eighth schism which finally brought about a serious rift in the Church was the Digambara-Śvetāmbara partition.

Digambara-Svetāmbara Split:

The traditional accounts regarding this schism differ with these two sects. They are as follows:

#### Svetāmbara Version:

The Svetāmbaras relate the story of a certain Sivabhūti, who, 609 years after the death of Mahāvīra, founded a sect called as 'Bodiya' in the city of Rathavīraoura, <sup>146</sup>

This Sivabhūti had won many battles for his king, and the latter showered honours on him. Naturally Sivabhūti became very proud and used to return home late at night. When once he came late at night, his mother, on the complaint by her daughter-in-law, refused to open him the door, and

```
141. Ibid., vs. 135-40, pp. 411-15.
```

<sup>142.</sup> SBE., xxii, p. 290.

<sup>143.</sup> Kalpasūtra, Kalpalatā Vyākhyā, p. 229b.

<sup>144.</sup> Identified with mod. Mandasor in C.I.: CAGI, p. 726.

Avasyaka-bhā. vs. 141-144; Vrtti, pp. 415-18.

<sup>146.</sup> Ibid., vs. 145ff; vrtti, pp. 418-26.

asked him to go to any place the doors of which he was likely to find open. Getting wild, Sivabhüti entered such a place which, however, turned out to be a monastery. He asked the head priest, to initiate him but the priest refused to do so, whereupon Sivabhüti himself plucked out the hair and wandered as a monk.

After some time, this self-initiated monk Sivabhūti happened to come to the same place. The king, his former friend, came to know of his arrival, and sent him a valuable garment as a gift.

Sivabhūti's superior protested and disallowed him to use such a garment. When Sivabhūti did not listen to his advice, the teacher tore off that garment and used it as a mattress. Getting wild and excited, Sivabhūti gave up all clothing and went about naked. His sister Uttarā also followed him and she also became naked. But when the courtesans of the city complained that nobody would go to them seeing the ugly nature of the feminine body, Sivabhūti disallowed his sister to accept nudity. Two other persons called Koundinya and Kottavīra beceme Sivabhūti's disciples. Thus nudity was storted by the Bodiyas under Sivabhūti's disciples. Thus nudity was

# Digambara Account:

The Digambaras relate a different story in this matter. They say that in the reign of Candragupta (Maurya), Bhadrabāhu predicted a terrible famine in the country of Magadha, for a period of twelve years. Hence a part of the community migrated to South India under his leadership, while the rest remained in Magadha.

When after sometime, the leaders met together at Ujjeni, the famine was still there, and hence they allowed the monks to wear a piece of cloth (ardhaphālaka) to hide shame while on the begging tour. But even when the famine was over, those monks refusd to give up the use of the piece of cloth. The conservative element protested against this. And, thus these Ardhaphālakas proved to be the forerunners of the Svetāmbaras.<sup>147</sup>

The final separation, however, came later on due to Candralekhā, queen of king Lokapāla of Valabhīpura. It is related that these Ardhaphā-laka monks were invited by her. But seeing them neither clothed nor naked, the king was disappointed, and the queen, therefore, asked them to wear complete clothes. Thenceforth, the Ardhaphālakas began to put on white clothes and came to be called as Svetapatas. 148

BULL. DCBL -- 11

<sup>147.</sup> J.A., VIII, i. p. 35; GLASENAP, p. 357; PERMI, 'Darśanasśra', p. 66.
148. J.A., XI. ii, pp. 6-7; Brhatkathū of Harisena 131; 'Śvetapaţas', rel in an epigraph of the period of Kadamba Mrgesavarman: J.A., VII, No. 37, pp. 37-38.

82 S. B. DEO

#### Corroboration for the Dia, Account:

The following points support the Digambara account:

- (1) The Magadha famine and the migration of Bhadrabāhu is referred to in a Sravaṇa Belagola epigraph of c. 600 A.D.<sup>149</sup> It may be noted, however, that only the incident of migration and not its after-effects are referred to in this epigraph.
- (2) In the Thāṇānga,<sup>150</sup> Mahāvīra tells Goyama, "I have laid down the practice of nudity (mae acelate dhamme paṇṇatte)." It may be noted that neither the Acārānga nor the Kalpasūtra texts refer to the story of Somila Brāhamana. That is found only in the commentaries.
- (3) Even the Svetänbara texts refer to two modes of monk-life the Jinakappi and the Therakappi, some among the former accepting nudity and thus trying to copy the Jina.
- (4) The inscription of Khāravela of Kalinga (c. 2nd cent. B.C.) refers to the image of the Jina which he brought back from Magadha as it was carried away by the Nanda king. Si
- (5) Regarding the sculptures on the Udayagiri and the Khandagiri caves, it may be noted that, "Only the Tirthankaras are represented nude, and even they are occasionally shown dressed, if the scene is intended to represent some scene of their human life." 152

#### Svetāmbara Arguments:

As against these points, the points in favour of the Svetämbaras are:

- (1) The story of Somila does indicate only the state of unattachment to the bodily care by Mahāvīra.
- (2) Scholars are still not unanimous regarding the date of Bhadrabāhu, for there were more than one Bhadrabāhus in the Jaina Church.
- (3) From the rules regarding clothing as given in the Angas, no compulsion is evident regarding nudity. The only factor that is stressed is non-attachment to the body as well as to clothing.
  - (4) Even the Jinakalpikas used clothing.

E.C. II, No 1; Vol. IV, p. 22; I.A. III, pp. 153-58; For Life of Bhadrabāhu
 Ibid; Also I.A., XXI, p. 157.

<sup>150.</sup> p. 460b.

<sup>151.</sup> E.I., Vol. XX, pp. 80;

<sup>152.</sup> Mon Mohan Carravarri, Notes on the Remains on Dhauli and in the Caves of Udayagiri and Khandagiri, p. 2.

Modern Scholars:

- (i) Hoernle believes that the idea of Digambaratva may be due to the influence of the Ajivikas who were also the advocates of nudity.<sup>153</sup>
- (ii) Mrs. STRYENSON holds—"The probability is that there had always been two parties in the community: the older and weaker section, who wore clothes and dated from Păršvanātha's time, and who were called Sthavira-kalpa (the spiritual ancestors of the Svetāmbaras); and the Jina-kalpa, or puritans, who kept the extreme letter of the law as Mahāvira had done, and who are the forerunners of the Digambaras." 134

### Conclusions:

The conclusions can best be summarised in the words of Dr. Ghatge. 155

"The traditional accounts of the origin of the split are puerile and the outcome of sectarian hatred.126 They, however, agree in assigning it to the end of the first century A.D., which is quite likely. The evidence of the literary writings of the Svetämbaras and early sculptures goes to show that most of the differences between the two sects were of slow growth and did not arise all at one time.

Attempts to explain the origin of this split are mainly based upon only one divergent practice, that of wearing a white robe or going naked, which has given the two sects their names. The split is sometimes traced to differences between the practices of Mahāvira and his predecessor Pārēva, or the more austere life of his pupil Gosāla, or to the events caused by the great famine in Magadha which occurred at the time of Bhadrabāhu and Candragupta, causing the migration of a section of the community to the South. In all probability, Gosāla's teaching has nothing to do with this later division and is firmly repudiated by both sects. The teachings of Mahāvira and Pāršva on the use of clothes and the practice of nudity were somehow reconciled in the lifetime of Mahāvīra. Orthodox teaching allowed option, producing two modes of behaviour known as Jinakalpa and Sthavirakalpa, but some sections of the community may have preferred the one to

<sup>153.</sup> ERE, 1, p. 267: ELLIOT in 'Hinduism and Buddhism' (p. 112) says.—"Nudity as a part of asceticism was practised by several sects in the time of Mahāvira, but it was also reprobated by others (including all Buddhists) who felt it to be barbarous and unedriying".

<sup>154.</sup> Heart of Jainism, p. 79; also Jacobi, SBE, xlv, pp. 119-29; P. L. Vaidya, Uvā-saga", notes.

<sup>155.</sup> Op. cit., pp. 416-17.

<sup>156.</sup> See, SHAH, op. cit., p. 70.

the other, and isolated groups insisting on the harder course of life may have well existed from the very beginning.

When the first council was held at Pāṭaliputra to compile the canon, a group, given to a more severe mode of life, appears to have repudiated it, perhaps due to the migration "to the coast" caused by the famine. Along with such a group there must have also existed others holding views which combined the opinions of both the sects in various ways. With their disappearance, in course of time, the two sects found themselves in sharp contrast and finally fell apart. By the very nature of the case, no precise date can be assigned to this process."

The quotation, though lengthy, brings out the real basis of the schism, and points out to the impossibility of fixing a tentative date for this schism which was the result of an evolution going on for a long time.

Regarding the history of Jainism in general, in the post-Mahāvīra period, it should be noted that "the spread of Jainism was more a case of successive migration than a continuous expansion." Hence it would be better for us to see its spread dynasty-wise after duviding India into two major divisions—North and South.

#### North India:

We have already seen that Mahāvīra's field of activity was the eastern part of northern India, and that he had connections with several kings of the traditional list of the sixteen Mahājanapadas.

# The Sisunagas:

Out of these kings, the Jaina texts often refer to Senjiya Bambhasāra. This Senjiya is to be identified with the Bimbisāra of the Sisunāṭa dynasty. According to the Jaina tradition, his wife was Cellaṇā who was the daughter of king Ceṭaka, the maternal uncle of Mahāvira.

That this powerful king had come under the influence of Mahāvīra is amply borne out by his debate with a Jana monk as given in the Uttarādhya-yanat<sup>188</sup> which resulted in an event in which "the hon of kings... together with his wives, servants, and relations, became a staunch believer in the Law." The Trisatišalākāl³ also depicts an occasion in which the king together with his wife Cellanā came to pay homage to Mahāvīra. Besides these, many of his other wives and sons joined the order of Mahāvīra.

```
157. GHATGE, op. cit., p. 417.
```

<sup>158.</sup> Chapt. 20.

<sup>159.</sup> X, 6-11.

<sup>160.</sup> Nāyā., Chapt. 1; Anuttr. 1, 2; Atgd. 16-26; Bhag 4, 6.

Bimbisāra was followed by his son Kūṇiya or Ajāyasattu who was born to Cellaṇā. Kūṇika has also been frequently referred to as a devotee of Maḥāvira. The Aupapdītka gives a graphic description of his visit to Mahāvira's sermon. Regarding this king the Buddhists and the Jainas differ inasmuch as the former discredit him by saying that he murdered his father and then ascended the throne. The Jainas, however, admit that he harassed his father by imprisoning him, but they seem to twist the account and show that Kūṇiya repented for it when it was too late because his father, misunderstanding his son's purpose, had already taken poison.<sup>161</sup> The account of the Buddhists, perhaps, hints that this king was not favourable to them, while that of the Jainas, which softens down his behaviour, seems to be the outcome of Kūṇiya's devotion to their faith.<sup>162</sup>

Anyway, this king reigned at any important epoch in Indian history, inasmuch as "it was during the reign of Ajātaśatru that both Malaŭvira and Gautama, the great teachers of Jainism and Buddhism respectively, are said to have entered Nirvāna." And. from the Jaina account and Buddhist denunciation of him, 184 it appears that his affinities leaned heavily towards Jainism.

The successor of Ajātaśatru was Udāyi. According to the Jaina accounts, this king also was a devout Jaina. He is credited with the building of a Jaina temple at Pāṭalpjutra. That he did not pay merely a lip-sympathy to Jainism is proved by the account which says that he practised fisits after the manner of a Jaina layman. Moreover, the very circumstances of his end which made him face death at the hands of a dethroned prince, who had come with a Jaina ācārya, in the disguise of a Jaina monk, make it evident that the Jaina monks had a free access to his palace without any troble. [16]

Thus these three major kings of the Sisunaga dynasty seem to be the followers of the Jaina faith. Of course, no epigraphical evidence is available

- 161. Hemacandra, Trisasti, p. 161-164.
- 182. "Mahávira survived his hated rival Gosāla for 16 years, and probably witnessed the rapid progress of his fauth during the reign of Ajātāsātru who seems to have been a supporter of the Jains, if we may infer that gratitude is the motive which leads them to make excuses for the horrible murder of his father, Bimbasāra."—Charpentie, CHI, i. n. 163.
  - 163. RAYCHAUDHARI, Pol. Hist. of Anc. Ind., p. 215.
- 164. Ajātaśatru gives orders for the killing of the Buddha at the instance of Devadattā: Rhys David and Oldenberg, Vinaya Texts, part iii, p. 243.
  - 165. Trisasti, VI, 181.
  - 166. Ibid., 186ff.

to corroborate these facts, but the mass of traditions around them, and the fact that even the Buddhist texts claim the first and the last king among the three mentioned above, tend to suggest that these kings who were great and powerful, did their best to establish the indigenous religions firm in Magadha as far back as the sixth-fifth century B.C.

#### The Nandas:

The successors of the Sisunagas were the Nandas, and the Avasyakasūtra<sup>167</sup> makes the first king the son of a barber from a courtesan.

The very fact of their non-Brahmin origin tends to lend support to Jaina accounts of them which show that they were Jainas.

The Khāravela mscription, however, tends to suggest that they had invaded Kalinga and had carried off the image of a Jina. This does not mean, however, that the Nanda empire pertained only to these two provinces. According to RAYCHAUDIARI. "Several Mysore inscriptions state that Kuntala a province which included the southern part of the Bombay Presidency and the north of Mysore, was ruled by the Nandas." 168

Inspite of this wide expanse of the Nanda empire, it is difficult to say in what parts they helped Jainism to flourish. The following, however, are the points to be gathered regarding them from the Jaina sources.

- (i) The subodhikā ţikā¹¹⁰ on the Kalpasūtra, says that the minister of the ninth Nanda was a certain Sagadāla who was a Jaina, and who was the father of a famous Jaina ācārya Sthūlabhadra. As the ministership of the Nandas was awarded in a hereditary fashion,¹¹⁰ Sthūlabhadra's brother succeeded his father, while Sthūlabhadra joined the Jaina order of monks.
- (ii) We have already referred to the Khāravela inscription which says that that king in the twelfth year of his reign brought back the image of the Kalingajina stolen away by the Nandarāja from Kalinga to Magadha (nandarāja-nītaṁ ca kalingajina sannivesaṁ . . gaha-ratanāna padihārehi).<sup>31</sup> This shows that not only the Nandas were devotees of Jainism, but that at their time Jainism was somewhat an established religion of a community in Kalinga.

<sup>167.</sup> p. 690.

<sup>168.</sup> Op. cit., p. 235.

<sup>169.</sup> p. 162.

<sup>170.</sup> Avasyaka, p. 692.

<sup>171.</sup> BARUA, I. H. Q., XIV, pp. 259ff.

This fact gets corroboration even in the Jaina texts. For instance, the Vyavahārabhāyya<sup>172</sup> says that there was a certain king Tosalika who was particular about guarding a Jina image in the city of Tosali. References to Mahāyira's visit to Tosali are also to be met with <sup>173</sup>

(iii) That the Jama monks had the trust of the king in them can be seen from the incident that Canakya exploited the services of a Jaina in the revolution which he so successfully brought about in the overthrow of the Nandas.<sup>174</sup>

Inspite of this picture of the Nandas and their feeling about Jainism, it is surprising to note that the Jaina accounts are silent over the state of their religion in the other parts of the Nanda empire besides Magadha and Kalinga. It may be that these two provinces were still their strongholds and that they did not care much for consolidation in regions beyond the land of their own birth.

### The Mauryas:

The successors of the Nandas were the mighty Mauryas who were perhaps the first emperors of a large part of India.

The origin of the Mauryas seems to have been with Candragupta, who according to the Jaina accounts, was the son of a peacock-tamer (moraposaga).

We are, however, concerned here more with the affinity of the first king Candragupta towards Jainism. According to the Jaina tradition, in the reign of the king, Bhadrabáhu predicted a famine of twelve years in Magadha, and migrated to South India with a number of disciples, the chief among whom was Candragupta. 175

Scholars are not unanimous either regarding this tradition about Candragupta or that about Cāṇakya who according to Jaina texts died a death by Sanhlehanā or fast unto death. 176 RICE. 177 NARASIMHACAR 178 and

- 172. 6. 115ff.
- 173. Avašuaka, pp. 219-20 (Agamodaya Smt Ed., Bom. 1916-17).
- 174. NARSIMHACAR, EC, II, Intr., p. 41. Moreover CHARPENTIER remarks—Jainas do not share the bad opinion of these kings which was held by the Buddhists. This fact seems to suggest that the Nanda kings were not unfavourably inclined towards the Jaina religion."—CHI., p. 164. Also see JRAS, 1918, p. 546; JBORS, XIII, p. 245.
- 175. RICE, Mysore and Coorg from Inscriptions, pp. 3-4: Authority of Rājāvalikathe: also Brhatkathākoša of Harisena (931 A.D.): 131; (Ed. UPADHYE).
  - 176. Samtharaya Painnaya, vs. 73-75.
  - 177. Op. cit., pp. 2-10; I. A., III, pp. 153-58.
  - 178. Inscr. at Sr. Bel. pp. 36-40.

SMITHING accept the tradition of Bhadrabāhu's migration to the south with Candragupta, while Flext<sup>180</sup> and others doubt it. We have already referred to the epigraph of c. 600 A.D., which refers to the migration of Bhadrabāhu to the south. Apart from this, the mention of 'sarmanes' by Megasthenes. Who vasited the court of Candragupta sometime between 305-297 B.C., <sup>183</sup> may be taken as a sufficient proof of the ascendancy of Jama monks under Candragupta. Unless, therefore, any contradictory evidence comes to light we may not challenge the Jaina affinities of Candragupta.

Moreover, the silence of Brāhmanical sources may mean three things. First that he may not have patronized Brāhmanism or that he was an orthodox Brahmin himself, or that they did not know much about his end as he is said to have died far away from his capital, i.e., at Sravana Belgola. Raychundharibi and Shahibi maintain that "the epithet Vṛshala applied to him in the Mudrārākshasa suggests that in regard to certain matters he did deviate from strict orthodoxy."

If, therefore, we accept the view that Candragupta was a Jaina, then it may be said that he not only made Jainism firm in north India, but also had a hand in spreading it to the Southern ports of his empire as he was one of the pioneers to go there along with Bhadrabāhu and others.

# Bindusāra:

Bindusāra was the successor of Candragupta. It is difficult to say anything about his affinites or otherwise towards Jainism as the Jaina sources are silent about him. Snan, 186 however, says that 'he must have extended his dominions so as to cover at least some portions of Mysore. ....It may not be unlikely that, in addition to the Kshatriya ambitions of mere conquest, Bindusāra might have been actuated by filial motive in acquiring Mysore, a place rendered sacred by the last days of his father Chandragupta". But in the light of the reference from Biddhist Mahā-vañsa which he quotes in the next paragraph and which says that Bindusära was of Brahmanical faith, it is very difficult to maintain the view about his possibility of being not at least antagonistic to Jainism.

```
179. OHI., pp. 75-76; JAYASWAL, JBORS., ni, p. 452.
```

<sup>180.</sup> I.A., XXI, p. 156.

<sup>181.</sup> E. C., II, No. 1.

<sup>182.</sup> McCrindle, Invasions of Alexander, p. 358.

<sup>183.</sup> BANERJI, Prchistoric, Ancient and Hindu India, p. 84

<sup>184.</sup> Op. cit, p. 295, f. n. 2.

<sup>185.</sup> Op. eit., pp. 135-38.

<sup>186.</sup> Op. cit., p. 139.

#### Aśoka:

Aśoka, the first sovereign ruler of India, succeeded Bindusāra. He distinguished himself by not only consolidating the empire but also by exhibiting a superb piety which may be said to rest on ethical principles common both to Jainism and Buddhism.

The broad-based liberalism so evident in his edicts has led some scholars<sup>187</sup> to believe that he was a Jaina, while there are others who say that he was a Buddhıst.<sup>188</sup>

From the edicts themselves, scholars like KERN opine that "His inscriptions with a few exceptions, contain nothing particularly Buddhistic". 189
For the emperor says that "whosoever praises his own sect or blames other sects—ell (this) out of devotion to his own sect—if he is acting thus, he rather injures his own sect very severely". 190 "All sects must on all occasions be honoured". 191
That he was benevolent to all is proved by his instructions which are applicable to the samanas, niganthas, ājīvikas and others.

Taking into consideration his broadmindedness and his insistence on Ahimsā, Snani<sup>192</sup> opines, "What we venture to suggest is this, that as swent on Aśoka came more and more under the influence of the teaching of Buddha, became less and less sectazian, and tried to inculcate in his subjects the Dharma which embraced the moral precepts and dogmatic tenest common to other religions, though, as Rev. Hereas rightly observes, he was 'especially influenced by the Jaina doctrines as regards sacredness and inviolability of life'".

Some scholars go to the other extreme and accuse Aśoka of being a bigot. According to Haraprasad Sasrar, 128 Aśoka's stoppage of animal sacrifices and his appointing of the Superintendents of morals (Dharma Mahāmātya), "was a direct invasion on the right and privileges of the Brāhmanas", who getting restless due to this trespass paved the way for the entry of the staunch Brāhmanical Sungas.

```
    K. P Jaina, JA., Vol V, No. 3, p. 81; Vol. VI, No. 1, pp. 9-16; No. 2, pp. 53-60;
    Vol. VI, No. II, pp. 43-50; Vol. VII, No. 1, pp. 20-25; Fleet, JRAS., 1908, pp. 491-92.
```

<sup>188.</sup> HULTZSCH, CII, Intr., p. xlix.

<sup>189.</sup> Kern. Manual of Buddhism, p. 112.

<sup>190.</sup> Нилтиясн, СП. р. 21.

<sup>191.</sup> Junagadh Ed., Bhavnagar Inscr., Edict 12.

<sup>192.</sup> Op. cit., p 140

<sup>193.</sup> JPASB, 1910, pp. 259-60.

BULL. DCRI.-12

Strange enough, Jama literary evidence is silent over the state of Candagutta, Bindusāra and Asogasirı who were said to have surpassed each other regarding the prowess and the extent of their empire, yet, "as the historical records of the sect have very little to tell us of the reign of Candragupta and his son Bindusāra, and perhaps even less of the great Aśoka, it seems probable that they had already in the 3rd cent. B.c. begun to lose their footbold in Eastern India". 198

Under these circumstances, it cannot definitely be said that Aśoka was either a staunch Buddhist or a mild Jaina, or a benefactor of the Ajivikas. The only thing we can say is that he was perhaps too broadminded to set himself within the framework of a particular sect.

Anyway, it is definite that no evidence is available from his career that he harassed the Jainas. It is probable, therefore, that they maintained their place in the society if not at the royal court.<sup>196</sup>

## Kuwila:

The Jama texts<sup>197</sup> give an interesting account about this son of Aśoka. It is said that in the city of Pāḍaliputta there was a kung Asogasiri. His son was Kuṇāla who was given the province of Ujjeni for his maintenance (Kumārabhuttie). When the prince was eight years old, Asoga sent a message that the prince should be taught quickly (8ighramadhliyatām kumārah). The step-mother of the child, however, gave an anusvāra over 'a' which made the order as 'ŝghramandhlyatām Kumārah' (quickly make the prince blind). When the prince saw the order, he himself took out his eyes. After some time, Kuṇāla pleased the king and asked him to hand over the kingdom to his 'son Sampai who was in his previous birth a disciple of Arya Suhasti. The emperor granted the request and Sampai was made the viceroy of Ujjenī, who afterwards conquered the whole Dakkhināvaha.

Besides this, "the reality of the existence of Kuṇāla is established by the combined testimony of the Purāṇic and Buddhist works. (which represent him as the father of Sampaḍī) as well as the evidence of Hemacandra and Jinaprabhasūri, the well-known Jaina writers". <sup>198</sup>

- 194. Brh kalp bhā, Vol. III, 3276-3278
- 195. CHARPENTIER, CHI, Vol. 1, p. 166
- 196. "Any attempt to prove a greater interest on his part in the welfare of the Jains must fail, unwarranted as it is by the scriptures of the Jains themselves".—Ibid
  - 197 Byh. kalp. bhā., Vol. III, 3275-76
  - 198. RAYCHAUDHARI, op. cit., p. 350.

Two things, however, may be noted: that Kuṇāla never succeeded Aśoka, and that Ujjeni rather than Pāṭalīputra was coming into prominence.

Samprati and Daśaratha:

With the passing away of Aśoka, two of his grandsons seem to have come to prominence—Samprati and Daśaratha. It is not clear as to what the relations between these two were, and Jama and Buddhist traditions even omit the name of Daśaratha. But his historicity has been attested by his dedication of the caves to the Aiivka sect on the Nāgārium! fill.!<sup>180</sup>

It may, therefore, be possible that both these grandsons of Aśoka ruled simultaneously, Samprati at Ujjain and Daśaratha at Pāṭalīputra.

Out of these two, Samprati was said to be a great patron of Jainism. We have already referred to the episode connected with his birth. When after his rise to kingship, he came in contact with the famous Jaina pontiff Arya Suhastin at Ujjain, the latter told him regarding the story of the former's previous birth. Hearing that, Samprati became devoted to the Acèrva and accepted the vows of a Jaina layman.

He is said to have given clothes to the monks, opened food-centres for the poor, and asked the cooks to give all the remnant of the food to the Jaina monks. He paid the cooks for this as otherwise the monks were not likely to accept food from the king as it was not allowed to them.

Thus the monks obtained profuse articles of food and pieces of clothing. Then Arya Mahāgiri told Arya Suhastin that it was likely that the king had ordered the people indirectly in this connection. Arya Suhastin, however, out of affection for his disciples, allowed the monks to accept these, upon which Arya Mahāgiri threatened him with separation of the sambhoga, i.e. severing connections and not having common meals or reading of scriptures. At last Arya Suhastin came to know his mistake and stopped the monks from taking advantage of the bounty of the king.

Samprati invited all his vassals and explained them the Jinadharma. Thus, festivals and worship of the Jina images began to be celebrated in all the countries round about Utjain. He also asked his feudatories to prohibit killing of living beings in their regions, and make the touring of monks safe.

The king used to send his spies in the garb of Jaina monks to the border regions. Thus he made the regions of Andha, Damilla, Maharatta and Kudukka safe for the Jaina monks.<sup>200</sup>

<sup>199.</sup> I. A., XX, pp. 361ff

<sup>200.</sup> Brh. kalp. bha Vol III, 3275-89; JACOBI, Parisistaparvan, p. 69.

It may be said, therefore, that Samprati furthered the cause of Jainism with perfect zeal, and though the sphere of the Mauryan activity shifted from the eastern parts of our country to somewhat western or central India, he opened up further regions in the south for the spread of Jainism, the beginnings of which were probably already made by his great-grand-father, Candragunta.

That Jainism had an overwhelming influence in the royal court is proved by the relations of Suhastin with Samprati.

Another point to be marked is the distribution of clothing to monks by Samprati. From this it appears that the monks who were patronised by Samprati were possibly the Svetämbara Jainas, if at all a conclusion can be drawn from the Bshatkalpabhāsya which may be taken to belong to a later period than that ascribed to Samprati. This view seems to be corroborated by the fact that the Digambara patṭāvalis omit the name of Suhastun. This Stevenson further remarks that Ārya Mahāgurī left the region and went to Daśārnabhadra in disappointment of his failure to win over the monks to a stricter discipline of monastic life, seeing that the king was completely won over by Ārya Suhastin. The seeing that the king was completely won over by Ārya Suhastin.

From the career of these three famous kings of the Mauryan dynasty we may say that out of these three, the first and the last are said to have taken a direct part in the spread of Jainism not only in Magadha, but to the parts west of Magadha as well. With the advent of Aśoka, Jamism seems not to have missed royal patronage, but it counted more upon lay patronage and could mantain it, due to the liberal policy of Aśoka. With the stepping in of Samprati, however, Jainism took an aggressive role and spread to Central India, the Decean and as far as Kudukka (Coorg) in South India.

Before we take up the development of Jainism in other parts of India, we have to go back to Kalinga again where the great Chedi king Khāravela, in the 2nd cent. B.C., raised the status of Jainism to that of a state religion.

Before entering into the details about the career of Khāravela, it may be noted that inspite of Shah's remark that on architectural and sculptural grounds the Hāthiguniphā caves may well claim an antiquity going upto the 4th cent. B.C., 200 the inscription of Khāravela is the first definite proof for the history of Jainism in Kalinga.

<sup>201.</sup> KLATT, I.A., XI, p. 251; also HOERNLE. Ibid., XXI, pp. 57-58.

<sup>202.</sup> Op. cit., p. 74.

<sup>203.</sup> Op. cit., p. 150. It may be noted that architectural stylistic evidence is not always a very correct standard for forcing a conclusion.

#### Khāravela:

We have already referred to the fact that the carrying away of a Jaina image by the Nanda king from Kalinga presupposes the existence of Jainism in an established form even before the times of the Nandas.

The Udayagiri and the Khandagiri hills which are strewn with caves for the monks, and some of which contain inscriptions in the Brāhmi script which may go back to the Mauryan age,<sup>204</sup> prove to be a sufficient evidence of the flourishing condition of Jainism in about the second-third century BC.

Before, therefore, entering upon the discussion about the inscription of Khāravela, it would be better to study other minor details.

Out of the several caves, the Satghara, Navamuni, and Ananta caves are important inasmuch as they contain images of and symbols pertaining to the Jaina Tirthankaras. The Raingumpha cave sculptures exhibit the procession of Pāršvanātha, the twenty-third Tīrthankara. Besides these scrpent-hoods connected with Pāršva, worn-out Jaina images of other Tirthankaras with their länchanas and deities are also to be found.

#### The Inscription of Khāravela:

This contains seventeen lines, but these prove to be of immense importance to the history of Jamism in Kalinga. The contents of the inscription show that it is a biographical sketch of the great king who was a devout Jama.

The inscription opens with the salute to the Arhats and the Siddhas in the typical Jaina tradition (Namo Ar(i)haintianain Namo save-sidhanain). Then the account begins with the story of his life right from his fifteenth year. At the age of twenty-four he came to the throne and did many works which were of immense use to his subjects. But besides these, the points of importance from our point of view are the following:

- In the 6th year of his reign he performed Rājasūya.
- (2) In the eighth year he attacked Magadha, the reports about which caused a consternation in the heart of Demetrios who took a retreat.
  - (3) He gave gifts to the Brāhmaṇas after the previous incident.
- (4) He broke up the confideracy of the Tramira (Dravida) countries, and terrified the kings of the Uttarāpatha as well.

- (5) He made the king of Magadha, Bahasati-mitra, to bow down to his feet. Then he set up the mage of the Jina of the Kalinga which had been taken away by king Nanda to Magadha.
- (6) "In the thirteenth year, on the Kumāri Hill where the wheel of conquest had been well-revolved (i.e. the religion of Jina had been preached), he offers respectfully royal maintenance, China clothes and white clothes (vāsāstāni)<sup>305</sup> to (the monks)";
- (7) He brought about a council of the wise ascetics and sages from various quarters;
- (8) He caused to be compiled the sevenfold Angas of the sixty-four letters which had been lost in the period of the Mauryas.
  - (9) He realised the nature of soul and body.
  - The following observations may be made on the above points:
- (i) Even though he was a devout Jaina, he, perhaps, did not like to leave the traditional grooves of Kshatriya hie, masmuch as he did the Rājasūya ceremony. He also gave gifts to the Brāhmaṇas It may mean, therefore, as is the case in most of the cases of royal patronage in India, that even though Khāravela had a strong affinity for Jainism, he was not antagonistic to other sects. In fact he styled himself as 'sava-pāsanda-pūjako' —the worshipper of all sects.<sup>206</sup>
- (ii) From the account of his conquests, he seems to have weilded influence over Magadha, as well as terrified other kings, as far south as the Pāndyas. Inspite of this, however, it is not known what he did regarding the spread of Jaimsm in these regions.
- (iii) That he was a devout Jama is evident from his winning back the Jina image which was taken to Magadha by the Nanda king. Besides this, he accepted the vows of an uväsaga and ultimately realised the distinction between Jiva and Deha.
- (iv) The reference to the 'moriya-kāla-vocchuma' (destroyed in the reign of the Mauryas) sacred texts, perhaps, hints to the tradition of the great famine in Magadha in the reign of Candragupta, and his migration to the South with Bhadrabāhu. So also his reference to the assembly of wise ascetics and sages possibly echos the tradition about the Council of Pāṭaliputra under Sthūlabhadra. Thus, the inscription goes to confirm the traditional accounts of the Jainas regarding famine, councils and the loss of the Canon.

- (v) Another point to be noted is regarding the Jina-image. On the evidence of this inscription, we may say that image worship—which has been referred to in one of the Angas (Nājūdhamma<sup>207</sup>) regarding the worship of Jinapadimā by Dovai—was prevalent in Kalinga as well as in Magadha right from the Nandas who were the predecessors of the Mauryas. It means, therefore, that Jainism must have been in a flourishing condition there in pre-Mauryan times, and was possibly introduced there by Mahāvira himself, as the Jaini texts refer to his visits to Tosali, as we have seen elsewhere.
- (iv) Khāravela's defeat of Basahati-mitta (= Pusyamitra,)<sup>208</sup> tends to suggest that the former tried to check the reviving Brāhmanical influence in Magadha.
- (vii) If we take the reading of JAYASWAL and BANERII to be coriect, 200 then, line fourteen may be said to refer to the distribution of white ciothes to the monks. Then, in this case, one may say that it tends to show the existence of the Svetänbara monks in Kalinga in about the second century B.C. if not earlier.
- (vni) Another interesting reference is that where the inscription refers to 'kāya-nisīdīyāya yāpa-ñāyakehi . . . . '.<sup>210</sup>
- In this connection, it would be better to quote Jayaswal, 211 as this line according to him "gives information of highest importance to history". He says—

"Yāpa-ñāvakas (Skt. Yāpa-ṇāṇakas) the teachers of yāpa', cannot be identified without reference to the history of Jainism. The Bhadrabālu-cerita in giving the history of Jainism immediately after the teacher Bhadrabāhu, a contemporary of Candragupta, says that amongst the numerous disciples of Bhadrabāhu who worshipped the bones of their master a school called Yāpana-Sangha arose and that they finally decided to remain without clothes. The Yāpana-sangha flourished in the south as they prominently appear in Carnatte inscriptions.<sup>212</sup> They are now extinct. Muni

<sup>207.</sup> See Chapt. XVI.

<sup>208.</sup> SMITH, JRAS., 1918, p 545, RAYCHAUDHARI, op. cit., pp 373ff

<sup>209.</sup> Op. cit., p. 89.

<sup>210.</sup> Ibid., p. 80.

<sup>211.</sup> JBORS., Vol IV, pp. 338-90; see also Ibid., Vol. XIII, p. 233 for changes in the reading of the line. This, however, does not alter these two phrases under discussion.

See I.A., VI, pp. 24-27; VII, pp. 33-35; XVIII, p. 309; XII, p. 11, E.I. IX,
 NO. 6; J.A., IX, ii, p. 69; E.I., XVIII, p. 177; see Uparbury's article on the Yapaniyas in BUJ, Vol. 1, pt. VI, May 1933, pp. 224-231; Moraks, Kadamba Kula, p. 252.

JINAUJAYA is of opinion that some tenets of theirs bore affinity to the Digambara school and some to the Svetäinbara. In view of this opinion the Yāpana school marked the stage before the great schism. Our inscription shows that Yāpa which gave the name to the school consisted of certain pious practices.

..... The professors of yāpa were at the Kāyya-Nishīdī on the 'revered (arahite) Kumārī Hill'. That his Nishīdī was a Nishīdī of the Arhat is proved by the next line. In this volume of the Journal (IV, 96) I drew attention to the technical meaning of the Jam Nishīdī 'resting place', a 'tomb'. The Nishīdī at the Kumārī Hill was not an ornamental tomb but a real stupa, for it is qualified Kāyya, corporeal (i.e. having remains of the body). Thus it seems that the Jains called their stupas or chaityas Nishīdīs. The Jaina stupa discovered at Mathurā and the datum of the Bhadrubāhu-carita saying that the disciples of Bhadrabāhu wenshipped the bones of their Master, establish the fact that the Jainas (at any rate the Digambaras) observed the practice of erecting monuments on the remains of their teachers..."

Inspite of this alleged identity of yapa with the yapaniyas which JAYASWAL wants to bring out, it may be noted that neither literary nor epigraphical sources are available of such antiquity, as ascribed to the Khāravela inscription, to corroborate the existence of Yapaniyas in the second century B.C.

- (viii) That the members of the family of Khāravela were also influenced by the kmg's devotion to Jansm is clear from the erection of a Jina temple and the building of some caves by Khāravela's chief queen for the sake of the Kalinga Samaṇas.<sup>213</sup>
- (ix) It is likely that at the time of invading Magadha, Khāravela might have conquered Bengal and eastern Bihar as well. The existence of Jaina monuments in these parts of our country tend to suggest a strong Jaina influence in this region.

Strange enough, the Jaina literary tradition is markedly silent about their great patron, Khāravela. It is difficult to explain why the Jaina traditions which mention without fail even rival kings, should have made Khāravela insignificant by complete absence of any reference to him.

This much about Khāravela. The effects of his zeal for Jainism paved the way for the maintenance of the faith for a long time. This has been

corroborated by an inscription in the Navamuni cave<sup>214</sup> in the Udayagiri—Khandagiri hills which is dated the eighteenth year of the reign of Udyotakesari. It mentions a certain Subhacandra, a disciple of Kulacandra, an ācārya of Deśigana, Graha kula of the Ārya saṃgha. Scholars attribute it a date round about the 10th cent. A.D.

Another inscription in the Lalatendu Kesarī's cave refers to the fifth year of the reign of Udyotakesarī. It is named after the king of the same name belonging to the Kesarī dynasty (c. 7-12 cent. A.D.). It contains a group of naked images of the Dıgambara sect.<sup>215</sup> Besides this, 'decayed tanks and decayed temples were caused to shine'.

It may be noted that from these two inscriptions it seems that the Digambaras were more prominent in this region during the tenure of the Kesari dynasty.

This patronage to Jainism in general seems to have lasted even upto the sixteenth century A.D., as according to GANGULY, <sup>216</sup> Pratiapa Rudra Deva of the Sürva dynasty had a great leaning towards Jainism.

Along with Kalınga, Bengal also seemed to have come under Jaina influence. The Pahārpur copper-plate of the Gupta year 159 (478-79 A.D.) denotes the existence of the Digambaras in Bengal as the epigraph refers to Acārya Guhanandı of Nandı Sangha.<sup>217</sup> Jaina Tirthankara images of about 500 A.D. were found out in the mound in Mainamati village in Bengal.<sup>218</sup> Further, Hiuen Tsiang who visited India in the 7th cent. A.D. says, "The naked Nirgranthas are the most numerous".<sup>219</sup>

We have briefly sketched the position of Jainism which shows that Jainism was prevalent in some form or the other in Kalinga upto the sixteenth century AD. Let us now see the state of Jainism after Khāravela (i.e. 2nd century B.C.) in central and western India.

We have already referred to the fact that Samprati Maurya introduced Jainism in various regions in India. His younger brother Sāliśuka is credit-

<sup>214.</sup> Ibid., p. 166, ASI, Ann. Rep. 1902-03, p. 40, a

<sup>215.</sup> E.I., 13, pp 166-67; Acc. to Hiuen Tsiang (7th cent. A.D.) Kalinga was one of the chief seats of the Jainns; Builler, Indian Sect of the Jainas, p. 40. f. n. 1

<sup>216.</sup> Orissa and Her Remains, p. 19: acc to K. P. Jain, who quotes from Dathavamso (II, 72-91), Guhaivia, king of Kalinga (c 400 A.D.) was converted to Buddhism; hence the Nigranthas left Kalinga (JA, XII, i. p. 69).

<sup>217.</sup> JA., XII, ii, p 72-74.

<sup>218.</sup> K. P. Jain, Ibid., quoting from B C Law Volume, pp. 218-219.

<sup>219.</sup> E.I., XX, p. 60.

gg S. B. DEO

ed with the spread of Jainism in Saurāṣṭra as well.<sup>220</sup> From this it may be remarked that Jainism had its followers throughout north India by about the 2nd century B.C.

We have also noted the remark of Charpentier who opines that the Jamas had already in the 3rd century B.C. begun to lose their foothold in eastern India. Samprat had made Ujjain as his capital, and the Jainas seemed to predominate more in Malva. Mathura and central India.

Before studying the Mathura inscriptions, it would be better for us to see the state of Jainism in north India in post-Khāravela and pre-Mathura period.

Round about the first century B.C., according to tradition, there arose a great figure called Vikramāditya of Vijāini who was said to have been converted to Jainism by Siddhasena Divākara, a famous Jaina teacher.<sup>221</sup> Regarding the predecessor of Vikramāditya, Gardabhilla, the Jainas have an episode which depects him as one who abducted the aster of the famous Kālakācārya. The latter sought the help of the Scythian kings in this matter. Charpentien is against treating the whole story lightly, for he points out that the Kālakācāryakathā<sup>222</sup> refers to the Scythian kings as Sābānasāhiḥ which is identical with the title 'Shaonano Shao' appearing on the coins of the Kushānas.<sup>222</sup>

A certain Kālaka is also said to have gone to king Sātayāṇa (sātavāhana) at Pratiṣthānapura, where on account of the convenience of the king Kālaka changed the date of the Paryuṣaṇa festival from the 5th to the 4th of Bhādrapada.<sup>224</sup>

Contemporary with these persons were Pādalittasūri and Vajraswāmin. The former is said to have gone to Mānyakheṭa (mod: Mālkheḍ), to cure the headache of a certain king Muruṇḍa of Pāṭaliputra, 222 while the latter is credited with the spread of Jainism to the south where the Buddhists were dominant. 228 Pādalipta was endowed with the power of flying through the air and he is said to have impressed the king, and founded the famous Satrunījaya. Besides this, a certain king Devapāla of Kumārapura was said

<sup>220.</sup> JBORS, XVI, pp. 29-31

KLATT, I.A., XI, pp. 247, 251; Mrs STEVENSEN, op cit, p. 77; SHAH op cit,
 p. 187; EDGERTON, Vikrama's Adventures, Pt 1, Intr p lviii.

<sup>222.</sup> v. 27; see also Brh. kalp. bhā. Vr 943; Nis. C., 10, p. 571ff.

<sup>223.</sup> CHI., i, p. 168.

<sup>224.</sup> Kālakācāryakathā, v. 54.

<sup>225.</sup> Prabhāvaka, 59 (Pādalıptaprahandha).

<sup>226.</sup> Pariśistaparvan, XII, 311, 388.

to have been converted to Jainism, and Arya Khaputa, so the story goes, defeated the Buddhists in a debate at Bhrgukaccha (mod: Broach).

There is, however, little epigraphical evidence to support this picture of the prosperous and aggressive state of Jainism in the first century B.C. in the region covered by the Deccan, Gujarät and Malwä. One thing, however, seems certain, and that is that Jainism, inspite of its change of the field of activity, was confident enough to secure royal patronage in the beginning of the Christian era. This prosperous state supported by a devoted latty which exhibited its faith in the building up of Stūpas, statues, votive tablets and dedicatory images, seems to bear out HAVELL's remark that, "The epigraphical records...show that until the second or third century A.D., practically all royal and private benevolences were bestowed upon Jaina and Buddhist institutions, and that patronage of Brähmæns, as such, and of Brähmanneal deities did not begin until after that time".27

Antiquities and Epigraphs of Mathura:

From about the 2nd century A.D. Mathurā seems to have formed part of the Kushāna empire Statues and inscriptions of the famous kings of this dynasty are found here. It may, however, be noted that these inscriptions do not belong only to the Scythian period, but several earlier ones have also been traced which tend to suggest that Jainism was in a flourishing condition in this region right from the second century B.C., or even earlier.

The earliest inscription on linguistic and palaeographic ground according to Buttler, is that which describes the gift of an ornamental arch (pā-ādatorana) by a certain layfollower (sāvakāsa) named Utaradāsaka who claimed to be a disciple of Samana Māharakhta. 228 The inscription itself does not contain the date, but according to the same scholar mentioned above, the inscription may well go back to the 2nd cent. B.C.

Next in antiquity are two epigraphs one of which, however, is incomplete<sup>229</sup> as it mentions only "mahārāja mahākshatrapa..ma...' Besides these only an invocation of Arhats and the words quoted previously are to be found on the Jaina image. The other <sup>220</sup> clearly refers to the time

<sup>227.</sup> Aryan Rule in India, p. 14

<sup>228.</sup> E.I., Vol. 2, Ins. No 1; also LUDERS List Ibid., Vol. 10, p 17.

<sup>229.</sup> LUDERS, op. cit., No. 83.

<sup>230.</sup> E.I., Vol. 2, p 199, No. II; LUDERS List, No. 59; another inscription referring to the same king; CUNNINGHAM, ASR, III, p. 30, No. 1: the gift of a tank, a reservoir, etc., by a Brahmana of the Saigrave gotra.

of 'Svāmisa Mahakshatrapasa Sodāsasa savatsare (42). This Sodāsa hos been dated by RAYCHAUDHARI to about the 1st cent. A.D.231

Then we come to the group of inscriptions which directly express the regnal years of Kanishka, 232 Huvishka 233 and Vasudeva 234 (1-2 cent. A.D.).

After the Kushāna epigraphs, there come those which belong to the Gupta period,235 and lastly one which belongs to the eleventh century A T) 236

Without going into the details of the Gupta and later inscriptions, we shall restrict ourselves here with the inscriptions upto the Kushana period.

The following points may be noted from their study:

(i) No. 47 of Luners list237 mentions the setting up of an image at Vodva (?) Thūpa by a female lay-disciple Dinā in the year 79.

In this connection, it may be noted that literary, epigraphical and archaeological evidences corroborate each other. As for the literary evidence, the Vuavahāra Bhāsua238 refers to a jewelled thūba at Mahurā, due to which ill-feeling spread between the Jamas and the Buddhists, which ultimately resulted in the defeat of the Buddhists. People at Mathura were said to be devoted to Jina images which they installed in their houses 239 This goes well with the find of several Jina images as well as a Jama Stupa at Mathura due to the excavations carried out by scholars like Cunningham in 1871, Growse in 1875 and by Drs. Burgess and Fuhrer in 1887-96 Only "during the season 1889-90 when the Jama Stupa and the western Jama temple belonging to the Digambara sect were exposed, 80 images of Tirthankaras, 120 pieces of stone railings, many miscellaneous sculptures, and numerous inscriptions, of which 17 belong to the Indo-Scythian (Kushana) period. from the year 5 to the year 86, were exhumed."240 This is enough to give us an idea of the flourishing condition of Jainism in this region in the early centuries of the Christian Era.

```
231. Op. cit., pp. 446ff.
```

<sup>232.</sup> E.I., i, p. 381, No 1; Ibid., p 391, No 19; ASR, III, p 31, No. 4; E.I., IX. pp. 239-41; LUDERS, 79.

<sup>233.</sup> E I., ii, p. 206, No. 25; Luders, 80; E.I., X, p. 7, Luders, 35, 41, 42, 46, 56.

<sup>234.</sup> LUDERS List, No. 60, 66, 68, 72, 76

<sup>235.</sup> E.I., Vol. ii, p. 198, Nos. XXXVIII-XI.

<sup>236</sup> Ibid., No. XLI, p. 198.

<sup>237.</sup> Also E.I., ii, No. XX, p. 204

<sup>238. 5, 27</sup>ff; Brhatkathākośa, 12, 132.

<sup>239.</sup> Brh. kalp. bhā. II, 1774ff.

<sup>240.</sup> SMITH, The Jaina Stupa and other Antiqities of Mathura, Intr., p. 3.

- (ii) That Jainism was receiving support especially from the trading and lower classes of the society is evident from the fact that the devotees came from such classes as the treasurers, the perfumers, 242 workers in metal, 240 the members of a gosthi (committee), 244 village headmen, 245 wives of caravan leaders, 246 merchants, 247 wives of dancers, 248 goldsmiths, 249 and also courtesans, 240 Sometimes the whole community consisting of the four orders contributed an image for the use of all, 251 Thus a strong, organised body of the lay-followers maintained the spirit and the existence of the Jaina Church. 252
- (iii) That the monks and the nuns were active in propogating their faith is evident from the fact that a majority of these dedications were done at the instance or advice of a religious teacher, either male or female.
- (iv) The order of nuns seemed to have been well-organised and well supported as they played their part in inducing the laywomen to dedicate images and votive tablets (äyägapata).
- (v) From the various Ganas, Kulas, Śākhās and Sambhogas, it appears that the Jana Church was grouped in minor units with a proper set of hierarchy over them. The monks are referred to with the honorific title ajja (āṛya), the disciples as antevāsi, antevāṣikinī (i.e. antevāṣinī) and śiśīni, and a reference to the vācaka is also to be met with.
- (vi) The deducations are not only to Mahāvīra but even to other Tirthankaras like Rṣabha and Pārśva. This tends to lend support to the traditional view that before Mahāvīra there were many other Tirthankaras. Besides this, the discovery of several images of the Jinas shows that idol-

```
241 El. Vol. ii, p. 205, No. 23.
242. ASR., III, p. 34, No. 16; Luders, 76.
243 Luders List. No. 54; also 53.
244 Ibid.
245 Ibid., No. 48.
```

<sup>246.</sup> Ibid., 30

<sup>247.</sup> Ibid., 24.

<sup>248</sup> Ibid., 100.

<sup>249.</sup> Ibid., 95.

<sup>250.</sup> Ibid., 102.

<sup>251.</sup> Ibid., 57.

<sup>252. &</sup>quot;The inscriptions of the Scythian period are in the majority of cases Jains and Buddhist and if epigraphical evidence is to be relied upon solely for the reconstruction of the history of our sacred literature then we must admit that Brahmanism was not a popular or a flourishing religion in Mathura or the western part of the U.P."—BANKBLI: The Age of the Imperial Guptas', p. 113.

worship was firmly established among the Jainas in this period, and the monks were indirectly encouraging the people to have images and stūpas.

We have seen up till now that by the end of the second century A.D., Jainism spread in Kalinga, Magadha, Malwa, Mathura and Ujiain. Besides these regions, its existence in Gujarat and Kathiawad is evidenced by the inscription of Jayadaman's graudson in a cave at Junagadh which refers to Kevalajnāna, a technical term denoting omniscience among the Jainas.<sup>253</sup>

Before, however, we go to western India and Gujarat, we shall see the state of Jainism under the powerful Gupta empire. It would be better for us to treat Gujarat, western India and Rajputana separately as they have long been known to be centres of Jainism.

### The Gupta Empire:

The period from the extinction of the Kushānas upto the edvent of the Guptas is one about which we have scanty material not only regarding Jainism alone but also pertaining to the history of India as a whole

The rule of the Guptas has been looked upon by many scholars to be the period of the consolidation of Brāhmanism.<sup>254</sup>

It would, however, be wrong to suppose that the Guptas were fanatical Vaishnavites. On the contrary, it would be better to call them the best examples of religious toleration because they did not seem to suppress other faiths.

This tolerant spirit of the Guptas has been evidenced both by Interary as well as by epigraphic corroboration. For instance, the Kwwalayamālā of Udyotanasūn<sup>785</sup> (S. 700) refers in its introductory verses to a certain Torarāya and his guru Harigupta belonging to the dynasty of the Guptas. This Tora king has been identified with the Hūna king Toramāna (death, first decade of the 6th cent. A.D.). Harigupta also has been identified with the Harigupta of a copper coin bearing the name, by CUNINGHAM. It may therefore, be said that the Guptas were not certainly anti-Jaina.

This can further be evidenced by a few epigraphs belonging to the reigns of Kumāragupta and Skandagupta which go to prove that Jainism also flourished modestly side by side with Brāhmanism and Buddhism

<sup>253.</sup> E.I., XVI, 239; Luders' List, 966: Date lost.

<sup>254.</sup> DANDEKAR, A Hist. of the Guptas, pp. 185-86.

<sup>255.</sup> Article of Jinavijava in JSS, III, pp. 169ff

When we come to Kumāragupta (414-55 A.D.) we have, first, the Udayagiri cave inscription<sup>226</sup> of G.E. 106 (= 426 A.D.) which belongs to his reign, and refers to the dedication of an image of Pāršva with "the expanded hoods of a snake and an attendant female divinity," by Sanghala, a disciple of Gośarman of Arya kula. Another inscription from Mathurā speaks clearly of the 'paramabhaṭṭārakmāhārājādhirājāsrikumāragupta', and mentions the installation of an image by a lady Sāmādhyā at the instance of a Jaina guru who belonged to the Kotţiya gaṇa and Vidyādharī śākhā.<sup>237</sup> From these inscriptions we may conclude that "Jainism had many adherents and patrons about this time. It was still lingering in Mathura, but the days of its prosperity were obviously gone. "<sup>238</sup>

Coming to the reign of Skandagupta (455-67 A.D.), we have the famous Kahāum pillar inscription<sup>22</sup>0 of the Gupta year 140 (= 460-61 A.D.). It tells us that a man named Madra dedicated five images of the ādikartrs or Jinas on a stone pillar in the village of Kakubha in the modern tahsil of Deoriya in the Gorakhapur district. The five images have been identified by Pannir Bhacavanlai. Indrain<sup>25</sup>0 with those of Ādinātha, Sāntinātha, Neminātha, Pāršvanātha and Mahāvira. They are all naked standing figures. Besides these "other Jaina sculptures of the period have reached the museums at Mathura, Lucknow and Allahabad, while some might be lying unnoticed throughout the U.P. and C.I., as were those of Kathiawad."<sup>261</sup>

Besides the Brāhmancal inscriptions of the Guptas, there are a number of others belonging to the different kings of this dynasty, which throw light on the religious toleration of these kings towards Buddhism as well.<sup>322</sup> A superb example of this can be had in the Bilsad inscription of Kumāragupta's reign which speaks of the worship of Kārtikeya Mahāsena Swāmī, while Buddha, Siva and the Sūrya are glorified in the Mankuwar, Karamdande and Mandasor inscriptions respectively.<sup>263</sup> Regarding Skandagupta, RAYCHAUDHARI<sup>264</sup> remarks that, "The emperor continued the tolerant policy of his forefathers. Hinself a Bhāgavata or worshipper of Kṛṣhṇa-Vishnu.

- 256 BANERJI, op. cet., p. 106, Fleet, CH. iii, No LXI, pp. 258; I.A. XI, p 310
- 257 E.I., 11, No. XXXIX, p. 210
- 258 DANDEKAR, op. cit., p. 192. Same view by BANERJI, op. cit., p. 102.
- 259. Fleet, op. cit., iii, pp 66-7, No XV; The term Adikartr is used in the sense of a Jina in Kalpasūtra. SBE. xxii, p. 225 See also Cunningham. ASI. i, pl XXIX.
  - 260. I.A., X, P. 126.
    - 261. SANKALIA, Jaina Iconography, A Vol. of Ind. and Iranian Studies, pp 337-338
    - 262. See, DANDERAR, op. cit., pp. 190-91.
    - 263 Ibid., p 100
    - 264. op. cit., p. 580.

he and his officers did not discourage followers of other sects, e.g., Jainas and devotees of the Sun. The people also were tolerant. The Kahaum inscription commemorates the erection of Jaina images by a person, 'full of affection for Brahmins '265

This remark is amply corroborated by the find of the copper-plate at Paharpur in the Rajshahi district of Bengal, dated G. E. 159 (= 478-9 A.D.), and falling in the reign of Buddhagupta. It records the gift of land by a Brähmana couple for the maintenance of worship in a Jama Vihāra presided over by Guhanandın at the village of Vatagohali,266

Even a century after the fall of the Guptas. Yuan Chwang describes the existence of naked Jaina mandicants in the temples of north Bengal.

With these references with us, we may say that Jainism was prevalent in the Gupta period, though it was not in a flourishing condition as in the previous period. But as the Paharpur plate shows, it had vitalising energy enough to win sympathy even among the Brahmins. Therefore, even though it lacked a direct royal patronage, it had firm roots in the masses HAVFLE. therefore, seems to be justified, when he remarks, "The capital of the Gupta emperors became the centre of Brahmanical culture, but the masses followed the religious traditions of their forefathers, and Buddhist and Jaina monasteries continued to be public schools and universities for the greater part of India."267

Very little is known regarding the history of India in general in the half century that followed the Guptas Harsha who succeeded the Guptas in North India after a century or half, even though of strong Buddhist affinities gave grants to Jamism also.268

In the post-Harsha period Jainism spread rapidly to Rapputana, Gujarat. Central India and Karnatak. Before studying the development of Jainism in Gujarat, we shall see how far various royal dynasties of north India helped Jainism.

During the post-Gupta period Jainism prospered under the rule of the Guriara-Prathihāras, Gāhadvālas, Candellas and the Kalacūris in Rajputana, the U.P., C.P., and C.I., while Bihar and Bengal were predominantly Buddhist under the Palas and the Senas. Orissa, which was once a centre

<sup>265. &</sup>quot;The Gupta sovereigns had imbibed in themselves the true spirit of Hinduism. namely, remarkable tolerance towards other religions."-Danbekar, op. cit., p 190,

<sup>266.</sup> BANERJI, op. cit., pp. 107-08

<sup>267,</sup> op. cit., p. 156

<sup>268.</sup> GLASENAPP op. cit. p 46

of Jainism, turned into a Hindu centre. This does not, however, indicate that Jainism was completely wiped out from either Bihar, Bengal or Orissa, in the post-Gupta period.

#### The Pratihāras:

Inspite of their Brāhmanical affinities, 200 it need not be supposed that the Kanauj Pratihāras suppressed other sects. As a matter of fact, we come across two Jaina inscripions belonging to the period of the Prathāras one of which is inscribed on the pillar of a Jaina temple at Deogarh in the Lalitapur subdivision of the Jhānsi District of U.P. It refers to the reign of Bhoja in which a certain man called Deva, a subject of the Mahāsēmanta Vishņurāma, who was a feudatory of Bhojadeva, erected a pillar in S. 784 (862 A.D.). The same place contains "the ruins of an extensive group of Jain temples.... with a large collection of naked Jaina figures," 210

Besides this, there is another Jaina record belonging to the reign of Vatsaräja, dated V. S. 1013, and found at Osia (32 mıles north of Jodhpur). It refers to the construction of a Jaina temple. There is the stray epigraphs and the existence of archaeological remains, it may be said, that Jainism did flourish under the Pratifiars of Kanaui.

Regarding the Gurjara Pratīhāras in Gujarat and Rajputana, we shall study the position of Jainism when we discuss Jainism in that region.

#### Candellas .

Under the Candellas whose seat of kingdom was Jejabhukti (Bundelkhand), and who ruled from c. 9th cent. A.D., onwards, <sup>202</sup> Jainism seems to have prospered on a large scale, for several inscriptions and magnificent temples still bear witness to it.

Several kings of this dynasty favoured the building up of Jina temples. For instance, the Khajurāho Jaina temple inscription mentions that a certain Jaina layman gave gifts to the Jinālaya in the form of a garden (vāṭkā). This Jaina gentleman was "held in honour by Dhangarāja." 273

269. SMITH, JRAS., 1909, p. 256; Three of the kings of this dynasty are described as worshippers of Bhagavati. The seal of Mahipāla, the 10th king, bears an image of Bhagavati, even though he is said to be a devotee of the Sun.

270. CUNNINGHAM, ASI, X, pp. 100-01.

BHANDARKAR, D. R., ASI, WC, 1907, Sect. XI, p. 15.

272. RAY, Dyn Hist. of N. India, Vol. II, p. 736.

273. E.I., I, pp. 135-36.

BULL. DChi.-14

Coming to the reign of Madanavarman, we have as many as five Jaina inscriptions:

(1) Khayurāho Jaina Image Inscription:

Dated: 1147-48 A.D.:

Mentions only Sresthin panidhara.274

(2) Horniman Jaina Image Inscription:

Dated: V. S. 1208 (1150 A.D.).

Dedication of an image by the Sresthin Maula of the Grahapati family of Mandilapur.275

(3) Mahoba Jaina Image Inscription:

Dated: 1155 A.D.

Dedication of Neminatha image by Rupakara Lakhana.276

(4) Khajurāho Jaina Image Inscription: Dated: 1157-58 A.D.

Image of Sambhavanātha set up by a certain Sādhu Sālhe.277

(5) Mahoba Jaina Image Inscription: Dated: 1163 A.D.

Refers to the dedication of a Jina image.278

In the reign of Paramardi also we have Mahoba image inscription inscribed on a broken Jaina statue dated 1168 A.D.279

From the localities of these inscriptions, it seems that Khajuraho and Mahoba were two great centres of the Jamas under the Candellas. This has been corroborated by the excavations at Khajuraho carried out by CUNNINGHAM as early as 1874-77, which yielded a large number of standing and squatted naked Jina figures,280

```
Gāhadvālas (c. 1075-1200 A.D.) 281 :
```

Even though a majority of the epigraphs found so far of this dynasty of Vārānasī and Kānyakubja are Brāhmanical in nature, yet, the existence of Jainism among the mass of the population is evidenced by a number of

```
274. Ibid, pp 152-53
```

<sup>275.</sup> JRAS. 1898, pp. 101-02.

<sup>276.</sup> ASR, XXI, p. 73.

<sup>277.</sup> E.I., I, p. 151. 278. ASR, II, p. 448. No. 25.

<sup>279.</sup> ASR, XXI, p 74. 280. Ibid., X, pp. 16-17; For Mahoba as well as Khajurāho, see Ibid., Vols. I. III. VII. X.

<sup>281.</sup> RAY, op cit., Vol. 1, p. 548.

archaeological remains in the form of broken Jaina temples and images found in this region.282 It may be, therefore, that the kings of this dynasty were tolerant of Jainism.

Kacchapaghātas of Rajputana and C. India:

The various branches of this dynasty ruled from c. 950 to 1125 A.D.283 Out of these, we have evidence of the existence of Jainism under at least two branches:

### (a) Kacchapaghātas of Gwalior:

A fragmentary Jaina image inscription dated 977 (A.D.) contains only the name of the king Vajradaman, which proves that the king was not unfavourable to Jainism even though temples of Vishnu and Siva are also found belonging to his period.284

Coming to the reign of Mahīpāla, we have the Sāsbahu inscription (1093 A.D.) which mentions a certain 'Yasodeva Digambararka.'285 Probably the same person has been also termed as "Nirgranthanatha" in the Gwalior fragmentary inscription (1104 A.D.).286 But it is strange to note that this 'nirgranthanatha' composed the record at the setting up of a linga. If the term is to be understood as the name of a Jaina person then it possibly suggests the degree of religious toleration the Jainas exhibited during this period.

### (b) Kacchapaghātas of Dubkund:

A certain inscription found on a pilaster of a Jaina temple now turned into a mosque, falls in the reign of Vijavapāla of this branch. Dated 1043 A.D., the epigraph begins with a salutation to the Siddhas and refers to a certain Maheśwaresūri of the Kāmyaka gaccha. It then tells us that this ācārya died in 1100 V. S. after which Sādhu Sarvadeva wrote a praśasti.<sup>287</sup>

The Dubkund stone inscription 288 (1088 A.D.) gives a more clear-cut statement about the condition of the Jaina Church. Starting with an invocation to the various Tirthankaras and also to the Srutadevata, the inscription tells us that two Jaina traders who were friends of the king Vikramasimha (1070-1100 A.D.), took a prominent part in the building up of a Jina temple at the instance of a certain Vijayakīrti of the Lātavāgata Gaņa. The

```
282. See ASR, Vols. I. H. VII. X.
283. RAY, op. cit., Vol. II, p 835.
284. JASB., XXI, p. 393-400.
285, I.A., XV, pp. 33-46.
286. Ibid., pp. 201-2.
```

<sup>287</sup> I.A., XIV, pp. 8-10.

<sup>288.</sup> E.I., ii, pp. 232-40.

king also gave a grant of land for the purpose of worship and maintenance of the temple, as also for the oil for the lamps and for anointing the bodies of holy men. It thus shows that the Jainas had mustered strength due to royal patronage and were in a flourishing condition.

## Haihayas of Tripuri:

Inspite of the predominance of Hindu monuments under the Haihayas who ruled in the U.P. and C.P. from about the beginning of the 9th cent. A.D., to about the first quarter of the thirteenth century.289 widespread Jaina remains in these regions show that along with Brahmanism with its various cults. Jainism was also in existence. Images of Jaina Śāsanadevīs, Tirthankaras and other Jaina sculptures found at Sahagpur, Jura, Jubblepore, and Bahuriband290 are a sufficient testimony to the Jama affinities of at least a section of a people in this region under the rule of the Haihayas.

### Paramāras of Gujarāt, Mālwā and Rāputānā;

As in the case of the Haihayas, so also among the Paramāras, there were several kings who were the devotees of Siva. Inspite of this, however, we have a number of epigraphical and literary evidences which goes to prove that the kings of this dynasty indirectly patronised Jainism during their rule in Mālwā and Rājputānā between the 9th and the 14th cent. A D.

For instance, the Kalvan (Nasik Distt., Bombay) plates of Yasovarman,291 give an culogy of the Paramara king Bhojadeva (c. 1010-55 A.D.), during whose reign the former got a town called Schluka from the latter. Now in the village called Muktapali in the Audrahadi-visava, the Sāmanta the illustrious Rānaka Amma of the Ganga family, being convinced of the Jina dharma through the preachings of the Svetāmbara Acārya Ammedeva, gave some land at Mahışabuddhikā, the holy tirtha of Kālakālesvara (10 mls. from Kalvan, Nasık Distt.). Along with this, the local commercial community granted the income of fourteen shops, two oil mills and flower-gardens to the temple of the Jina in the Svetapada country (equivalent to the northern portion of Nasik Distt.). The temple was dedicated to Munisuvrata.

From this, it seems that especially the trading and the middle classes had an affinity for Jainism and that some members of it had sought the goodwill of the Paramara Bhojadeva also.

```
289. RAY, op. cit., Vol. 11, pp. 816-17.
```

<sup>290.</sup> See Mem. of Arch. Sur of Ind., No. 23 (1931), by R. D BANERJI.

<sup>291.</sup> E.I., XIX, pp. 69-75.

Coming to the reign of Arjunavarman, we find that he patronised great noets who have been claimed to be theirs by the Jainas. These three persons were Madana, Bilhana and Aśādhara,

Regarding the first who was the royal preceptor (rājaguru) of Ariunavarman, Ray, 292 on the authority of Jaina literary tradition, says that Madana was "taught by Aśādhara", who was the famous Digambara Jaina writer

Bilhana was "another luminary in Arjunavarman's court, who is described as Mahapandita in the royal grants. He served the Malaya prince as his Sandhivigrahika, and is referred to as Mahakavi in Jaina tradition". 293

More famous than these two was Aśadhara, the writer of Jinayainakalpa, Trisastismeti, Sāgāradharmāmeta and Anagāradharmāmeta. Regarding him, Ray remarks that, "The third scholar was the Jama Aśadhara, whose father Salakhana (Sallaksana) is probably to be identified with the person of that name who appears with the title rājā as Mahāsandhivigrahika of Ariunavarman in one of his Bhopal grants. The Jaina tradition records that Madana was a pupil of Aśadhara". 294

That even the successors of Arjuna, viz, Devapala and Jaitugi were not unfavourable to Jainism can be proved from the fact that under the former the same Madana continued to be the royal priest, while under both these kings. Afadhara could get leisure and patronage enough to complete all his four masterly works. The Modi stone-inscription<sup>295</sup> (V. S. 1314) of the reign of Javayarman II found in a Jaina temple shows that Jainism was having a reputed and a respectable existence under the Paramaras in Central India and Raiputana.

We have up till now studied the fortunes of Jainism in North-India except Guiarat. As remarked elsewhere, Guiarat has been still a centre of Jainism, and hence it would be better for us to study the rise and growth of Jainism in this province separately.

Gujarāt and Kāthiāwād:

The associations of Jainism and Guiarat have been, according to Jaina literary sources, a matter of remote antiquity. It is said that Neminatha. the 22nd Tirthankara renounced the world in Kathiāwād.296

```
292. Op. cit., II. p. 897.
```

<sup>293.</sup> Ibid., p. 899.

<sup>294.</sup> Ibid.

<sup>295.</sup> Ibid., II, p. 903.

<sup>296.</sup> See Sankalia, 'The Great Renunciation of Neminatha', IHQ., June, 1940.

Coming to the historical period, we may not be wrong in supposing that "the first wave of Jainism passed over Gujarat-Kathiawad when Bhadrabāhu went to the south in the 4th cent. B.C." 297 We have, however, no literary or epigraphic evidence to corroborate the statement.

A more definite proof of the Jaina contact with Gujarat can be had in the Junāgadh inscription of the grandson of Jayadāman, 38 the Kṣatrapa ruler, which refers to 'Kcvalajnāna', a purely Jama technical term signifying omniscience. Along with this, in the Bawā Pyārā caves at Junāgadh we find Jaina symbols like the Swastika, Bhadrāsana, Nandipada, Minayugala and others which resemble with those found on the āyāgapaṭas at the Jaina Stūpa at Mathurā. 39

Another indication of the early Jaina settlements in Kāthāwād is evidenced by the Jina images found at Dhauk in Gonḍāl State. Scholars have identified them with the figures of Ādinātha, Sāntinātha, Pāršvanathā and Mahāvira. These Tirthankaras are endowed with their Liūchanas and Sāsanadevis. The images are naked. Saskatla rimarks in this connection, 'Do they therefore belong to the Digambara sect or to the time before which the differentiation between the sects was not so rigid, about 300 A.D., a period which is suggested by the period of the sculpture."

Coming to the early medieval period we have scanty evidence to study the state of Jainism in Gujarāt. But it may be noted that the Gujarāt branch of the Prathāras had two kings named Jayabhaṭṭa and Dadda whose titles vitarāga and praśāntarāga betray traces of Jaina—for they were devotees of Sūrya—, these titles which are exclusively applied more or less to the Jaina Tirthankaras, show that these kings must have been influenced by Jainism to some extent, or that the local Jaina community may have conferred these titles on the benevolent kings.

Unfortunately no archaeological information under the Guj. vāt Cālukyas regarding the prevalence of Jamism is available, while under the Rāstrakūtas of Gujarāt, the existence of Jamism is evidenced by the Rāstrakūta copper-plate of A.D. 821 falling under the reign of Karkarāja Suvar-

<sup>297.</sup> Sankalia, Archaeology of Gujarat, p. 233.

<sup>298.</sup> E.I., XVI, p 239, the exact wording is 'kevalijnana samprantanam'.

<sup>299.</sup> Burgess, Antiquities of Kacch and Kathiawad, pl. xviii, fig. 3; Smith, ASI, XX, pl. xi.

<sup>300.</sup> For details about iconography, see Sankalla, op. cit., pp. 166-67.

<sup>301.</sup> Ibid., p. 167.

pavarşa, see mentioning the Sena Sangha, a branch of Müla sangha, and the existence of Jaina temple and monastery (vasahikā) at Nāgasārikā (mod. Navasāri). In the absence of any archaeological or literary evidence, it is difficult to measure the full extent of Jaina influence in this region. But it seems probable that the Digambara Jainas held the ground upto the advent of the powerful Svetāmbara Jainism under the Cālukyas of Anhlapātaka.

Before going to the Cālukyas, it may be noted that Valabhi, which is known from traditional sources to be a stronghold of the Jainas after their exodus from Magadha, is scarcely referred to be so in the inscriptions. "This non-confirmation by epigraphical evidence, let alone archaeological, is really surprising. Among the latter material are a few images." <sup>503</sup>

As remarked above, Svetämbara Jainism found keen patrons in the Cālukya dynasty. It will be better for us, therefore, to see their account king by king.

All the three inscriptions of Mularāja, noted by Rav,<sup>304</sup> reveal nothing peculiar regarding Jamism during his reign. On the contrary they reveal him as a devotee of Siva.

Along with Mülaräja, some of his late successors like Bhīmadeva and Jayasımha seem to have been Saivites. Regarding the former, it may be noted that inspite of his Saivite leanings, he never came in the way of Jaina followers as is clear from the fact that he allowed his minister Vimala to build the excellent Vimalavasahi at Abu.

Regarding the latter, Jayasimha, it may be said that even though he is said to have built the temple of Rudra Mahākāla at Siddhapur and also the magnificent lake Sahasralinga at Pāṭan, he was a great friend of the famous Jaina scholar Hemacandra. According to the latter, the king is said to have worshipped Neminātha on his way back to Anhilvāda from Somanātha, 305 and also erected a temple of Mahāvira at Sidhpur. Debates between the Svetāmbaras and the Digambaras were held. The Digambaras were represented by Kumudacandra, and the Svetāmbaras by Hemacandra and others; 306 The very fact that Kumudacandra had to come from Kar-

<sup>302.</sup> E.I., XXI, pp. 136 and 144.

<sup>303.</sup> SANKALIA. op. cit., p. 235.

<sup>304.</sup> Op. cit., Vol. II, pp. 942-43

<sup>305.</sup> Dravuáśrava, XV, 69-75.

<sup>306.</sup> Prabandhacintāmani, pp. 97-104.

Dataka shows that the Digambaras were losing hold in Gujarat. This was further wiped out by their defeat in this debate, and this may be corroborated by the absence of Digambara epigraphs and the scanty number of their temples in Gujarat.

Hemacandra wrote a Präkrit grammar for the king. Inspite of this, Hemacandra could not completely win over the king to Jainism, and on one occasion Jayasimha went to the extent of forbidding the Jainas to raise up flags on their temples<sup>307</sup>

Kumārapāla, the successor of Jayasımha elevated the position of Jainism still higher, and in his reign it became the state religion. Kumārapāla in his pre-Jaina days was a devotee of Sīva and he had "a new stone-temple built in the place of the dilapidated wood-temple of Sīva-Somanātha in Devapattana", "38 It seems, however, possible that after the death of Jayasimha, "Kumārapāla's elevation to the throne was to some extent aided by the powerful Jaina party in Gujiarit" "300 as throughout his life Jayasimha did not look with favour towards Kumārapāla. Il may be, therefore, to compensate for the help the Jainas and particularly Hemacandra did to him, that Kumārapāla showed strong affinity towards Jannism.

The services rendered by Kumārapāla to Janism were of a distinctive nature. Besides offering liberal royal patronage to Jaina temples<sup>311</sup> and teachers, he proclaimed amārighosaṇā throughout his kingdom and prohibited the killing of living beings on certain days.<sup>312</sup> Besides these, there is epigraphical evidence to show that his feudatories also prohibited animal slaughter.<sup>313</sup> SANKALIA, therefore, rightly remarks that, "to this day, due

307. CHITRAO, Madhyayugina Carutrakoia, p. 824; For details about the relations between Hemacandra and Jayasumha, see Chapt III of Tafe of Hemacendra' transl from BURLER'S German into English by Manulal Parts.

308. BURLER OP, cit. Engl Tran. pp. 29, 46, "A Saiva teacher, Devahodhi by name... is surposed to have been a spiritual adviser to Kumaisajala even after his conversion"—Did., p. 46; For grants to Siva under his reign, see Bher Insert. pp. 18-60; E.I., II, pp. 421-24, Ibid., XX, p. 47, No. 312, Bher Insert. pp. 186-30; Ibid., pp. 184-85; E.X. pp. 47.

309. RAY, Op. cit., Vol ii, p. 976

<sup>310.</sup> Ibid.

He built temples at Pālitānā, Girnar, Tārangā, etc., for a Jaina Vihāra with Pārsvanāta hange at mod Jalor, see E.J., XI, pp. 54-55.

<sup>312.</sup> Dravyāśraya, XV, 34.

Kıradu stone pillar-inscription of Mahāvāja Alhanadeva (c. 1153 A.D.), Bhau.
 Inscr. pp. 172-73, Rotanpur stone inscription of Girijādevī, the Mahārājnī of Punapākṣadeva (Ruddulā Cahāmāna). 1bid., pp. 205-07.

principally to this order passed 800 years ago, Gujarat is still mainly vegetarian. Jaina temples etc., were built as a matter of course".314

It seems, therefore, that in his later years, the king became much influenced by Hemacandra, <sup>315</sup> on whom he conferred the title of Kalikāla-sarvaina.

Lispite of this, however, it is difficult to say whether Kumārapāla was a thorough Jaina. For, even the Jaina sources admit that he worshipped Maheśwara, and the epigraphs corroborate it: <sup>136</sup> On the other hand, Rāsamālā<sup>317</sup> quotes an instance of the Sisodiā queen of Kumārapāla who committed suicide as her husband insisted on her accepting Jainism. Rax<sup>318</sup> goes a step further when he remarks that Kumārapāla accepted Jainism only as a token of gratitude for the help the Jainas did in his attaining to kingship, as also to get financial stability to the state treasury from this wealthy class.

Whatever be the motives of Kumārapāla in embracing Jainism, it is certain that Jainism was greatly benefited by him. At the same time it may not be forgotten that "Kumārapāla may have championed Jainism, but he did not neglect the cause of Saivism".<sup>319</sup>

With the exit of Kumārapāla a reaction was set upon the royal patronage to Janism, for his successor, Ajayapāla, was a devout Śaiva and an enemy of Jainism. He is said to have destroyed Jaina temples.<sup>320</sup>

Inspite of this onslaught, Jainism seems to have flourished under Jaina ministers and rich merchants. Amongst these, the names of Vastupāla and Tējapāla stand out in bold relief. Both these ministers of the Vaghelas, a branch of the Soļankis, built magnificent temples at Abu, Girnār and Satrunjaya, and several epigraphs stand testimony to their Jaina allegiance.<sup>323</sup> Besides this, popular support to Jainism is evidenced by

- 314. Op. cst. p. 236.
- 315. See Kumārapālacarita, Sgs V ff also Kumārapālapratibodha of Somaprabha.
- 316. Veraval Stone Inscr of AD 1169.
- 317. A. K. FORBES, Ras, Vol. i, pp. 192-93
- 318. Op. cit., Vol. ii, pp. 996-97.
- 319. Sankalia, op. ct., p. 221; "Despite these extensive activities in the service of the Jaina-doctrine and to the advantage of the Jainas. Kumärapäla did not completely forget the old cult of his family"—Life of Hemacandra, Engl. Transl., p. 46.
  - 320. Prab.-Cint. p. 154.
- 321. Bhav. Inscri., Solanki Dyn. No. II, p. 174; No. XI, p. 214; No. XII, p. 218; E.I., viii, p. 200; Gurranor, Ep. Jama, Nos. 471-74; 479-80; etc. It may also be noted that Vastupāla had also installed the images of the conscrts of Sūrya: See Wat. Mus. Rep., Rajkot, 1923-24, 18, List No. 516.

BULL. DCRL .-- 15

nāṭaka shows that the Digambaras were losing hold in Gujarat. This was further wiped out by their defeat in this debate, and this may be corroborated by the absence of Digambara epigraphs and the scanty number of their temples in Gujarat.

Hemacandra wrote a Präkrit grammar for the king. Inspite of this, Hemacandra could not completely win over the king to Jainism, and on one occasion Jayasimha went to the extent of forbidding the Jainas to raise up flags on their temples.<sup>307</sup>

Kumārapāla, the successor of Jayasimha elevated the position of Jainism still higher, and in his reign it became the state religion. Kumārapāla in his pre-Jaina days was a devotee of Siva and he had "a new stone-temple built in the place of the dilapidated wood-temple of Siva-Somanātha in Devapattana", 388 It seems, however, possible that after the death of Jayasimha, "Kumārapāla's elevation to the throne was to some extent aided by the powerful Jaina party in Gujarat", 369 as throughout his life Jayasimha did not look with favour towards Kumārapāla, 310 It may be, therefore, to compensate for the help the Jainas and particularly Hemacandra did to him, that Kumārapāla showed strong affinity towards Jainism.

The services rendered by Kumārapāla to Jainism were of a distinctive nature. Besides offering liberal royal patronage to Jaina temples<sup>311</sup> and teachers, he proclaimed amārighosanā throughout his kingdom and prohibited the killing of living beings on certain days.<sup>312</sup> Besides these, there is epigraphical evidence to show that his feudatories also prohibited animal slaughter.<sup>313</sup> Sankalia, therefore, rightly remarks that, "to this day, due

- 307. CHITRAO, Madhyayugina Caritrakois, p. 834; For details about the relations between Hennacandra and Jayasimha, see Chapt. III of 'Life of Hemacendra' transl. from BURLER'S German into English by Manhall PAFIL.
- 308. BURLER OP. ett., Engl. Tran. pp. 29, 46; "A Saiva teacher, Devabodhi by nam.... is supposed to have been a spiritual advaer to Kumörapála even after his conversion"—Didl., p. 46; For grants to Six under his reign, see Eñeu. Insert. pp. 183-40; El., II, pp. 421-24; Ibid., XXX, p. 47, No. 312; Bňav. Insert. pp. 186-30; Ibid., pp. 184-85; El., XI, pp. 47.
  - 309. RAY, Op. cit., Vol. ii, p. 976
    - 310. Ibid.
- He built temples at Pālitānā, Girnar, Tārangā, etc., for a Jaina Vihāra with Pārsvanātha image at mod Jalor, see E.I., XI, pp. 54-55
  - 312. Dravyāśraya, XV, 34.
- Kiradu stone pillar-inscription of Mahāvāja Alhanadeva (c. 1153 A.D.), Bhav.
   Inscr. pp. 172-73; Ratanpur stone inscription of Girijādevi, the Mahārājni of Pūnapākṣadeva (Naddulā Cahāmāna): 1bid., pp. 235-07.

principally to this order passed 800 years ago, Gujarat is still mainly vegetarian. Jaina temples etc., were built as a matter of course".314

It seems, therefore, that in his later years, the king became much influenced by Hemacandra, <sup>215</sup> on whom he conferred the title of Kalikāla-sarvaina.

Inspite of this, however, it is difficult to say whether Kumārapāla was a thorough Jaina. For, even the Jaina sources admit that he worshipped Maheśwara, and the epigraphs corroborate it.<sup>346</sup> On the other hand, Rāsamālā<sup>317</sup> quotes an instance of the Sisodiā queen of Kumārapāla who committed suicide as her husband insisted on her accepting Jainism. Ray<sup>318</sup> goes a step further when he remarks that Kumārapāla accepted Jainism only as a token of gratitude for the help the Jainas did in his attaining to kingship, as also to get financial stability to the state treasury from this wealthy class.

Whatever be the motives of Kumārapāla in embracing Jainism, it is certain that Jainism was greatly benefited by him. At the same time it may not be forgotten that "Kumārapāla may have championed Jainism, but he did not neglect the cause of Saivism". 319

With the exit of Kumārapāla a reaction was set upon the royal patronage to Jainism, for his successor, Ajayapāla, was a devout Saiva and an enemy of Jainism. He is said to have destroyed Jaina temples.<sup>320</sup>

Inspite of this onslaught, Jainism seems to have flourished under Jaina ministers and rich merchants. Amongst these, the names of Vastupāla and Tejapāla stand out in bold relief. Both these ministers of the Vaghelas, a branch of the Solankis, built magnificent temples at Abu, Girnār and Satrunjaya, and several epigraphs stand testimony to their Jaina allegiance. 321 Besides this, popular support to Jainism is evidenced by

- 314. Op. cit., p. 236.
- 315. See Kumārapālacarita, Sgs. V. ff. also Kumārapālapratibodha of Somaprabha.
- 316. Veraval Stone Inscr. of A.D. 1169.
- 317. A. K. FORBES, Ras., Vol. i, pp. 192-93
- 318. Op. cit., Vol. ii, pp. 996-97.
- 319. Sankalla, op. cit., p. 221; "Despite these extensive activities in the service of the Jains-doctrine and to the advantage of the Jainss, Kumārapāla did not completely forget the old cult of his family"—Life of Hemacandra, Engl. Transl., p. 46.
  - 320. Prab.-Cint. p. 154.
- 321. Bhav. Inscri, Solanki Dyn. No. II, p. 174; No. XI, p. 214; No. XII, p. 218; E.I., viii, p. 200; Guratnor, Ep. Jaina, Nos. 471-74; 479-80; etc. It may also be noted that Vastupāla had also installed the images of the consorts of Sūrys: See Wat. Mus. Rep., Rajkot, 1922-24, 18, List No. 516.

BULL, DCRL-15

Jaina temples at Talājā, Amarana (Nawānagar State), and at Cambay the construction of which took place in this period.

Prevalence of Jainism in Rajputana can be attested by the epigraphs of the Cähamānas, 322 Cudāsamas, 323 Guhils, 324 Rāwals, 325 Rāthods, 326 and the rulers of the Surya dynasty,327 It may, however, be noted that even though these kings did not seem to have come in the way of the lay-devotion to Jainism, many of them were devotees of Sürya and Siva. As noted elsewhere, the Rastrakutas of Hastikundi also helped the spread of Jainism to some extent, to which the 10th cent. Jaina temple at Jodhpur by Vidagdharāja, and the Bijāpur stone inscription of Dhavala informing us about the renovation of the Vidagdharaja temple in the tenth century, stand testimony.328 Several Jaina scholars like Haribhadra, Udyotanasuri and others flourished and enriched the literature of the Jainas.

It may, however, be noted that the Jainism that flourished under the Cālukyas in Gujarat was predominantly Svetāmbara. The very fact that Kumudacandra had to come from the south to debate with Hemacandra and others, and the scantiness of Digambara epigraphs and monuments in Gujarat corroborate the above statement. The Digambaras were concentrated mainly in the south, and the same case as in the story of Kumudacandra, i.e., sending the Digambara representative from the south to the north for preaching, took place again under the Sultans of Delhi also, as we shall see later on.

#### The Deccan:

It is difficult to say anything regarding the state of Jainism in the ancient period, at least from c. 4th cent. B.C., to the beginning of the Christian era, in the Deccan.

We have already referred to the fact that several inscriptions found near Mysore, speak of the reign of the Nandas over Kuntala. The identification of 'Nav Nanda Dehra' with Nander on the Godavari by RAYCHAUD-HART<sup>329</sup> and the view advocated by Ketkar that Paithan was the southern

```
322. Nahar, Vol. i, 700, 827, 839, 852, 876, 899, 943, 944.
```

<sup>323.</sup> Inscri. of Kathiawad, Nos. 30, 32

<sup>324.</sup> Ibid., No. 56.

<sup>325.</sup> Nahar, I, 722, 726; III, 2140, 2155, 2446-47, 2494, 2499; 2505; 2509; 2531.

<sup>327.</sup> Bhāv. Inscri., Sūrya Dyn. Nos II, VII, X, XI, XII. 328. E.J., X, pp. 17-24.

<sup>329.</sup> Op. cit., p. 235.

capital of the Nandas, No tend to suggest that Deccan also formed a part of the Nanda Empire. However, we have no other evidence either literary or archaeological, of this period to show that these kings who had taken away the Jina image from Kalinga and whose ministers according to the Jaina evidence were Jainas. spread Jainism in the Deccan as well.

Coming to the Mauryas, we have the traditional account of the migration of Candragupta with Bhadrabāhu, to the south. It is difficult to say what path this famous pair of guru-śisya adopted in their journey towards the south. It may be that they could have made a halt in the Deccan had they found that the Deccan rather than Sravana Belgola, was a favourable ground for Jainism. Even though the Gacchācāraprīti<sup>331</sup> says that Bhadrabāhu and Varāhamihira stayed for some time at Paiṭthāṇa (Paithan), it is not clear which Bhadrabāhu is meant.

The same want of evidence is to be found in the reign of the great Aśoka. Even though Deccan seems to have been a part of his empire, the state neither of Jainism nor that of Buddhism in the Deccan can be clearly visualised. If at all anything could be said, it is that the Mauryan Emperor was more liberal towards Buddhism as is perhaps attested by the Buddhist caves in the Deccan (3rd cent. B.C.), rather than towards Jainism.

Jaina literary evidence, as seen elsewhere, credits the spread of Jainism from Ujjain to the Deccan and to the southern countries to Samprati, 322 the grandson of Asoka. But here also, we have no other evidence to corroborate this Jaina tradition.

The successors of the Mauryas, viz, the Sungas, do not seem to have held their sway over the Deccan, and until we come to the Sātavāhanas we have no definite material regarding the history of the Deccan in general.

Regarding the king Sālivāhaṇa the Jaina literary tradition says that this king ruled at Paiṭṭhāṇa. It seems that Ārya Kālaka tried to influence the king inasmuch as the former changed the date of the pajiosaṇa festival from the fifth to the fourth day so as to suit the convenience of the king who was busy on the fifth day-30 Epigraphical records, however, tend to show that the Sāṭavāhanas were not Jains, but were Brāhmanical as is proved by the sacrificial record at Naneghat in Poona district, and not antagonistic to Buddhism as is evidenced by the inscriptions in the caves at Nāsik.

<sup>330.</sup> Quoted by NAIK, A.V., Arch. of the Deccan (Mss.), p. 46.

<sup>331.</sup> p. 93.

<sup>332.</sup> These countries were Andhra, Dravida, Kudukka (Coorg), Mahārāṣṭra, and Surāṣṭra: Brh. kalv. bhā., Vol. III, 3278-3289.

<sup>333.</sup> Prabandhacintamani, I, p. 17; BHANDARKAR, Early Hist. of the Deccan, pp. 29-31.

Coming to the Kshatrapas, we find that Nahapāna was a patron of Buddhism over and above the rest of the faiths. His inscriptions at Junnar, Kārle and Nāsik, and his construction of caves and cells for monks at Nāsik, show that he had a high affinity for Buddhism rather than for Jainism.

It may, however, be noted that the Jaina literary tradition speaks of a certain king Murunda of Paitthana whose headache was cured by Padalittasūri.334 According to Sten Konow, Murunda is a Saka word denoting the sense of 'a lord.'335 We have no other definite corroborating evidence to show whether Padalitta with the help of this king spread Jainism in the Deccan.

Regarding the state of Jainism or even its existence under the Abhiras and Traikūţakas, the successors of the Sātavāhanas, we have practically no evidence. On the other hand, Fa Hien's (5th cent. A.D.) account depicts the majority of the Buddhists over other faiths. 336 Later on, according to the statements of Hiuen Tsiang (7th cent. A.D.), Deccan seemed to have been replete with numerous heretical sects,337

Coming to the Vākāṭakas, we find that they were Brāhmanical rather than Jaina. For instance, Pravarasena "performed many sacrifices including the Vājapeya, Brhaspatisava and the Asvamedha which he performed no less than four times,"338

It is only when we come to the Calukyas and their successors that we can have a more clear picture of Jainism both in the Deccan and the Karnatak than we could have in the reign of the previous dynasties.

Under the western Cālukyas of Badāmī, we have both epigraphical and archaeological evidence to prove that Jainism was in a flourishing condition in the Deccan in the early medieval period (c. 500-950 A.D.).

The following Jaina records of the Badami Calukyas are known:

(1) Altem Copper-plates-Kolhapur State, Refers to Sāmiyāra, a feudatory of Pulakeśin, who built a Jina temple in S. 411 in Alaktakanagara with the permission of Pulakeśin, and granted lands to 1t,339

```
334. Pinda-N. 498.
```

<sup>335.</sup> JAIN, Life in Anc. Ind. p. 393.

<sup>336.</sup> I.A., Vol. 40, p. 211. 337. Ibid., Vol. 7, p. 291.

<sup>338.</sup> NAIK, op. cit., p. 71.

<sup>339.</sup> I.A., Vol. vii, p. 211.

- (2) Aihole Inscription, Bijapur District; Dated S. 556—Refers to the Poet Ravikirti, whose patron was Pulakeśin Satyāśraya, who built a Jina temple.<sup>340</sup>
- (3) Lakshmeshvar Inscriptions, Dharwar Distt.: Undated. A certain king of the Sendra family, granted land to Sankha-Jinendra.<sup>341</sup>
- (4) Lakshmeshwar Inscription (ii)—Dated S. 610: mentions Vija-yāditya who gave a village to his father's priest who belonged to the Devagana of the Mulasamgha, for the benefit of the temple of Sankha Jinendra at Pulikara.<sup>342</sup>
- (5) Ädür Inscription, Dharwar District: Undated. Reign of Kirtivarman II; grant of land by an unnamed chief to a Jinālaya.<sup>243</sup>
- (6) Adür Inscription (ii)—Reign of Kirtivarman I; refers to the grant of rice-land to the Jinendra temple. The priest Prabhācandra acquired this grant.<sup>344</sup>

Besides these records, we have caves at Badāmī (c. 650 A.D.)<sup>346</sup> with images of Tirthańkaras, those at Aihole (c. 700 A.D.)<sup>366</sup> with the figure of Mahāvīra and other Jaina symbols like makaras and dvārapālas, the caves of Dhārāsiva (c. 600-650 A.D.) in the Hyderabad State,<sup>347</sup> with Tīrthankara images—all these reveal a prosperous condition of Jainism in the Deccan in the 7th century A.D.

Under the Rāṣṭrakūṭas whose different branches ruled in Gujarāt, Rājputānā, and the Deccan, we have a flourishing state of Jainism, as some of the kings of this dynasty were devout Jainas themselves. For instance, Amoghavarsha had great leanings towards Jainism which is evidenced by the fact that Jinasena, the writer of Adipurāṇa, was his preceptor. Moreover a certain Jaina mathematician called Mahāvīrācārya, the writer of Gaṇitasārasangraha, who was a contemporary of Amoghavarsha, calls him as the follower of Syādvāda.<sup>348</sup> Amoghavarsha seems to have granted land for a Jinālaya at the request of his subordinate Bankeša.<sup>340</sup> "It would seem

```
340. E.I., Vol. vi, 4.
```

<sup>341.</sup> I.A., Vol. vii. 106.

<sup>342,</sup> Ibid., 112.

<sup>343.</sup> Kar. Inscr. 1. 4.

<sup>344.</sup> I.A., xi, 69.

<sup>345.</sup> ASWI, I, pp. 25-26.

<sup>346.</sup> Ibid., p. 37.

<sup>347.</sup> Ibid., III. p. 4.

<sup>348.</sup> ALTEKAR, Rastrakūtas and their times, p. 88.

<sup>349.</sup> E.J., vi, No. 4.

that he was often putting his Yuvarāja or the ministry in charge of the administration, in order to pass some days in retirement and contemplation in the company of his Jaina gurus." 250

Inspite of this, it may be noted that Amoghavarsha was also a devotee of the Brāhmanical goddess Mahālakshmī in order to please whom he cut one of his fingers so that she may avert a calamity that was to befall him. St

Kṛshṇa II, another king of the Rāṣṭrakūṭas, had Guṇabhadra, the compiler of the last five chapters of Adipurāṇa, as his preceptor. The same king gave a grant to the Jaina temple at Mulgund. 333

Indra III, the successor of Kṛshṇa II, was also a patron of Jainism, as is evidenced by his building a stone pedestal for the bathing ceremony of Sāntinātha.<sup>354</sup>

The last king of the dynasty, Indra IV, is said to have accepted death in the typically Jaina fashion called Sallekhanā (i.e., fast unto death). 355

Besides these, we come across other kings in this dynasty who were influenced by Jaina tenets. For instance, the Kaḍaba copper-plate dated S. 735, says that king Prabhūtavarsha (i.e., Govinda III) on the request of one Cākirāja, granted the village of Jālamangala to a Jaina monk Arka-kirti on behalf of the temple of Jinendra at Silāgrāma, in remuneration for his having warded off the evil influence of Saturn from Vimalāditya, the governor of Kunungil District.<sup>356</sup>

Even the feudatories of the Rāṣtrakūṭas were influenced by Jainism inasmuch as the Raṭṭas of Saundatti, <sup>351</sup> Bankeya the governor of Banawāsi<sup>358</sup> and his son, and Śrīvijaya, <sup>359</sup> a general of Indra III—all these were patrons of Jainism.

This royal patronage did not result simply in temple-building and grants of land. Far more important than that was the rise of a number of Jaina scholars who wrote masterly works on Logic and enriched various

```
$50. ALTEKAN, op cit., p. 89.

$51. Sanjan Copper-plates, E.I., Vol. XVIII, p. 248; ALTEKAR, op. cit., p. 88.

$52. JBERAS, XXII, p 85.

$53. Ibid., X, p. 192.

$55. E.C., ii, No. 133; also I.A., XXIII, p. 124.

$55. E.I., Vol. ii, p. 340.

$56. E.I., Vol. ii, p. 340.

$57. JBERAS, 10, 194.
```

359. E.I., X, p. 149.

branches of literature. Some of these writers were Samantabhadra, Akalanka, Vidyānanda, Mānikyanandin, Prabhācandra, Jinasena, Gunacandra and Pampa,360 It may be noted that Digambara Jainas were in the ascendency in the south in this period.

Coming to the Late Medieval period (c. 950-1300 A.D.) in the Deccan, we have to see whether Jainism flourished or not under the Kalyani Cālukvas. Yādavas and the Śīlāhāras.

The following important Jaina records of the Kalyani Calukyas may he noted:

- (i) Parbhani Copper-plate: Hyderabad State: Date: \$, 888; Grant of a village for the shrine Subhadama-Jinalaya to the poet Somadeva by Arikesarin III.361
- (ii) Saundatti Inscription, Belgaum Distt.: \$, 902; Grant to a Jina temple by Rätta Śāntivarman, a feudatory of Cālukya Taila II.362
- (iii) Huli Inscription, Belgaum Distt.: \$. 966: Construction of a Jina temple and grants to it during the reign of Somesvara L363
- (iv) Arasibidi Inscri., Bijāpur Dist.; Ś. 969; Akkādevi, during the reign of Someśvara I, granted land to the Jina temple at Vikramapura, 'for the maintenance of the establishment and of the attached friars and nuns. among whom special mention is made of Nagasena Pandita of the Hogari Gaccha of the Vārasenagaņa of the Mūla Sangha.'364
- (v) Balagamve Inscri., Mysore State: S. 970: Grant by a private person to a Jaina temple when Mahāmandaleśvara Cāvundarāva, a subordinate of Someśvara I, was holding Balligāve. 365
- (vi) Mulgund Inscription, Dharwar Dist.: \$. 975: Reign of Somesvara I: Refers to a Jaina Sandhivigrahādhikāri Baldeva who gave an estate to Nayasena as trustee for the supply of food to a basti.366
- (vii) Gowarwad Inscription: Dharwar Distt.: \$, 993 and 994; Somesvara II: His mahāmandaleśvara Laksma granted some estates to the Jaina

<sup>360.</sup> For details, see ALTEKAR, op. cit., pp. 409-11; For details about cave temples like Ellura and others belonging to this period, see NAIK, op. cit., pp. 358ff.

<sup>361.</sup> SMHD., 2. 33 (No. 7).

<sup>362.</sup> JBBRAS., 10, p. 204.

<sup>363.</sup> E.J., XVIII, p. 174.

<sup>364.</sup> Ibid., XVII. p. 122.

<sup>365.</sup> I.A., Vol. IV, p. 179.

<sup>366.</sup> E.I., XVI, p. 54.

temple at Annigere; also grant of land by General Rāchideva for the cult of Kalideva and the Jinas, 367

- (viii) Gudigere Inscription: Dharwar Distt.: 8. 998: 'Records that Srinandipandita, a Jaina Guru acquired possession of some fields which were under the control of the Jaina temple called Anesejiaya-basadii which was built by Kurikumahādevi, the younger sister of Cālukya Cakravartin Vijayāditya Vallabha at Puregere and gave 15 mattaras out of these lands to his disciple Singayya which the latter allotted for the purpose of providing food for the Saints at Gudigere. Grant by the same teacher to the temple of the sod Bhuvanaikemalla Sāntināhadeva <sup>308</sup>
- (ix) Lakshmeśvara Inscription, Dharwar District: Cāļ Vik. Era 6: Reign of Vikramāditya VI: Feudatory Eremayya made a grant to Jaina cult under the care of Narendrasena of Sena gana of Mula Sangha.<sup>89</sup>
- (x) Koṇṇur Inscri.: Belgaum Distt.: S. 1009: Vıkramâditya II: a grant by Nīdhiyamagāmaṇḍa to a Jaina temple. $^{370}$
- (xi) Kammur Inscri.: Cā. Vi. 37: Reign of Vikramāditya VI. grant of land to a Jaina temple of Pārśvanātha by a Brahmin officer.<sup>371</sup>
- (xii) Terdal Inscription, Sangli State: S. 1045: Grant by Mandalika Gonkidevarasa to Neminatha. Reign of Vikramaditya VI.<sup>572</sup>
- (xiii) Huli Inscri.: Belgaum Distt.: No date: Vikramaditya VI: Construction of and grants to a Jina temple.  $^{373}$
- (xiv) Hunasikatti Inscri.: Belgaum Distt.: S. 1054: Someśwara III: grant by Mahamandaleśwara Mārasimhadeva to the god Ekasāleya—Pārś-vanātha."4
- (xv) Huli Inscri.: Belgaum Distt.: S. 1067: Jagadekamalla II: Grant by Nimana to the Jaina temple, and for the maintenance of the ascetics.<sup>370</sup>
- (xvi) Kalhoļi Inscri.: Belgaum: S. 1127: grants at the order of Raṭṭa Mahāmanḍaleśvara Kārttavīrya IV, for a Jaina temple.<sup>376</sup>

```
367. Ibid., XV, p. 339.
```

<sup>368.</sup> I.A., XVIII, p. 38.

<sup>369.</sup> EJ., XVI, p. 59.

<sup>370.</sup> JBBRAS., X. p. 287

<sup>371.</sup> ASI., A.R., 1930-34, p. 242.

<sup>372.</sup> I.A., XIV, p. 15.

<sup>373.</sup> E.I., XVIII, p. 202.

<sup>374.</sup> I.A., X, p. 132.

<sup>375.</sup> E.I., XVIII, p. 174.

<sup>376.</sup> JBBRAS., Vol. X, p. 220

These inscriptions give us a fair idea regarding the extent of royal patronage to Jainism under the later Cālukyas of Badāmi. It seems therefore that not only the kings themselves of this dynasty, but even their feudatories and their officers were liberal towards Jainism. Another point to be noted is that they patronised the Digambaras, and not the Svetämharas.

This tide of popularity and patronage seems to have ebbed considerably under the Kalacuryas, for under Bijjala who was a devout Saivite, we get the majority of the grants to Saiva temples.<sup>377</sup>

The setback to the Jainas seems to have hung heavily on them even under the Yādavas, but perhaps, not so complete as under the Kalacuryas, for we do get a few Jaina inscriptions under the Yādavas. For instance:

- (i) Anjaneri Inscription: Nasik Dist.: S. 1063: Grant of two shops to the temple of Candraprabha by Seunacandra of the Yādava race.  $^{$78}$
- (ii) Bijapur Inscri.: Ś. 1119: Commanders of Jaitrapāla made a grant to a sage Candrābharaṇa. $^{379}$
- (iii) Bijapur Inscri.:  $\pm$ . 1179: grant of land by Karasideva to a Jaina temple, now turned into a mosque.  $^{380}$
- (iv) Belur Inscri.: Mysore State: S. 1193: Kūci Rāja built a Jina temple, gave grants of land, shops and arecanut gardens to it: His guru, Padmasena Bhaṭṭāraka of Pagab-gacha of the Senagana of Mūla Sangha.<sup>381</sup>
- (v) Belgāmi Inscri.: Mysore State:  $\pm$ . 1216 (or 1218): Grant of lands to Jaina temples and to basadis. 382

The Śilāhāras of Kolhapur also seem to have patronised the Digambara Jainas as would be clear from the following epigraphs:

- (i) Honnūr Inserip. Kolhāpur: No date: Grant of land and of a house by Ballāļa and Gandarāditya for the provision of food to the asseties: Basadi built by Bammagāvunda of the Punnāga-Vrkshamūlagaņa of the Mūlasangha.<sup>383</sup>
- 317. We have, however, instances of patronage to Jainism: Thus, Recarasa, mitter of Kalacurya Ahavamalladeva, gave grants to Jina temple: E.C., VII, Shik. 197: Guzainor, op. cit., 408; K. P. Jaina remarks, "Most of the kings of this dynasty patronised Jainism"—JA, xi, ii, p. 28.

<sup>378.</sup> I.A., XII, p. 126.

<sup>379.</sup> INKK, p. 146, No. 17.

<sup>380.</sup> ASI., AR, 1930-34, p. 224.

<sup>381.</sup> E.C., XI, p. 45 (Dg. 13).

<sup>382.</sup> ASI., AR., 1924, p. 124.

<sup>383.</sup> I.A., XII, p. 102.

BULL, DCRI.-16

 (ii) Kolhapur Pārśvanātha Temple inscrip.: S.1058: Creation of Basadi by Mahāsāmanta Nimbadevarasa.<sup>384</sup>

The second of the second secon

(iii) Kolhapur inscription: S. 1065: Grant by Mahāmandaleśvara Vijayādityadeva for the worship of Pārśvanātha.<sup>585</sup>

We have taken a survey of the condition of Jainism from the Nanda period upto the end of the Silahāra dynasty in the Deccan. Such a survey shows that till the advent of the Cālukyas of Badami, we have little information of the flourishing condition of Jainism. With the entry of the Cālukyas and the Rāṣṭrakuṭas, however, Jainism got ample royal patronage and munificence from officers and merchants. It may, however, he noticed that Jainism was not the only religion in the field, for, along with it, Brahmanism and in earlier phases Buddhism also flourished in the Deccan. The wonderful sense of religious toleration which seemed inherent in Indian kings thrived all religions, and "in the Deccan itself the revival of Hinduism did not in the least affect the prospects of Jainism; it continued to be the religion of a strong minority throughout our period (750-1000 A.D.)". 288

# Karnatak, Mysore and Vengi:

The contact of Karnatak and its adjoining regions with Jainism is associated with the migration of the Digambaras to this locality, with Gravana Belgola as its centre.

From Bhadrabāhu to the advent of the Gangas in about the second century A.D., we have but a hazy picture of Jainism in south India. Tamil works like the Kural, Silappadikāram and Maņimekalai<sup>BN</sup> which, according to some scholars, belong to the early centuries of the Christian era throw but a dim light on the condition of Jainism, and nothing beyond probabilities and conjectures can be had from them.

Regarding the position of the Jainas in the Sangam period (c. 2nd century. A.D..) AIYENGAR and RAO, 288 on the authority of the works mentioned above, say that the "fervent manner in which Jaina beliefs and morals are depicted, the copious references to Jana centres of learning and the description of the society in general, leave no doubt in the minds of the readers of the epics, the impression, that the religion of the Arhat was

<sup>384.</sup> E.I., XIX, p. 30 (No. 4a).

<sup>385.</sup> Ibid., III, p. 209.

<sup>386.</sup> ALTEKAR, op. cit., p. 269.

<sup>387.</sup> For their dates, see Ancient India by S. Krishnaswami Alyangar, pp. 360, 380; Dirrhithar, Studies in Temil Lit. and Hist., p. 83.
388. Studies in South Indian Jainism, pp. 46-47.

embraced by large and even increasing numbers of the Dravidians". The same scholars point out the comparative simplicity of Jaina worship, the exclusive character of Brāhmanical rites and the perfect organisation of the Jaina community as the causes that must have led to the Jaina hold over the country in that period.

The creation of the Ganga kingdom (2nd-11th cent. A.D.) through the active agency of Simhanandin who gave refuge to two forlorn princes from the North, 280 in about the 2nd cent. A.D., laid a firm foundation for the prosperous career of Jainism under the Gangas. It became a state religion due to which the Jaina monks giving up their traditional seclusion from the political affairs, came out in the role of king-makers and royal advisers.

Simhanandin was not satisfied simply with giving them a kingdom, but he guided the princes regarding the principles of policy inasmuch as he warned them that 'if they did not approve of the Jina Sāsana, if they seized the wives of others, if they ate honey or flesh, if they formed relationship with the low....if they fled from the battlefield, then, their race would go to ruin!'<sup>390</sup> Thus the great ascetic set within proper limits the principle of Ahimsā in conformity with kingly duties.

The marvellous feat of cutting asunder a stone pillar by a single stroke of the sword given by Simhanandin to Kongunivarman, has been interpreted by Saletobe as the removal or doing away with the Buddhist influence in Karnāṭak symbolsed in the existence of the Buddhist monuments near the place of the meeting of Simhanandin and Kongunivarman. He remarks, "Buddhist influence still held its own in the south for some time to come and it was evidently this which the great Jaina teacher overcame with the help of his royal disciple. Kongunivarmā's demonstration of physical strength brought about it, indeed, 'sovereignty' to the Jainas; and the reward which he secured for this remarkable feat was a kingdom". 301

Besides Kongunivarman, his successors were also Jaina patrons. For instance, Avinīta had his preceptor in Vijayakīrti at whose instance the king gave grants of land to the Jina temples.<sup>302</sup> The same king has been described

<sup>389.</sup> E.C., II, 397, p. 169; MAR, 1921, p. 26; 1923, p. 115; SII. II, p. 387

<sup>390.</sup> SALETORE, Medieval Jainism, p. 12.

<sup>391.</sup> Op. cit., p. 16.

<sup>392.</sup> Studies in South Indian Jainism, Ramaswami and Aiyangar, pp. 110-111; Krisena Rao, Gangas of Talkad, p. 227.

124 S. B. DEO

as one "in whose heart the Supreme Jina footprints are fixed". 38 The assertion by Ricz that Pūjyapāda, the famous Jaina scholar, was the guru of Durvinita, the successor of Avinita, however, has been exploded by Saletons. 38

Sivamāra I (670-713 A.D.) also liberally helped the spread of Jainism and granted lands to Jina temples. 395 Other kings of this dynasty like Sripurusa Muttarasa Pṛthvikonguṇi Ii. 396 Sivamāra II. 397 Ereyappa, 396 Pṛince Duggamāra, Mārasimha, 390 and Rācamalla, 400—all these were devout patrons of Jainism, who, coming under the sway of Jaina tenets, built magnificent basadis, temples and establishments for the Jainas.

Not only the kings but even their feudatories and ministers fostered the cause of Jainism, and out of these, the figure of Cāvundarāya minister of the Ganga Rācamalla (IV), and the builder of the colossal image of Gommaţeśvara at Śravaṇa Belgola, stands out prominently.<sup>401</sup>

It may not, however, be supposed that these kings were exclusively Jainas, for they gave grants to other sects like Brāhmanism also. Hence SALETORE remarks, "...The Ganga kings. ..notwinistanding their liberal attitude and patronage of the Hindus, still continued to foster the cause of Jainism to which alone their House had owed its origin as a political factor in the land", 462

Another dynasty that liberally patronised Jainism was that of the Kadambas (c. 3rd cent. A.D.). The following are some of the Jaina records of this dynasty:

(1) Ruler: Kākusthavarmā: middle of the 5th cent. A.D.: 403 Records grant of land to a certain Srutakīrti for the purpose of worship to Jinendra.404

```
393. E.C., VII, sh. 6, of c. 1060 A.D.
394. E.C., pp. 19-23.
395. MAR, 1925, p. 92.
396. E.C., IV, Ng. 85, p. 135.
397. Ibid., II, 415, p. 180.
398. MAR, 1932, pp. 240-41.
```

399. For his erecting of basadis and manastambhas, and his fast unto death: E.C., II, 59, pp. 12-14.

400. His guru was Vajrapāņi Pandita of Draviļānvaya of the Mūlasangha: E.C. VI, Mg. 18, p. 61.

401. E.C. II, 175, 176, 179: For the support by princes, queens and feudatories of the Gangas, see: E.C., II, 150; IV, Ng. 32; VI, Chik. 160; VII, Sh. 6, 10; Shik. 120; VIII, Sb. 140; IX, Nel, 60, etc. 45.

```
402. Op. cit., p. 30.
```

<sup>403.</sup> Morazs advocates it: See Kadamba Kula, pp. 71-72.

<sup>404.</sup> I.A., Vol. vi. p. 24.

- (2) Ruler: Mrgesavarman, grandson of Käkusthavarman, who ruled between 475-490 A.D.: 405 Grant records that in the third year of his reign. the king granted some fields for the cleaning of the Jina temple and for the image-worship with ghee.408
- (3) Same ruler: 4th year of his reign: The village granted was to be shared equally by the Syetapatas, Nirgranthas, and the Arhat.407
- It may be noted that the inscription is important inasmuch as it reveals the existence of the Svetämbaras in the south under the Kadambas, to whom this king of the dynasty treated equally with the Digambaras (Nirgranthas).
- (4) Same ruler: 8th year: The king built a Jinālaya, and granting lands for it handed it over to the Kürcakas for their maintenance. 408 It may be noted that these Kürcakas were naked ascetics.
- (5) Ruler: Ravivarman: He passed orders for the celebration of the festival of Jinendra for eight days from the full-moon day of Kārtika out of the revenues of the village Pumkhetaka granted for that purpose. The ascetics were also to be supported during the four months of the rainy season. and the people were asked to perform worship of the Jinendra.409
  - (6) Ruler: Ravivarman: grant of land to the Jina temple.410
- (7) Same ruler: Grant of land by the king's brother Bhanuvarman for the ablution ceremony, to the Jainas.411
- (8) Ruler: Harivarman: grant of a village to the Kürcakas under Vārisenācārya, in the 4th year of his reign: Purpose of the grant was to anoint the Arhat with butter and for the purpose of feeding the Kurcakas. 412
- (9) Same ruler: 5th year of his reign: Grant of a village at the request of his feudatory. Bhānuśakti of the Sendraka family, for the use of the Aharisti Sramanas under Dharanandi.413
- (10) Ruler: Devavarman: grant of land to the Yapaniya sect of the Jinas.414

```
405. MORAES, op. cit., p. 71.
406. I.A., Vol. VII, pp. 36-37, No. XXXVI.
```

407. Ibid., p. 38; No. XXXVII.

408. FLEET, I. A., vi, p. 25.

409. Ibid., VI, p. 27. 410. Ibid., pp. 29-30; also JA., xii, 2, pp. 71-72.

411. I. A., VI, p. 29. 412. Ibid., p. 31.

413. Ibid., p. 32.

414. Ibid., VII, pp. 34-35. For details about the Yapaniyas, see UPADHYE, BUJ., 1, pt. VI, May, (1933), pp. 224-31

From the above records it may be said (i) that a number of sects had arisen among the Jainas in South India in this period.

- (ii) That a class of naked ascetics called the Kurcakas was in existence, and
  - (iii) That the Svetapatas were also in South India.

Over and above this it may be noted that inspite of this exuberance of liberality towards Jainism by some Kadamba kings, they were essentially Brāhmanical. For instance, Mṛgesavarman who gave gṛants to Jainism, is also referred to as "honouring gods, Brāhmaṇas, priests and the learned; ever making gifts to chief Brāhmaṇas". Inspite of this, as Monars remarks, "Jainism was really a popular religion in the Kadamba Empire and that there were many people who were worshippers of Junedra". "Is ..." Jaina maṭhas were established in all parts of Kaṛṇāṭak. The inscriptions speak at length about the Jaina monastery at Kuppaṭir, and eve a short genealogy of the gurus. We learn from the records that queen Malaiadevi patronised this institution. At Bhandavapura there was another famous maṭha. The flourishing city of Belagāmi also contained a representative Jaina population and there existed a Jaina monastery."

Coming to the Eastern Cālukyas of Vengi who were a branch of the Cālukyas of Badāmi and who reigned from 624 A.D. onwards<sup>418</sup> with Vengi as the seat of their kingdom, we find the following information regarding their attitude towards Janism:

Reign of Vishnuvardhana I:

· In the Timmāpuram Plates, he is spoken of as a Paramabhāgavata or a great devotee of Vishņu. $^{419}$ 

His queen Ayyana Mahādevī, "favoured the Jaina monks of Kavurūri Gaņa with a shrine called Naḍumbivasati at Bejavāda, i.e. Bezwāḍa". 420

Inspite of these instances, it is not possible to dogmatise about the exclusive religious affinities of this king and his queen, for the Indian kings have been known to be patrons of several sects at one and the same time.

<sup>415.</sup> I.A., VII, p 38.

<sup>416.</sup> Op. cit., p. 35.

<sup>417.</sup> Ibid., pp. 252-53.

<sup>418.</sup> VENKATARAMANAYA, The Eastern Calukyas of Vengt, (ECV) p. 57. 419. E.I., IX, p. 317.

<sup>420.</sup> ECV., p. 63

Reign of Vijayāditya II (806-846 A.D.):

This king was a devotee of Siva and he erected several Saiva temples. Calukua Bhīma I:

Built temples of Siva.42

Amma II:

Patronised both the Hindus and the Jainas for he gave grants to the Saiva monks of the Kälämukha sect as well as Jaina ascetics of the Nandi and the Addakaligaccha.<sup>423</sup>

Vimalāditua:

He was probably converted to Jainism in his later age.  $^{424}$   $R\bar{a}_1ar\bar{a}_2a$  I:

Devoted to the worship of God Siva, but not narrow-minded, hence liberal to all sects  $^{425}$ 

Regarding the religious conditions under the Eastern Calukyas, VENKATARAMANAYAY remarks that of the three sects, viz. Hinduism, Buddhism and Jainism, "Buddhism at one time dominant throughout the land was already decadent. Its monasteries once teeming with thousands of busy monks, were practically deserted when Hiuen Tsiang visited the country in the first half of the 7th cent. A.D.; and a few that still lingered within the old walls remained there more on account of their love of the sacred relics enshrined in the holy stupas than for the propogation of the Dharma.......

No wonder that the numerous records of the period do not even remotely allude to the religion of the Buddha.

".....The Jaina monks were very active.....The deserted images met with in the ruined village sites all over the country show that the Jaina settlements were numerous, and an appreciable section of the people paid homage to the Arhats and Tirthankaras.....Several inscriptions of the Eastern Calukya monarchs and their subjects record the construction of basadis and temples and register the gift of lands and money for their maintenance. Jainism, however, never attained the position of the state religion.

```
421. Ibid., p. 90.
```

<sup>422.</sup> Ibid., pp. 142-43.

<sup>423.</sup> E. J., VII. p. 177 ff; ix. p. 47 ff; xii. p. 161.

<sup>424.</sup> ECV., p. 216.

<sup>425.</sup> Ibid., p. 239.

Hinduism was the national religion of the Telugu country throughout the Calukva period."426

Another dynasty that helped the cause of Jainism more vigorously was that of the Hoysalas. According to epigraphical evidence the very creation of this dynasty was the work of a Jaina monk. According to SALETORE, "it was an example of a religion in the pre-Vijayānagara days which demonstrated the importance of the fact of even religious leaders aiding materially the creation of proper political environment necessary for the resuscitation of the life of the country."

The traditional account of the rise of this dynasty is connected with the help of a Jains sage. <sup>608</sup> It was in the fitness of things, therefore, that the Hoysalas should have given a wholehearted support to Jainism. This is corroborated by several epigraphs of this dynasty. For instance, Vinayāditya was under the influence of the Sudatta Vardhamāna. Another sage Sāntideva was the guru of Vinayāditya II due to whose blessings the king could expand the glory of his kingdom, <sup>609</sup> and after whose death the king erected a memorial in his honour. <sup>600</sup> The king was also under the influence of Abhayacandra to whom he granted land. <sup>631</sup> The religious zeal of the king, therefore, resulted in the erection of several temples and basadis for the Jainas.

The successor of Vinayādıtya was Ereyanga who was also a disciple of Gopanandin, who was a great debator and logician. To him the king granted a village. <sup>62</sup> It is saud in one of the epigraphs that Gopanandin "caused the Jaina religion which had for a long time been at a standstill, to attain the prosperity and fame of the time of the Ganga kings". <sup>43</sup> It may mean that even though Jainism was in existence in pre-Gopanandin period, it lacked energy, vigour and the appearance of a living religion. This consciousness of assertion might have been poured into Jainism by Gopanandin who was a great scholar.

During the short rule of Ballāl I also, Jaina monks were respected. It is said that this king was cured of his illness by Cārukīrtimuni. 434

```
426. Ibid., pp. 288-89.
```

<sup>427.</sup> Op. cit., p. 60.

<sup>428.</sup> Rics, Mys. and Cg., p. 95; E.C., VIII, Sb., 28; IV, Ng. 38, 39. For a detailed discussion of this episode see Saletore, op. cit., pp. 62ff.

<sup>429.</sup> EC., II, 67.

<sup>430.</sup> Ibid., VI, Mg. 17.

<sup>431.</sup> MAR, 1927, pp. 43-44

<sup>432.</sup> EC. V. Cn. 148.

<sup>433.</sup> Ibid., II, 69.

<sup>434</sup> Ibid., 258

The next king Vishnuvardhanadeva, inspite of his devotion to the Jaina seg Srīpāla Traividya Deva<sup>68</sup> alias Vādibhasinha, was converted to Vaishnavism sometime about 1116 A.D., according to Rice.<sup>68</sup> The cause of this conversion was "the influence of the great ācārya Rāmānuja who, to escape persecution at the hands of a Colā king had taken refuge in the Hoysala country".<sup>67</sup> SALETORE, however, maintains that Vishnuvardhana was still a Jaina as late as 1133 A.D. as he named his son Vijaya Narasinha after the god Vijaya Pāršvanātha whose temple was built by one of his generals.<sup>68</sup>

The successor of Vishnuvardhana was Narasimha I who does not seem to have done much for Jainism. However, a reference to his visit to Śravaṇa Bēļgoļa occurs in one of the inscriptions.<sup>499</sup>

His son Vira Ballâla I, however, proved to be a worthy king and he increased his realm as well as his patronage to Jainism. His preceptor was Vasupūjyadeva of the Nandi Sangha under whose influence the king granted villages for Jaina purposes. 440

Out of the remaining kings of this dynasty, Narasimha III was a devout Jaina and his guru was Māghanandi. It seems, however, that the importance of the dynasty was fast decreasing, as the king was called simply as Mahāmandalācārya.<sup>441</sup> The end of the dynasty was approaching, and the influence of Jainism on Vira Ballāla III, is not certain.<sup>442</sup>

# Further South:

We have already seen that the Tamil literature of the early centuries of the Christian era shows great influence of Jaina ideas and principles. Yet, Jainism could not fare better under the rule of the royal dynasties of the south like the Pāndyas, Pallavas and the Cholas. Though a few cases of their patronage to Jainism are not lacking, yet, later kings of the Pāndyas and the Pallavas helped the wiping out of Jainism from South India under the influence of Saivite teachers. Of the Cheras, it is said that three kings

```
435. Ibid., V, 17; Cn. 149.
```

<sup>436.</sup> Op. cit., p. 99.

<sup>437.</sup> Op. cit., p. 79.

<sup>438.</sup> Ibid., p. 80. 439. E.C., ii, 349.

<sup>440.</sup> Ibid., V, Ak. 1; Cn. 146; MAR, 1926, pp. 50-51.

<sup>441.</sup> Ibid., ii, 334.

<sup>442.</sup> For other grants of the Hoysalas for Jaina purposes, see: E.C., ii, 178, 181; Malavalii 31; iv, Ng. 71; v, Ark 88, Hasan 130; Belur 124, 125, 126; Arsikere 55, 141; Canna\* 146, 148, 150; Hassan 57, 58, 112; vi, Chikm. 160, 161; Kadur 36, 69; Mudg. 22; xii, Tumkur 9, etc.

BULL, DCRI,--17

of this dynasty round about the beginning of the Christian era and a couple of centuries after it, had a Jaina guru, and the Jainas continued to be their spiritual heads righ upto the 5th cent. A.D.43 Gurrinor\*\* mentions a couple of inscriptions which go to prove that some kings of the Cholas were not unfavourable to Jainism as they granted lands in favour of Jaina temples.

It was, however, under the Pāndyas and the Pallavas that Jainism had to face tough days. Before their conversion to staunch Saivism, they were probably not unfavourable to Jainism. UPADHYE remarks in this connection, that "the kings of Conjeepuram were patrons of learning: since the early centuries of the Christian Era upto the 8th century A.D., from Samantabhadra to Akalanka, we hear that Jainism was being propogated round that place. It is not improbable, therefore, that the Pallava kings at Conjeepuram, during the first centuries of this era, were patrons of Jainis religion and were themselves Jainas by faith". In fact Kāñcī and Madurā were great Jaina centres. It is said that the Digambara scholar Samantabhadra converted king Sivakotī of the Pallavas, a Saiva devotee, to Jainism by shoving him a miracle, "de and that in the 7th century A.D. Akalanka defeated the Buddhists in a debate after which a certain king Himsistlal drove them away to Ceylon."

Brāhmanical leaders like Kumārila and Sankarācārya (8th century A.D.), and the Saivites under Nānasambara Appara (7th century A.D.), Sundaramūrti and Māṇikka Vācakara (9th century A.D.), however. Icd a compaign against Jainism which resulted in the conversion of many Jainas. All these in collaboration with the Vaishnava Alvārs effectively checked the spread of Jainism.44

Royal patrons also sided with these faiths. Mahendravarman of the Pallava dynasty embraced Sarusm, and the Pāṇḍyas of Madurā followed them. All considerations of religious toleration were set aside and Mahendravarman destroyed a large number of Jaina monasteries. 49 "But what is surprising is not that contemporary Saiva and Vaishṇava Saints should have pictured darkly the Jainas in their religious works, but that the traditionally generous Hindu mind should have portrayed in a series of frescoes on the walls of the Golden Lily Tank of the well-known Minākshi temple at Madurā.

```
    J.A., XII, 2, p. 74.
    Op. cit., Nos. 167, 171, 478
    Fvr. Intr., p. XIIII.
    GLASENAPF. op. cit., p. 62.
    Bid.
    See Alyandar and Rao, op. cit., pp. 70ff.
    SMITI, EHI. p. 472
```

the darker and sadder side of the struggle between the vanquished Jaina leaders and the exultant Hindu reformers of the tenth and the eleventh centuries. Here on the walls of the same temple are found paintings depicting the persecution and impaling of the Jainas at the instance of Trujnāna-sambandhar. And what is still more unfortunate is that even now the whole tragedy is gone through at five of the twelve annual festivals at that famous Madurā temple!"

# Vijayanagara:

Due to this persecution, Jainism was weakened but not wiped out. It was now devoid of all its previous glory. Nevertheless it found a few patrons among the Vijavanagara rulers.

For instance, Bukkaräya I is said to have brought about a reconciliation between the Jamas and the Vaishnavas. The point involved was about the use of five drums and Kalaša by the Jainas. The very fact, however, that the latter had to come to a settlement with the Vaishnavas in no way honourable to the Jainas, shows that their position had weakened considerably.<sup>451</sup>

Several inscriptions stand testimony to the constant feuds between these two sects. 452 However, Bukka cleverly managed to reconcile both sides. His feudatories and subordinates 453 as also minor dynasties helped the cause of Jainism to some extent. But tottering Jainism never seemed to gain ground as would be clear from an enigrath of 1638 A.D.454

This epigraph refers to the reign of Venkatädri Näyaka of Belur, in which a certain Huchchappa Deva stamped a linga on the pillars of the Vijayapärävanätha basadi of Haleyabidu, and Vijayappa, a devout Jaina, erased that linga. This was a sufficient cause for a flare up. On the petition from the Jaina leaders, the Mahāmahatu of Halebidu after due consultations with others gave the following judgment: "Having (first) caused vibhuti (ashes) and vilya (betel-leaf) to be offered (according to Saiva mode of worship), vou (i.e. the Jainas) may perform the worship, decorations, illumi-

- 450. SALETORE, op. cit., p. 279.
- 451. I.A., XIV. p. 233.
- 452. E.C., ii, 334; viii, Tl. 197; IX, Ma. 18, etc.
- 453. Baicapa, minister of Harihara II, E.C., VIII, Sorab, 152; SII, i, 152; Iru-gapa (II) nephew of minister of Harihara II, E.C., ii, 82; vii, p. 115; Devarāya (I), E.C., xi, Hiriyur 28; Devarāya II, Guerinor, op. cit., Nos. 619, 629.
- Minor Rulers: Cangalva: Guerinor, op. cit., 241, 661; Kongalva, Ibid., 188-90, 590; Princess of Kärkal, 689, 688; Kalase Kings, E.C., VII, Shimoga 114; Cantara, Ibid., VIII, Nagar 60; Guerinor, 197, 203, 226; E.C., VIII, Shik. 103; Shim. 1161 etc.
  - 454. E.C. V. Belur, 128.

nations, ablutions and other Jaina ceremonies of this Vijaya-Pārśwanātha". The judgment needs no comment whatever, as it clearly subordinates the status of the Jainas!

Before undertaking the study of Jainism under the Muslims, it would be better for us to see the salient features in the development of Jainism in general in India, and the nature of royal patronage offered to it from time to time.

#### Religious Toleration:

Right from Aśoka, we find that several kings in India of varied dynasties were patrons of different faiths besides their personal one. Aśoka himself, inspite of his strong Buddhist inclinations, ordered in his edicts that all sects were to be given due respect, and he deemed it unfit for anybody to say that his own sect was the proper one.

Coming to Khāravela we find that even though he was a Jaina, he performed Brāhmanical sacrifices at the time of ascending the throne, and later on, in his inscription, he clearly states that all sects were to be looked after equally.

Mathurā monuments and inscriptions show that side by side with the Jaina monuments, Buddhist religion also flourished, and they seldom came in violent conflicts with each other.

The Guptas who were definitely Brāhmanical, did not come in the way of the followers of Jainism. Not only that they did not forbid others to give grants to Jainism.

Similar instances regarding the Candellas, Cālukyas, Haihayas, Paramāras, Rāṣṭrakūṭas and others have been cited to show that in the North, royal patronage was never fanatic to the extent of suppression and abolition of other sects.

In the Deccan as well as in Kamāṭak and Mysore, the same story is repeated. For instance, the Kadambas though Brāhmanıcal in faith, gave magnificent grants for Jaina purposes. Samoghavarsha of the Rāṣṭrakūṭas, though a Jaina, was also a devotee of Mahālakshmi. Br Belur inscription of Jayasimha (1022 A.D.) tells us that Akkādevī practised the rituals

<sup>455.</sup> Kadamba Kṛṣhṇavarman performing Aśvamedha gave grants to Jaina temples:

<sup>456.</sup> E.I., XVIII, p. 248.

<sup>457.</sup> I.A., XVIII. 274.

of the Jina, Buddha and Ananta. We have several inscriptions which begin with an invocation to the Jina and to the Vishnu. 458 Followers of Jinendra gave grants to Siva temples and vice versa. 459

# Effects of Royal Patronage:

Such a popular and royal support seemed to have influenced the mode of outlook of the Jaina monks. Casting away all their traditional seclusion from politics, the Jaina sages assumed the role of king-makers in the case of the Gangas and the Hoysalas. Thus they showed "that religious tenets were to be subordinated to political exigencies when the question of rejuvenating life in the country was at stake.<sup>400</sup>

## Centres of Learning:

Royal patronage and popular support gave a good opportunity to Jaina monks to establish various centres of learning, monasteries, Bhāndāras and temples. This resulted in a vigorous literary activity by scholars like Bhadrabāhu, Devardhi, Hemacandra, Uddyotana Sūri, Kundakunda, Samantabhadra, Jinasena, Akalanka, Pūjyapāda, Prabhācandra and Vasupūjya-Siddhāntadeva. Debates and discussions were carried on with rival faiths as well as between the Digambaras and the Svetāmbaras.

# Mixing with Local Population:

Besides royal patronage, the Jaina leaders of both these sects were shrewd enough to lay a firm foundation of their hold over the middle and the trading classes in the society. Besides the sacred texts of Jainism, we have ample evidence of the Mathurā evidence—as noted elsewhere—to show that Jainism recruited followers from these classes. The monks kept constant contact with these and thus were able to build up a solid organisation of Jaina laymen. especially in Rāiputānā and Gujarāt.<sup>461</sup>

458. FLEET, I.A., iv, p 179 Inscri. dated 1048-49 A.D.; Salutation to Jina and Sambhu: E.C., V, Belur, 128 (1638 A.D.); Salutation to Jina Adi Varāha and Sambhu: Ibid., VI, Koppa, 47 (1530 A.D.); Ibid., Mudgere 67 (1278 A.D.).

459. F.C., VII, Shimoga, No. 40 (c. 1180 A.D.); E.C. V. Channa, 221, (1253 A.D.); starting a sattra for Brāhmanas in a Jinālaya; E.C., VII, Shik. 8 (c. 1080 A.D.); Brāhmanas offering a field to Jaina monastery in 902 A.D. JBBRAS, X, 193; Saiva grant to Jains: L.A., X, 188. In North India, we have a Buddhist boasting that he built a thousand temples for Siva: I.A., XV, p. 904; other acts of toleration by king Mahipāia, at Sāranāth (V.S. 1083): I.A., XIV, p. 140; Kumārapāla, a Saiva in early career; Karka Suvarnavarsha of the Gul. Restrakūtas, himself a Saiva, gave fields to Jaina Vihāra at Naosārī: E.I., XXII. Surat Plates (821 A.D.).

- 460. SALETORE, op. cit., p. 7.
- 461. See Ray's remark regarding Kumārapāla, op. cit., ii, pp. 996-97.

Similar was the case in the south. For we have several inscriptions which describe donations by the settis or merchants and other similar trading and middle classes in the society. SALETORE remarks, "The Jaina leaders showed the practical side of their philosophical teachings by securing the allegiance of the most important section of the middle classes—the Vira Banajigas and the commercial classes, whose financial aid was of inestimable value for the cause of Anekāntamata."482

The Jainas even went a step further in this attempt of identifying themselves with the local people in various regions. For, as we shall see later on, several Gacchas of the Svetāmbaras, and numerous sanighas and other Church units of the Digambaras were named after place names. The Sandera, Pallivāla and other gacchas of the Svetāmbaras, and the Dravida, Kāñci, Kojuttūra sanighas of the Digambaras were named after place-names either in the North or m the South India.

Besides this, the Digambaras adopted the Kannada language as their own and produced a literature which not only showed their zeal but also their wise policy of preaching the people in their own mother-tongue.

With all its liberal-mindedness, royal patronage tended to be fickle and fonatical in some cases. For instance, the rise of sectarianism under the Saivites nourished by royal patronage put the Jainas in a humiliating background as the methods of the Saivites sometimes seemed to be drastic in the stread of their religion.<sup>463</sup>

Along with this thinning of the ranks of the Jainas due to religious persecution, another factor that brought slackness in their activities was the emergence of wealthy mathas as a result of the showering of lands and other gifts to Jaina establishments. The original standard of non-possession and poverty was set aside, and the preceptors went to the extent of acquiring lands granted to the temples for their own purposes. A single instance in this case is sufficient. For instance, an inscription dated \$5.998 records that Srinandipanditadeva, a Jaina guru, acquired possession of some fields which were under the control of the Jaina establishment called Anesejja-basagi which was built by the younger sister of Calukya Vijayāditya Vallabha. This guru gave fifteen mattaras of land out of the whole to his disciple Singayya. \*\*

Besides this we have several instances in which oil mills, income of the

<sup>462.</sup> Op. cit, p. 173.

<sup>463.</sup> Ref. to the Mināksi temnle frescoes is already made, see Moraes, op. cit., pp. 253-54, for the account of Ekānta Rāmayya under Bijjala, and the gathering storm of Vira-Savivas under Basava.

<sup>464.</sup> I.A., XVIII. p 38.

shops, etc., were attached to various Jaina establishments, which possibly prepared the ground for corruption.<sup>465</sup>

Jainism under the Muslims:

The ebbing tide of the Jaina influence was further weakened by the ever encroaching waves of Muslim aggression. The glory of Madurā was laid down bare and looted by Malik Kafur, general of Allauddin Khalji. Later on with the complete liquidation of the Vijayanagar Empire, religious toleration had no meaning, and with the advent of the Imperial dynasties of Muslims at Delhi, all indigenous religions including Jainism had to face a creed far more aggressive in spirit, policy, and execution.

That even among such rulers Jainism could get a few supporters speaks highly of the calibre of Jaina monks. 66 Muhammad Ghori, for instance, is sand to have invited and honoured a Digambara monk at the request of his Begum. 66 Allâuddin Khalji is said to have honoured an able Digambara ācārya who went all the way from the South to North India to explain Jaina tenets to the king. 68 The same king is also said to have honoured a certain Sveiāmbara Bāmachandra Sūri 660

Other instances of Muslim liberality were those of Firuz Tughlaq who honoured a Svetāmbara monk Ratnaśekhara, and that of Muhammad Tughlaq who received the Digambara monk Sinhakirti, an Among the rulers of the Sür dynasty, we have Sikandar Sür who honoured Viśalakirti, a Digambara monk, who had come all the way from South India. 412

It was, however, in the reign of Akbar that we have somewhat more information about the contact of the Jainas with the Muslims. Epigraphical evidence shows that a Svetämbara Ācārya Hīravijaya had a great influence over Akbar, due to which the latter prohibited animal slaughter near Jaina holy places, freed these places from taxes, and gave the ācārya a title of Jagaadguru.<sup>473</sup> Besides him, Akbar is said to have come in contact with other Jaina ācārvas called Jinacandra.<sup>474</sup> Bhānucandra<sup>475</sup> and Siddhicandra.<sup>476</sup>

```
465. E.V., iv, Krshn, No 2.
466. GLASENAPP, op. etc., pp. 68-69.
467. Ibid.
468. JSR, i. 4, p. 109.
469. GLASENAPP, op. etc., p. 66.
470. Ibid.
471. Car. Hist. Rev., iv, p. 85.
472. Ibid., p. 78-81.
```

NAHAR, Prāchīna Jaina Lekhā Samgraha, Vol. i, 750, 826, 856, 980; ii, 1628, 1794, 1796; Inscri. of Kāth. 107.

```
474. E.I., ii, pp. 61-64; Nahar, op. cit., i. 771, 786; ii, 1196; iii, 2592.
475. I.H.Q. 1933, March, pp. 137-40.
476. Chitrao, op. cit., p 809.
```

Jehangir drew orders for the protection of Satruñjaya, and conferred the title of Mahatapā on Vijayadeva Sūri.<sup>477</sup> Another Jaina monk called Jinasimha Sūri was given the biruda "yugapradhāna" by the same emperor.<sup>478</sup>

The successors of Jehangur, Shah Jehan and Aurangazeb though least enthusiastic about non-Islamic sects, seem to have maintained at least the previous grants. The former drew a farmán for the protection of Satrufajaya<sup>470</sup> while the latter granted the region around Satrufajaya together with its revenue to Santidas, the Jaina jeweller at his court.<sup>480</sup>

With all these cases of royal patronage, it should be noted that this courtesy was fickle and ever-changing. An inscription of Akbar's period refers to the damage done by the armies of the emperor to the pinnacle of a Jaina temple, and says further that it was repaired some twenty years afterwards. The very gap required for repairs shows that the Jainas were possibly not sure of the vagaries of the emperor. \*\*In the reign of Jehangir, we find that a peculiar practice—in a few cases—was started regarding the writing of the name of the emperor on the head of Jina images. \*\*SAINAM\*\* adds a note regarding this which says that "some people told emperor Jehangir—that the Jainas had written his name under the feet of their sacred images. The emperor got angry to hear this. So the Jains in order to please him wrote his name on the head of the images!" No comment is necessary on this incident!

#### Effects of Muslim Rule on the Jaina Church :

Terror of Muslim aggressors, loss of countrywide contact with co-religionists, widespread events of forced conversions, and the era of destruction and demolition under the Muslims had a weakening effect on the Church organisation of the Jainas. The disintegration of the Church followed and small groups called Mandalas under the authority of a Mandaläcärya were formed.

These Mandalācāryas later on turned despotic and the sense of unity and integrity was lost. This tended to introduce regional changes in monastic practices, and various discrepancies crept into it.

```
477. NAHAR, op. cit., i, 750, 772, 837; ii. 1460.
```

<sup>478.</sup> E.I., 1i, pp. 61-64; NAHAR, op. cit., i, 771, 787.

<sup>479.</sup> GLASENAPP, op. cit., pp. 68-69.

<sup>480.</sup> Ibid.

<sup>481.</sup> NAHAR, op. cit., ii. 1782.

<sup>482.</sup> Ibid., 1578-84.

<sup>483.</sup> Ibid., p. 131, f.n

Another reason that brought about a change in monastic life was the entry of all classes of people into the Jaina Sangha. "In the beginning of their advent, these Bhatţirakas or Mandalacāryas served the cause of Jainism rightly well by diffusing the Jaina tenets and by converting people from all classes of society. These converts were put into various folds according to their different localities and occupations. Consequently the oneness of the Sangha disappeared and small folds or Upajātis took its place. Each Upajāti was attached to a particular sect of Bhatṭāraka and had its own customs and manners."

Still another effect of the Muslim rule was ideological. It may be that the non-idolatrous philosophy and practice of Islam had its parallel in a similar sect of the non-idolatrous among the Svetämbaras of Gujarat in about the 16th cent. A.D.

### Conclusions:

From the survey of the historical background to the spread of Jaina monachism in different parts of India under different dynasties as attempted above, a few generalisations seem possible which may be summarised as follows:

(i) The spread of Jainism seems to have taken place in successive phases of migration rather than in a continuous connected chain of events.

- (ii) The Digambaras seem more restricted to the south, while the Svetāmbaras to the north India.
- (iii) For the maintenance of their influence, the Jaina monks built up a strong and faithful organisation of the laity by keeping constant touch with the middle and the trading classes.
- (iv) Another reason for the existence of Jainism upto the present day may be ascribed to "the inflexible conservatism of the Jaina community in holding fast to its original institutions and doctrines." 485
- (v) This "inflexible conservatism", however, under changing circumstances bent, but did not break, with a spirit of accommodation without revolutionising the very essentials of relugion and of moral discipline.

<sup>484.</sup> J.A., XIII. No. i, pp. 16-17.

<sup>485.</sup> CHARPENTIER, CHI, i, p. 169.



# PART III

Chapter 1: THE ANGAS AND THE MULASUTRAS.

Chapter 2: Chedasutras, Niryuktis and the Rest of the Canon.

Chapter 3: The Post-Canonical Literature.

Chapter 4: THE ORDER OF NUNS.

#### CHAPTER I

#### THE ANGAS AND THE MULASUTRAS

#### Introduction:

Accepting the generally approved opinion of the scholars regarding the comparatively greater antiquity of the Angas and the Mülasütras over and above the rest of the texts of the Svetämbara Canon, as well as the high esteem shown by the Digambaras to the titles and similar classification of these texts and traditions regarding their antiquity, an attempt is made in this chapter to present the picture of, perhaps, the earliest phase of Jaina monachism.

The different facets of monastic life are studied item by

The Angas and the Mülasütras of the Svetāmbara canon refer to several congregations of monks that moved from place to place during the eight months of the year. Not only their leader Mahāvira, but his immediate disciples also led a wandering life with a vast number of their own disciples. Their chief mission was to instruct the people regarding the tenets of pure life which was a step towards escaping the cycle of transmigration

#### CHURCH:

Persons not qualified to enter the Order:

The monks were persons of high moral standard and self-control. To maintain this standard, certain qualifications were expected of those wishing to join the order, even though church life was proclaimed to be open to all, irrespective of caste or status.<sup>2</sup>

- Ajja Suhamma wandered with his five hundred disciples: Naya. pp. 1,220;
   Dhammaghosā nāma therā ... bahuparivārā', ibid., p. 163; "Therā samosadhā parisā niggayā', Ibid. p. 198.
- Citta and Sambhūta: Cāṇḍālas, Uttar. Chapt. 13; Robbers entering the order, Ibid. Chapt. 8.

The following persons were disqualified to enter the order3:

- (1) a child under eight years4 (bāla).
- (2) an old person (vuḍḍha),
- (3) an eunuch (pandaä).
- (4) a sick person (vähiä).
- (5) a person devoid of limbs (jungiii),
- (6) a timid person (kīva),
- (7) a person of dull intellect (jadda),
- (8) a robber (tena).
- (9) an enemy of the king (rāyavagārī),
- (10) a mad person (ummatta),
- (11) a blind person (adamsane).
- (12) a slave (dāsa).
- (13) a wicked person (duttha),
- (14) a stupid person (mūdha).
- (15) one who is in debt (anatta),
- (16) an attendant (obaddha),
- (17) a servant (bhavaë).
- (18) a kidnapped person (sehanipphediva),
- (19) a pregnant woman (guvvini), and
- (20) a woman having a small child (or a young girl?) (bālavacchā).

#### Causes of Renunciation:

Except these, therefore, the rest of the persons could enter the order due to all sorts of reasons. Many a people enounced the world as they were full of disgust for worldly life (samsārabhaya-udvignā). Sometimes, the

<sup>3.</sup> Then, text (p 164b) gives but three persons out of these (viz. 3, 4 and 6), and comm. p. 165a gives this list, 11 may be noted that the 4th type is also interpreted as 'vatilita' which means a sexually defective person: 15td, p. 164b, The Buddhist Mahavagga disqualifies the following persons for the order:—a soldier, the diseased, a thief, a breaker of prison, a robber, one who was branded, a debtor, a slave. Those who were below twenty years were not to be given upsampada, and those below fifteen were not to be initiated—pp. 108-90 (N. K. BIAKOWATS Bd.)

Bhag. comm. says that normally nobody below eight years was ordained, but Aïmuttaya, being of exceptional nature, was ordained at the age of six: p. 219b.

wife took to nun-life when her husband became a monk. Similar was the case regarding mother and son.<sup>5</sup> Many times, the persons impressed with the teachings of Mahāvīra took to monk life.

Besides these the  $Sth\bar{a}n\bar{a}nga^6$  gives the following causes of renunciation:

- (1) chanda-renunciation on account of one's own free will for it.
- rosā—due to anger.
- (3) parijunnā-due to poverty,
- (4) suvinā-due to enlightenment in a dream.
- (5) padissutā-on account of the fulfilment of a particular vow,
- (6) sāranitā—due to sudden remembrance of former birth.
- (7) roginītā-due to illness.
- (8) anadhita-due to humiliation by somebody,
- (9) devasannatti-due to enlightenment by the gods, and
- (10) vacchānubandhītā—renunciation due to affection for one's son who had already renounced the world.

Besides these, various methods were adopted to induce a person to become a monk. In this connection practices like creating trouble due to which a person became a monk (tuyāvatītā), taking a person elsewhere and making him renounce (puyāvatītā), mutually interdependent or conditional renunciation by a pair of friends (sangārapavvajā), and renunciation due to listening to religious instructions (akkhāta-pavvajā), were also current. There were some people who took to monk life either to maintain themselves (ihaloga), or to obtain good food as well as to have a paraphernalia consisting of disciples around them (purāpadibaddhā), or as a solace in lonely or orphaned life (vihagagaī), or to get rid of debt (moyāvaittā), or on aecount of dainty food (parivuyāvaittā), or by becoming brave as a lion (sihakhaiṇā).

# The Ceremony of Renunciation:

Inspite of such varying motives of renunciation, the process of renunciation was carried on with full gravity and sincerity for every item in it,

<sup>5.</sup> Father renouncing owing to sons' renunciation: Uttar Chapt. XIV.

<sup>6.</sup> p. 473b.

<sup>7.</sup> Than, p. 128b; also p. 276ab.

<sup>8.</sup> Ibid.

The Jñatādharmakathāṅgaº gives details about this ceremony from which it is clear that the function was carried on in all pomp depending on the status of the person wishing to enter the order.

The following is the account of renunciation of a prince called Megha:

When, after his coronation, the prince determined to renounce the world, his parents summoned a barber (kāsavaā) and asked him to cut the hair of the prince so as to suit his renunciation (nikkhamanapātigge agga-kese). These hair were received by his mother in a piece of cloth having the symbol of a swan (hainsalakkhana) over it. They were afterwards kept in a jewelled box.

After the hair-cut, Megha was bathed with silver and golden pots, and was asked to put on the choicest garments and ornaments. Then preparing a luxurious palanquin (siviä), he was seated in it along with his mother and his chief nurse who had held the rayaharana (broom) and padiggaha (alms-bowl) brought from a shop (kuttiyāvaṇa). <sup>10</sup> All of them sat facing the east. Then that palanquin was carried by the relatives and servants of Megha to the temple called 'Guṇasilaā' outside the city of Rāyaguḥa.

On reaching there, the parents of Megha requested Lord Mahāvīra to admit their son to the order as he was disgusted with worldly life (sainsārabhatīvvigge). Then Megha, going a few steps to the north-eastern direction, took out all his ornaments which were received by his mother in a garment bearing the sign of a swan. His mother wept bitterly to see her son taking out the ornaments, but at the same time she advised him to exert well (jaiyavamī jāyā) and be careful in monklife (no pamāēyavam). Then the parents, after bowing down to Mahāvīra, returned home.

Then Megha himself tore out his hair in five handfuls (pañcamuṭṭhi-yaṁ loyaṁ), and perambulating round the Lord requested him to initiate him as his own disciple. The Lord consented to it and did likewise.

The details of the occasion differed only in point of the festive element in the ceremony. Those who could not celebrate it with pomp resorted to a simpler procedure. In this case, however, the king of that particular city promised the person, who wanted to renounce, all help not only regarding the function itself but regarding the maintenance of the dependents of that person as well.

of Megha, Chapt. 1., pp. 30-33; of Sthäpatyäputra, Chapt. 5, 70-72; of Malli Chapt. 8, 117-119; of Udâyana, Bhag. pp. 619 ff: of Kärttika, Ibid. pp. 738ab, etc.
 10. Also in Bhag. p. 629a.

# The Church Hierarchy:

The person entering the order was introduced as a 'seha' (disciple), and was kept on probation either for six months, or four months, or for a week. During this period his sole duty was to master the tenets of monk life, the proper execution of which made him fit for confirmation (uvaṭthāvaṇā). 28

The confirmation made him a regular member of the order and from this stage as a seha or anteväsi, <sup>13</sup> he aspired to rise higher in the church hierarchy.

# (a) Seha, Antevāsī, Sāmaņera ;

Four types of antevāsīs are referred to in the Sthānānga.14

They are-

- pavväyananteväsi nämam ege, no uvatthävananteväsi—he who has been initiated by a particular äcärva but not confirmed by him:
- (2) one who has been confirmed by an ācārya but not initiated by the same ācārya:
- (3) one who has been initiated as well as confirmed by the same ācārya:
- and (4) dhammantevāsī—one who has become the disciple of a particular ācārya purely for religious instructions.

The antevāsin had to show implicit faith in, and perfect obedience to, the ācarya.

### (b) Thera:

As the very designation suggests, the thera was a person elder not. only in age but also in 'paryāya' (standing as a monk). This paryāya was also expressed by terms like 'ahārāiniya' and 'omarāiniya.' The former was applied to a person of greater standing, and the latter to a monk who occupied a junior position in the group. <sup>18</sup>

- 11. Thân. p. 129b;
- 12. Ibid. p. 240a.
- Nāyā. p. 163; The Thān. comm. p. 242b explains it as 'guroḥ samīpe vastum śilamasyāntevāsī'.
- p. 240a; The śramanera is referred to in Sktr. 1, 4, 2, 13 (p. 277); Seha and Anteväsī in Bhag. pp. 11a, 382a.
- 15. Acār, II, 3, 3, 5 (p. 146); Thān, p. 240a; The term 'rāiniya' has been explained by Thān, comm. as 'ratnāni birato jiānadini taih vyavaharati iti rātnikah paryāyajyesthaḥ iti'. See also Div. 8, 41; 9, iii, 3; Nāyā. p. 34.
- Thera mentioned in Acar. II, 1, 10, 1 (p. 113); Uttar. 27, 1; Dśv. 8, 33; Dśv. Cü.
   v. 9; Anttr. p. 58; Antg. p. 31; Vivāga... pp. 26, 77; Bhag. p. 382a.

The junior monks were expected to give perfect respect to the elders. The former were not allowed to go ahead of or along with the superiors. The junior monk had to stand up in respect when the thera was coming. No act such as kicking the bed of the superior, occupying his seat, having a higher seat than his, or breaking his assembly,—in short, anything that was likely to show disrespect to the elders, was ever allowed.<sup>17</sup>

The Sthānānga gives a list of ten kinds of theras, which, it may be noted, takes into consideration not only the church-meaning of the word but also the popular meaning, as will be clear from the following: <sup>18</sup>

- (1) gamathera
  (2) rathathera
  (3) nagarathera
  (4) kulathera
  (4) kulathera
- (6) sanghathera those who managed the affairs pertaining to the kula, gana or the sangha;
- (7) pasatthārathera the teacher;
- (8) suyathera one well-versed in the Samavāyānga etc.;
- (9) jäithera one who is sixty years old; (10) pariyäyathera one who has twenty years' standing in monkhood

It seems, therefore, that the last three in the list had a definite position and designation in the church hierarchy. No mention, however, of the duties of a thera or his other qualifications are to be found in the Anga texts.

# (c) Uvajjhāya:

The upādhyāya was the chief instructor of a group of monks.<sup>19</sup> He gave the reading of the sūtra to the younger monks, and where there was a distinction between the text and its deeper meaning, the students approached the ācārya to got that meaning explained.

It may be noted that earlier texts like the Acārānga and the Sūtrakrtānga do not give any details about the qualifications or the duties of an upādhyāya.

# (d) Ayariyaüvajjhāya:

It is not clear whether this phrase denoted two officers—āyariya and uvajjhāya—, or simply one officer. The commentators are also not explicit

- 17. Smv. p. 59ab.
- 18. p. 516a.
- Thān. comm. p. 140a: 'upetyādhīyate'smādityupādhyāyah'; For ref. to upādhyāya: Bhag. p. 382a; Thān. p. 142b; Ācār. II, 1, 10, 1 (p. 113); II, 3, 3, 4 (p. 146).

in their explanation when they say—'ācāryopādhyāyasya', acaryopādhyāya-yorva', a or 'ācāryeṇa saha upādhyāyah ācāryopādhyāyah', 12 lt is not clear, therefore, whether the rules regarding his privileges (aïsesa), and his leaving the gaṇa, pertained to one officer—the ācāryopādhyāya, or to two officers.

Anyway, this person had five privileges, according to which he was allowed to wipe and clean his feet in the monastery, to ease nature in the monastery, to wait upon somebody or abstain from doing so, to live alone in the monastery for a night or two, and to remain outside the monastery for the same period.

For five reasons, he could leave the gana. If he was unable to keep up the morale and the spirit of the whole group regarding moral discipline and essential duties (āṇam vā dhāraṇam vā), if he was unable to wield control over the other members of the gana, if he was unable to recollect and explain the sacred lore to the disciples at the proper time, if he was attached to a nun belonging either to his own gana or to another one, or if he was unable to pull on due to his friends or relatives leaving the gana—then under any one of these circumstances he could leave the gana.<sup>20</sup>

No mention either of the qualifications or of the duties of this officer is to be found.

### (e) Pavatti:

Even though mentioned along with other officers,  $^{24}$  no details are given regarding the Pravartin. The commentator explains him as  $^{25}$ —

```
Tapaḥsamyamayogeşu yo yogyastatra tam pravartayati / Asaham ca nivartayati ganataptikarah pravartī tu //
```

From this it appears that he was a person who busied himself with the promotion of penance and the practice of self-control.

# (f) Ayariya:

The ācārya was the head of a group of monks, and stood as the ideal in respect of proper moral behaviour and as the store of knowledge to his disciples.<sup>36</sup>

```
    Thān. comm. p. 331b.
    Bhag. comm. p. 232a.
```

BULL, DCRI.-19

<sup>22.</sup> Than, p. 329ab.

<sup>23.</sup> Ibid. p. 331b.

<sup>24.</sup> Ibid. p. 142b; Acar. II, 66, 33; 67, 7; 80, 31.

<sup>25.</sup> Thân. pp. 143b, 144a.

Acarya ref. to in Bhag. p. 382a; Dśv. 8, 23; Thân. p. 142b; Acar. II, 66, 33; 66, 7;
 31.

The qualifications expected of him were more of a moral nature according as they are given in the texts. According to these texts, an acarya was a person who was endowed with the five-fold acara (jñana°, darśana°, căritra°, tapa° and vīryācāra).27 equanimity of mind. character and intellect.28 Being such a qualified person, all the members of the group under him were expected to show complete respect to him.

The Sthananga29 refers to several types of acarvas which were as follows:

- (1) those who simply initiated a person (pavväyanäyarite),
- those who confirmed a disciple (uvatthāvanāvarië).
- (3) those who did neither of the above two things.

and (4) those who did both these things.

The privileges30 of an acarva and the reasons of his leaving the gana31 were the same as those noted in the case of the acarvopadhyava.

Besides these, the acarva was a person who could manage to get the requisites needed by the members of his gana. He also protected the requisites already acquired by the gana previously.32

# (g) Gani:

The commentators explain this person as one who had a gana (gano vasya astīti).33 This is, however, a very incomplete explanation, and we fail to get the qualities of a ganin which can distinguish him from an acarva. It is not clear whether he was the same person as the acarva.34

The qualities that were expected of him were mainly of a moral nature.35 It was said that a ganin had to equip himself with the eightfold ganisampad:

## (a) Ācārasampad:

- (1) to be always mindful of good conduct.
- (2) to be devoid of pride of high birth etc..
- 27. Acar. comm. pp. 4-5; Than. comm. p. 140a.
- 28. Dśv. 9,16.
- 29. p. 239b, 240a.
- 30. Ibid. p. 329ab.
- 31. Ibid. p. 331b.
- 32. Ibid. p. 385b.
- 33. Ibid. p. 143b, 144a.
- 34. He is equated with the acarya: Than. comm. p. 422b.
- 35. Dśv. Cū. 2, v. 9: 'bhāviyappā bahussuö'.

- (3) to lead a wandering life,
- (4) tranquillity of mind,

### (b) Śrutasampad:

- (1) to be well-versed.
- (2) to be acquainted with the canon,
- (3) knowledge of the texts of other sects,
- (4) reciting the Sutra properly.

# (c) Śarīrasampad:

- (1) to have a proportionate body,
- (2) to have no such limbs as would evoke shame,
- (3) to possess all limbs.
- (4) to have a well-built form.

## (d) Vacanasampad:

- (1) to have a pleasant voice.
- (2) to have an attractive way of exposition.
- (3) to be devoid of extreme views.
- (4) to have clear, unambiguous speech.

# (e) Vācanāsampad:

- (1) giving reading after knowing the calibre of the student,
- (2) explaining the text according to the standard of the novice.
- (3) giving the reading again to the student if he did not understand it,
- (4) explaining the meaning with proper references.

# (f) Matisampad:

Based on the fourfold division of reason: avagraha, īhā, apāyā, and dhāranā.

# (g) Prayogasampad:

- (1) knowing one's ability in debate,
- (2) knowledge of the Nayas etc.,
- knowledge of the surroundings (kṣetra),
- (4) knowing the nature of the debator,

# (h) Sangrahasampad:

- knowledge of the proper place for the younger monks (bălădiyogyaksetra).
- (2) knowledge pertaining to the requisites,
- (3) pertaining to the proper time of study or begging,
- and (4) pertaining to the rules of proper moral conduct and self-control (vinaya).36

No other details regarding this officer are given in the Anga texts.

#### (h) Ganahara:

This term was applied to the chief disciple of the Tirthańkara. No details about him are to be found in the texts proper. The commentaries explain him, besides being the 'jinasisyaviśeṣah', also as the 'āryikāpratijāgarako' i.e., the protector of the nuns. He is also described as one who was priyadharmā (one who likes a religious mode of conduct), drihadharmā (firm in religion), rjuka (straightforward), saṅgrahopagrahakuśalah (one who is able to increase not only the following but also to manage to secure the necessary things for his followers), sūtrārthavid (well-versed in the sacred lore) and gaṇādhipati (head of the group of monks).<sup>37</sup>

It is not clear whether there was any distinction between the ganin and the ganadhara for the former was also equated with the gananāyaka which implied the ganadhara.<sup>38</sup>

#### (i) Ganāvaccheiya:

As in the case of the rest of the officers, the exact nature of this officer also is not clear. First of all, nowhere his qualifications are given, and in the second place, the texts are silent about his duties.

Only the commentaries explain him as the head of the part of the gana.39

### Terms Connected with Church Life:

Along with these various designations in the church hierarchy, various terms connected with the conferring of authority or the dismissal of an officer

- 36. Thân, p. 422b.
- 37. Thần, comm. pp. 143b, 144a; Ref. to ganin: Ācār. II, 66, 33; 67, 7; 80, 31; Thần, p. 142b.
  - 38. Ibid. comm. p. 140a.
- Jbid., p. 245a: 'desosyastiti ganāvacchedakah yo hi tam grhītvāgacchāvastambhāyaivopadhimārganādinimittam viharati'.

are referred to. For instance, 'uvasampaya' meant placing oneself under the control of a guru, the appointment to a particular post was called 'anumpa', (or better, the conferring of authority), 'vijahana' signified the leaving of the jurisdiction of a particular superior officer, and 'uvathavana', d' denoted the final consecration of a novice under probation.

# Comparison with other systems:

The ācārya and the upādhyāya are to be found in the Brāhmanical as well as the Buddhist church hierarchy. The 'sāmaṇera' and the 'thera' are to be met with in the Buddhist church as well. The 'gaṇadhara' is rare in Brāhmanical church hierarchy, but the 'gaṇapati' is referred to frequently, if not always in the sense of a person holding office in the Church.

The process of 'pabbajjā' and 'uvasampayā' in the Buddhist Church had its counterpart in the 'dikkhā' and 'uvaṭṭhāvaṇā' of the Jaina Church.

Even though the Buddhist Chuch had an elaborate galaxy of many other officers like the sămanerapesaka, de saighabhatta (ration-officer), de civarahhājaka (cloth-distributor) de and others, the Jaima Church was content to have a hierarchy mainly looking to the moral aspect of the monks. It may be that the Jaina Church was not full of ideas of organising churchlife on a corporate basis.

The ganāvacchedaka, the pravartin, gaṇin and the gaṇadhara, therefore, seem to be designations peculiar to the Jaina Church hierarchy.

#### Church Units:

Under these officers the monks were grouped in various units. Although the various units referred to in the Afigas are not explicitly explained so as to reveal their mutual relations, these units may be said to hint at administrative groups under various officers. It may, at the same time, be noted, that in explaining these units, we have to depend on the interpretation of commentators who are far removed in time taking into consideration the antiquity of the Afiga texts themselves. It is possible, therefore, that they explain the units from contemporary conditions.

<sup>40.</sup> Thāṇ, p. 139a; comm. pp. 139b and 140b explains 'anunnā' as 'adhikāradānam', 'upasampat' as 'jāñaādyartham bhavadīyo ahamiti abhyupagamah'; 'Vijahana' as 'parityā-gah'; 'Upasampadā in Utara. 28, 5-7.

Chedopasthäpanä was absent in the period between the 2nd and the 23rd Tīrthankaras: Thān. comm. pp. 167b.

<sup>42.</sup> Cullavagga, VI. 21.

<sup>43.</sup> Ibid. VI. 21. 1.

<sup>44.</sup> Ibid., VI, 21, 2.

The following were the units:

### (a) Gana:

The gaṇa seems to have been the largest unit. In antiquity also, it was said to go back even to pre-Mahāvīra Tīrthankaras.<sup>45</sup>

The gaṇa is explained by the commentators as 'samāṇavācanākriyaḥ sādhusamudāyaḥ' (a group of monks having a common reading). 60 Other explanation of the gaṇa is 'kulasamudāyaḥ' (group of kulas). 47 But it is interesting to note that the commentators equate it with the 'gaccha' which finds place in the later parts of the Canon. 48 but nowhere in the Aṅgas proper. A more definite statement is to be found in the commentary on the Bhaga-patis which says that the gana was formed of three kulas.

Thus the texts themselves are silent over the nature of the gana. Inspite of this, however, we come across rules regarding the reasons that made a monk change his gana, and the persons cualified to look after a gana.

Persons endowed with six qualities were deemed fit to manage the affairs of a gana. They were expected to be persons full of faith (saddhi), truthful (sacee), well-controlled (mehāvī), capable (sattimam) devoid of quarrels with, or ill feeling towards, anybody (appādhikaraṇa), and learned (bahussuva). <sup>50</sup>

The monk was not allowed to change his gana within six months.<sup>51</sup> A monk doing so was termed as the 'gāṇaṇgaṇiya'.<sup>52</sup> But, the monks were allowed to go to another gana for all sorts of subjective reasons. The reasons were as follows<sup>53</sup>:

- (1) to gain higher knowledge (savvadhammā rotemi),
- (2) to practise a stricter mode of conduct (egatitā roëmi egafya no roëmi),
- (3) to get doubts dispelled (savvadhamma vitigicchami)
- (4) to practise the 'egallavihārapadimā.'
- (5) to acquire requisites (savvadhammā juhunāmi ?)
- Smv. pp. 54, 61, 66, 68, 69, 71, 84, 86, 88, 90 for the ganas of various Tirthankaras; Gana in Bhag. 231b; Thân. p. 352a; Uttar. XVII. 17.
  - 46. Svm. comm. p. 14b.
  - 47. Than. comm. p. 516a. 48. Ibid., pp. 331b. 340a. 386a etc.
  - 49. comm. p. 382b.
  - 50. Thân, p. 352a.
  - 51. Svm. pp. 39ab, 40b.
  - 52. Uttar. 17, 17.
  - 53. Than, p. 381a: Interpretation by Muni Kevalavijavaji.

Under all these circumstances, however, he had to take permission of the guru before leaving the gana.

# (b) Kula:

The monk was expected to owe allegiance to the kula of which he was a member. We have already seen that the kulas formed the gana.

No details regarding this unit are to be found in the texts of the Angas or even the Mülasütras. The commentators, however, explain it either as a group of disciples of a particular ācārya (egāyariyassa santai),<sup>54</sup> or equate it with anyaya or gaccha.<sup>55</sup>

# (c) Sambhoga:

Even in the case of the sambhoga the texts fail to give any explanation, but give rules regarding the formation of this group.

The sambhoga is explained by the commentators<sup>56</sup> as 'ekamandalikabhoktriva', by the Dictionary<sup>57</sup> as 'a group of monks bound together by identical sāmācārī and taking food together', and by Jacobī<sup>58</sup> as 'a group of monks begging alms in one district only'.

The formation of the sambhoga allowed the following concessions to its members:

- (1) Uvahi-pertaining to exchange of requisites.
- (2) Suä-regarding common reading and study of the sacred texts.
- Bhattapāna—exchange of food and drink.
- (4) Anialipaggaha-showing respect to each other,
- (5) Dāyaņe—sending disciples for further study to another monk of the same sambhoga,
- (6) Nikāye—calling another monk of the same sambhoga for the sake of exchange of foodstuffs, requisites, and disciples etc.
- (7) Abbhutthāna—getting up in respect,
- 54. Bhag. comm. p. 382b.
- 55. Uttar. comm. p. 168b; Than. p. 516a.
- 56. Uttar. comm. p. 333a; Than, p. 139a.
- 57. Pāivasadda, p. 1062.
- SBE, Vol. XIV, p. 167, f.n. 1. (Uttar, 29, 33); Sambhoga mentioned in Acăr.
   R, 68, 12; II, 106, 20, 24 (See Scruttente, Die Lehre der Jamas, p. 160); Thân. 139a, 300a,
   444a; Sym., D. 21b; Uttar, 29, 33.

JACONI seems to be right for we do get epigraphical evidence, though of a later period, showing that bhoga was a territorial unit and the officers in charge of it were called as 'bhogikas'—See, SANKALIA, Archaeology of Gujarat, pp. 196-97.

- (8) Kiäkammassa karane-saluting each other,
- (9) Veyāvaccakaraņe-attending the ill,
- (10) Samosarana—going to the festival in honour of the Jina, or to the latter's religious lecture.
- (11) Sannisijā—occupying the seat while discussing religious matters with another ācārva of the same sambhoga (?):
- (12) Kahāë va pabandhane-pertaining to religious stories.59

It may be noted that breach of discipline made a monk liable for expulsion from the sambhoga. If somebody saw a monk doing a transgression, or the superiors heard about it from trustworthy person, or if the transgressor had thrice committed the offence and had again repeated the same, then at the fourth time he was driven out of the sambhoga (visambhogiyam karattae).

A survey of the officers of the church hierarchy and the units in the church may be said to reveal a somewhat unorganised state of Jaina Church, and no definite statements either of the qualifications or of the duties of the various officers as also the minimum number for the formation of the groups are to be found in the Aria texts.

## Monastic Jurisprudence:

The monks were generally said to commit transgressions due to the following reasons. They did so either out of pride (dappa), or carclessness (pamāda), or inattention (aṇābhogi, or under mfluence of bodily pangs (äūre), under calamities (āvatī), or in a place which had a mixed group of heretics and others (sankuṇa), or due to unexpected circumstances (sahasak-kāra), or out of fear (bhaya) or hatred (paösa), di

Under all these circumstances, and normally as well, the monks who were of good conduct, good family, good caste and self-control reported or confessed their faults before the guru (ālocanā). The person before whom this ālocanā was to be done was one who himself was of a good conduct, and was able to expose the transgressor and make him confess his fault. In case the transgressor was unable to undergo the whole prāyaścitta at one time, then the guru divided it into suitable periods. He also did not tell others the faults confessed by the transgressor before him.<sup>52</sup>

<sup>59.</sup> Smv. p. 21b.

<sup>60.</sup> Thân, p. 139a; For such details, see, Smv. comm. pp. 22b, 23a; also p. 444a, where actions inimical to the ācārya, upādhyāya, thora, kula, gana, sangha, and against the rules of nāṇa, damsana and cāritta, made a monk liable for expulsion from the sambhoga.

<sup>61.</sup> Bhag. p. 919ab; Than. p. 484a.

<sup>62.</sup> Ibid.

This confession of faults was to be done not in a way as to create sympathy in the mind of the teacher so that he might give less prāyaścitta (ākainpaittā). The monks were not allowed to go to another guru who was well known for his liberality in giving less punishment (anumāṇatītā). Confessing only those faults which were seen by the teacher (jain dithain), confessing only the major faults (bāyara) or only the minor ones (suhuma), confessing in a way as was not likely to let the ācārya hear properly (channa), doing so in a very loud voice (saddāūlayari), confessing the same fault before different ācāryas (bahujaṇa), doing so before a person who was not wellversed (avvatta), and confessing a fault before the guru who had done the same fault himself (tassevī),—all these were deemed as faults of improper ālocanā 58°

Besides ālocanā, there were nine kinds of prāyaścittas. They were:64

- Padikkamana condemnation of the transgression,
- (2) Tadubhaya -- confession and condemnation,
- Vivega giving up transgressions,<sup>65</sup>
- (4) Viüsagga making käyotsarga,
- Tava undergoing fasts,
- (6) Cheya-cutting of the paryāya or seniority,
- Mūla re-consecration.
- (8) Anavatthappä temporary expulsion,
- Pārañciva expulsion from the order.

Inspite of these various prāyaścittas, the texts of the Angas fail to give concrete examples of the execution of these rules of monastic juris-prudence. Only in the case of the last two prāyaścittas some details are given. The eighth prāyaścitta was prescribed for committing the theft of co-religionists, or of heretics (tenam), or striking somebody with a slap (hatthātāla).

The pārāńcita was threefold:

- (a) duttha,
- (b) pamatta,
- (c) annamannam karemāne.
- 63. Ibid.
- 64. Ibid., also 355b; Bhag. p. 920b; comm. pp. 920b ff.
- 65. The Aup. comm. explains it as 'asuddhabhaktādivivecanam' (p. 78) and the Pāyasadda as 'parityāga' (Giving up of transgression?) (p. 1001).
  - 66. Than, p. 162b.

BULL DCRL-20

The first was committed when a monk harassed or condemned the ācārya or the ganadhara or the sacred canon, or had intimacy with a nun, or murdered the king or had illegal connections with the latter's queen.

The second was committed by a monk who was extremely careless regarding rules of food and sleep (pañcamanidrāpramādavān).

The third was done when the monk indulged in homo-sexuality.67

Besides these, masturbation, sexual intercourse, taking a night meal (rāibhoyaṇa) and accepting food from the host or from a king were deemed as major faults (anugsfattinā).<sup>68</sup>

The way of dealing with the transgressor who had again committed a fault while he was undergoing a punishment for a previous one, was called 'ārovaṇā'. In this case, it seems, the punishment was increased either by a month (māsiyā ārovaṇā), or by thirty-five days, (sapañcarā māsiyā), or by forty days, or by two months, or by sixty-five days, or by three or four months. The maximum period was of six months. No details, however, regarding the faults under which this increase was made, or regarding the treatment given to the transgressor, are to be found.

The 'sañjoyaṇā pāyacchitta' was prescribed in the case of the commitment of more than one transgression pertaining to one item: as for instance, committing two different transgressions regarding food.

The 'paliuñcan̄ā' was the confession of a fault with deceit, or the hiding of the real fault. $^{70}$ 

The method of purifying the transgressor was called the 'parihāra-visuddhi'. $^{71}$  The commentator $^{72}$  explains it as follows:

In a group of nine monks, four underwent the 'parihāra', the other four waited upon them (anuparihārika) and the ninth acted as the guru.

<sup>67.</sup> Ibid. comm. pp 162b-164b. It may be noted that these explanations are based on the commentaries. The texts proper do not give such details. They only refer to the various punishments.

<sup>68.</sup> Ibid., comm. p. 162b; 311a.

<sup>69.</sup> Smv. p. 47b. Than, pp. 199a-200b; 325a.

<sup>70.</sup> Ibid., pp. 199a-200b.,

<sup>71.</sup> Ibid., p. 167b; Bhag. 348b, 893b, 909a ff.

<sup>72.</sup> Bhag. comm. pp. 351-52; Than. comm. p. 168ab.

The undergoing of 'parihāra' involved fasts of various magnitudes in different seasons for a total period of six months. The fasts were arranged as follows:

| Season       | Fasting       |         |         |
|--------------|---------------|---------|---------|
|              | Minimum       | Average | Maximum |
| Winter       | fast upto the |         | 10th    |
|              | sixth meal    |         |         |
| Summer       | 4th           | 6th     | 8th     |
| Rainy Season | 8th           |         | 12th    |
|              |               |         |         |

The pārihārika took 'ācāmla' (āyambila) at the breaking of the fast, while the guru du' ācāmla' every day. Thus, when the first four monks completed this fasting for six months, the next four undertook it, and the first four waited on them. After six months, the last—who had acted as the guru—did so for six months, and all the rest waited upon him. Thus the whole group was purified in eighteen months.

#### TOURING:

Bound by these rules, the monk led a touring life throughout the eight months of the year, i.e. except the rainy season. The reason behind this was the discipline of not getting attached to any particular place or family. Therefore, instead of staying at one place, he wandered from village to village (gāmānugāmam dūijjamāne) <sup>73</sup> with a mission of preaching.

While touring, the monk was to be attentive and was not to talk much. No company either of a heretic or of a householder was to be sought. In order to avoid difficulties regarding requisites, the monk had to equip himself with all his requisites.

<sup>73.</sup> Vivāga. p. 77; Ācār. II, 3, 1, 6.

<sup>74.</sup> Ibid., I. 8. 1. 20 (p. 82).

<sup>75.</sup> Ibid., II. 1, 1, 9 (p. 90).

<sup>76.</sup> Ibid., II, 1, 3, 8 (p. 96).

No attempts at killing living beings, deliberately or otherwise, or harassing them, were allowed. He had, therefore, to avoid watery regions, or shaky bridges or muddy places. Normally, he avoided that path which was infested with robbers, Dasuga (Dasyu?), Milakkhu or such other agaâriya people. He was to avoid such regions which were not friendly or which had no king or where anarchy prevailed. For where the army was encamped. The avoidance of politically unsafe regions or army camps was advocated due to the likelihood of people suspecting the monk to be a spy. With a view of not getting involved in them, the monk avoided skirmishes and plaggrounds. Se

The proper road, according to the Sthānāniga. was that along which a cart, a chariot or any other vehicle generally went; or that on which elephants, horses, asses, camels, cows and buffaloes went; or that which was resorted to by men and women; or that which was scorched by the sun's heat, or lastly, that which was ploughed or worked upon (sastraparnata). Along such a road, the monk walked looking forward to a distance of four cubits (jugamāyam). In the case of forests, the monk was to avoid such as could not be crossed with certainty in one or at the most in five days.

#### Water Travel:

No water travel was allowed to a monk or a nun in a boat bought or repaired by their host. In other cases, they were allowed to enter a boat with the permission of the owner. Then, going apart, they scanned their requisites, wiped the whole body, gave up the householder's food (sāgāram bhattam), and then stepped into the boat carefully. No part in either making the boat move, or piloting it, or pulling or pushing it, was to be taken by the monk. So also, he was not allowed to stop the leakage of the boat.

If the boatman threw him into the water, then the monk was allowed to forego his requisites due to their weight, and was allowed to swim to the shore. Then standing on a clean spot, he waited till his body got dry. He was not allowed to wipe it or shake it for quick drying. 56

```
77. Izid., II, 3, 1, 6-7 (p. 137); II, 3, 3, 13 (p. 147); Dep. 5, 12.

78. Izid., 5, 65.

79. Actr. II, 3, 1, 7-9 (pp. 137-28),

79. Izid., 13, 1, 10 (p. 138).

81. Izid., II, 3, 2, 16 (p. 144); Stkr. I, 3, 1, 16 (p. 283)
```

<sup>83.</sup> Acar. II, 3, 1, 6 (p. 137). 84. Ibid., II, 3, 1, 11 (p. 138).

<sup>85.</sup> Ibid., II, 3, 1, 13-21 (pp. 139-41).

<sup>86.</sup> Ibid., II, 3, 2, 2-7 (pp. 139-41)

In case the monk had to cross shallow water, then wiping his whole body—so that living beings on his body might not get hurt—, he carefully crossed it without touching anybody else. If his feet got soiled due to mud, he was not to clean them by walking over the grass.<sup>57</sup>

Five great rivers, the Gangā, Jaünā (Yamunā), Saraū (Sarayū), Ērāvatī and Mahī, were not to be crossed by the monk either twice or thrice within a month. But if there was trouble from the king, or a famine was current, or if somebody threw him into the river, in cases of floods or change of its course by the river, or due to danger from uncivilised people (anāriya), he was allowed to cross these rivers. But he was allowed to cross the same had not he was allowed to cross the same had not he was allowed to cross the same had not he was allowed to cross the same had not he was allowed to cross the same had not he was allowed to cross the same had not had not had not he was allowed to cross the same had not had

### Stau in Rainu Season:

It has already been noted that the mode of touring involving a stay for one night in a village and for five nights in a town came to an end during the rainy season. The reason for not undertaking any touring in the rainy season was that such a stationary mode of life was helpful in abstaining from inflicting injury to vegetation-beings which grew up immensely in this season. It may be noted that for the same season, no touring was to be done at night any time throughout the year.

Nobody was allowed to tour in the rainy season except under calamities which we have already noticed regarding the crossing of the five great rivers. Along with these, the monk was permitted to go to another place in the rainy season for the following five reasons: \*\*00

- nāṇaṭṭḥayāë—in order to learn a particular text which was known only to an ācārya who was undertaking a fast unto death,
- (2) carittatthayāë—in order to prevent one's going astray in a dangerous place.
  - (3) damsanatthayāë-for the spread of the faith,
- (4) āyariyaivajjhāyā vā se visumbhejjā—if the ācārya or an upādhyāya was dead,
- and (5) āyariyatīvajjhāyāṇa vā bahitā veāvaccam karaṇatātē—to wait upon the ācārya and the upādhyāya if they were putting up in a region where there was no rain.

<sup>87.</sup> Ibid., II. 3, 2, 9-13 (p. 143).

<sup>88.</sup> Than, p. 308b; For a similar Buddhist list, see Cullavagga IX, 13, 4.

<sup>89.</sup> Thân, p. 308b.

<sup>90.</sup> Ibid. See Mahavagga III, 4, 2 ff., in the case of the Buddhist monk.

This stay at one place began when fifty days of the actual rainy season (savīsarāië māse vaikkante: i.e., the month of Jyestha and twenty days of Asadha) had elapsed. It ended on the fifth day of Bhadrapada.91 Nobody was allowed to spend two rainy seasons at the same place. 92 The monks were, however, allowed to prolong their stay for five or ten days after the end of the rainy season if the road was still full of many living beings and was not as vet free from mud.93

#### RESIDENCE ·

The monk had to select a residence which was free from the crowd94 of people and hence was conducive to study and meditation. For this purpose, he normally put up in gardens or temples (ceiya) outside the city.95 Along with these, lonely places like the cemetery, deserted houses, mountain caves and potter's workshops were also resorted to.96

Whatever be the nature of a lodge, the monks were not allowed to enter or occupy it without the permission of the owner First of all he had to see whether that particular place was suitable to him or not. Then he approached the houseowner to seek permission for that particular lodge if it fulfilled his requirements 97

# Unfit Lodgings:

The monk was not allowed to live in lodgings used by the householders, or those containing fire and water, those having a common passage both for the monks and the householders, in which acts like massaging each

- 91. Smv. p. 81a. The Buddhists began it on the full-moon day of Aşādha and ended it on the full-moon day of Karttika: Mahavagga, III, 2, 2.
  - 92. Dśv. Cu. 2. 11.
    - 93. Acar. II, 3, 1, 4-5 (p. 137).

It may be noted here that among the Brähmanical sources, the Sankhalikhitadharmasūtra refers to the rule "ūrdhvam vārsikābhyām naikasthānavāsī" (ABORI, VII, p. 128) (Date of this Dharmasutra: between 300 BC., to 100 AD.: Kane Ibid., p. 105). While commenting on the passage 'Bhiksarthi gramamacaret' (Yanavalkyasmrti, III. 58), the Mıtāksarā, remarks:

"Bhikṣāprayojanārtham grāmamāśrayet praviśet na punah sukhanivāsārtham. Varsākāle tu na dosah. Ūrdhvam, vārsikābhyām naisabhyām naikasthānavāsīti śankhasmaranāt. Sašaktau punarmāsacatustayaparyantamapi sthātavyām na ciramekatra vasedanyatra varsākālāt. Srāvanādayaścatvāro māsā varsākāla iti devalasmaranāt. Ekarātram vasedgrāme nagare rātripancakam. Varsābhyo'nyatra varsāsu māsāmstu caturo vased' iti kanvasmaranat." For Buddhist rules about Vassa, sec Mahavagga III.

- 94. Acar. II, 2, 2, 6 (p. 126).
- 95. Vivāga, p. 77; Antg., p. 41; Anttr. p. 67; Uttar. 9, 4; 18, 4; 23, 4. 8; Nāyā. p. 69. 96. Acar. I, 7, 2, 1 (p. 64).
- 97. Ibid., II, 7, 2, 1-14 (pp. 173-77).

other's body either with ghee or with perfumes, or sprinkling the body with water, or the practice of sexual acts were done by the householder and his wife.98 Places visited by women, beasts and eunuchs.99 those frequented by heretics, 100 containing cobwebs and eggs, 101 appropriated by force or stolen from somebody else by the present owner,102 specially white-washed, decorated, besmeared with cow-dung or built for use solely by the monks. 103 where seeds, flowers and other articles containing life were scattered.—all these were deemed unfit for the monks

#### Reasons Behind These:

It may be noted that the reasoning behind the justification of the nonuse of such places was based on the fundamental rules of ethical conduct of the monks, as will be clear from the following discussion.

The house containing seeds, cobwebs, eggs, etc., if occupied, offered a ground for himsa which was the major fault to be avoided by the monk.

The place which was raised up from the ground level, and accesss to which could be had only by resorting to a platform or a ladder, was likely to be the cause of a serious fall for the monk which crushed the living beings on the ground.

The monk living with the members of the family of a householder, if nursed by them in his illness, was likely to get attached to them and go astray. Moreover, the daughters and other ladies in the house were likely to force him to have sexual intercourse with a view to have a healthy child.104

In the case of the places where worldly activities or actions pertaining to fire and water were carried on, the monk was likely to get interested in such activities which were unbecoming for him.

In their zeal to furnish the monks with lodging, the householders were likely to do all sorts of major injuries to the living beings (mahāsāvadvakriya). Hence, such places were not to be accepted by the monks. Moreover, such specially made lodgings were likely to create a feeling of gratitude and attachment towards the houseowner in the mind of the monks.

```
98. Ibid., II, 2, 3, 5-12 (pp. 131-32).
```

<sup>99.</sup> Naya. p. 76; Bhag. p. 758b.

<sup>100.</sup> Acara. II, 2, 2, 2, 8 (p. 127). 101. Ibid., II, 1, 1 (p. 120).

<sup>102.</sup> Ibid.,

<sup>103.</sup> Ibid., II, 2, 1, 3 ff (pp. 121 ff).

<sup>104.</sup> Ibid., II, 2, 1, 12 (p. 124).

# Lonely Life:

In order, therefore, to avoid all these faults which were against the spirit of monk life, the monk was advised to stay in deserted houses, or burial places or under the cover of a tree. 10° It was said that by living alone, the monk was able to practise concentration (samāhië) and avoid quarrels (kralaha), passions (kasāya), and anger (tumantume), and was able to acquire a high standard of self-control. 10°

In spite of the mention of the 'uvassaya'<sup>107</sup> (monastery), and the 'vihāra',<sup>108</sup> the general tone of opinion favoured a lonely mode of life free from the contact with the society around.

## CLOTHING AND NUDITY:

The question of clothing and nudity may be said to have centred round the ideas connected with nirgranthatva (bondlessness) and aparigrahatva (non-possession).

Early texts like the \$Ac\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\tilde{a}\)r\(\til

Inspite of such constant references to nakedness, it may be noted that the rules about clothing did not seem to make it a compulsory item as will be clear from the following citations:

"They are called naked, (nagina) who in this world, never return (to worldly state), (follow) my religion according to the commandment."

-Acar. I, 6, 2, 3 (Transl., p. 56),118

```
    Utter 2, 19-20; 32, 16; Stler, 1, 4, 1, 1 (p. 271).
    Told, 29, 39.
    Told, 29, 30.
    Told, 29, 20.
    Told, 30, 17.
    Told, 29, 20.
    Told, 20, 20.
    <
```

"To a mendicant who is little clothed (acela). <sup>114</sup> and firm in control (parivusië), it will not occur (to think): My clothes are torn (parijumpe), I shall beg for (new) clothes, I shall beg for the thread (suttain); I shall beg for a needle (sūim), I shall repair them or stitch them; I shall put them on (parihissämi); I shall wrap myself in them (pätinissämi); I shall varp myself in them (pätinissämi); I shall put them on (parihissämi); I shall wrap myself in them (pätinissämi); I shall put them on (parihissämi); I shall wrap myself in them (pätinissämi); I shall put them on (parihissämi); I shall wrap myself in them (pätinissämi); I shall wrap myself in them

"Know further, that after winter is gone and the hot season has come, one should leave off the used-up (garment of the three), being clad with an upper (santaruttare) and an under garment, or with the undermost garment (onacelaë), or with one gown (egasāģe), or with no clothes (acele)—aspiring to freedom from bonds..."

"To a naked (acela) monk, the thought occurs ... I cannot leave off the covering of the privities. Then he may cover his privities with a piece of cloth (kadibandhanam dhārittaë)."

"The various outward marks (linga) (of religious men) have been introduced in order that people might recognise them as such .... Now the opinion (of the Tirthankaras) is that knowledge, faith and right conduct (nāṇa, damsaṇa, căritta) are the true causes of final liberation (and not the outward marks)."

"'My clothes being torn, I shall (soon) go naked', or 'I shall get a new suit', such thoughts should not be entertained by a monk. At one time he will have no clothes, at another he will have some; knowing this to be a salutary rule, a wise (monk) should not complain about it."

From all these citations it is clear that the monk was asked not to be very particular about the use of clothes. The chief motive behind his use of clothes was to cover the privities or to protect himself from severe cold

'isat cela acela'-JSB, Vol. 12, No. 2, p. 31.

BULL, DCRI.-21

<sup>114.</sup> It is interesting to note that later commentators explain 'acclatva' as the use of a few and used clothes, and not as complete nuitity—See Thân. comm pp. 467b-468's. "Uset as a man wearing a tattered and old garment is called naked in the popular sense of the term, in the same way, a monk wearing less garment, which is old and tattered is called Acela. A beggar also uses such clothes, but the monk uses them on account of religious considerations."

etc. Under no circumstances was he allowed to get attached to or to aspire for new clothes. Thus 'freedom from bonds' was the main idea behind the practice of nudity.<sup>115</sup>

This non-attachment could, therefore, be followed even with the use of clothes without getting attached to them. 

Therefore, the Acārānga lays down that "(the monk) should beg for (clothes) which he wants, and which are permitted by the religious code (ahesanijja); he should wear the clothes in the same state in which they are given him; he should neither wash them nor dye them... 

The same idea is manifested by the rule which did not permit a monk to lodge a complaint in case his clothes were torn off by theives. 

18

## Why to Wear Clothes?

Once this attitude of non-attachment towards clothing was adopted by the monk, he could use clothes for three reasons:

- (1) to avoid shame (hiripattitam),
- (2) to avoid disregard from the people if they feel so on seeing the monk's distorted limbs (duguñchāpattitam),
- and (3) to put up with the various parīṣahas (parīsahavattiyam). 119

# Number of Clothes:

In all, three clothes: were to be used by the monk. Out of these three, two were to be of linen which were used as under-garments (antarijigagam), and the third, made of wool, as an upper garment (uttarijigagam). The stouter and the younger elements in the community wore only one garment, while the older ones used two. 22 Under any circumstances. Imitarionet, while

- 116. 'Mucchă pariggaho vutto'-Dáv. 6, 21.
- 117. I, 7, 4, 1 (p. 68); See Abhidhanarajendrakośa, Vol. 1, pp. 188-89.
- 118. Actr. II, 3, 3, 16 (p. 148).
- 119. Than, p. 138a.
- Ācār. I, 7, 4, 1 (pp. 67-69): See fn 3, p 67, the 'Tecīvara' of the Buddhists: Saṅghātī, Uttarāsanga and Antarāvāsaka: Mahāvaggā, VIII, 14, 2.
  - 121. Acar. I, 7, 4, 1; Bhag. p. 374b ref. to the Colapattaga also.

<sup>115.</sup> The Thânânga gives five advantages of nudity: (1) no trouble of examining the clothes (appa padichanâ); (2) lightness in movement (laghawê pasathe); (3) naked appearance creates faith in others (rûve vesistle); (4) thus he can carry into practice the law of the Jina which prescribes less requisites (twe anunnifie), and (5) he can have complete self-control (viüle indiyaṇiggahe)—pp 342b, 343a: The Commentator attributes it to the Jinakaplikas.

tion to the number of clothes was binding, and no lavishness or stock-pilling of clothes was ever allowed. In the hot season, the monk was to give up the used-up clothes and had to put on either one or no garment. 122

# Material, Proper and Improper:

The monk was allowed to accept clothes which were made of wool (jangiya), silk (bhangiyarin), hemp (sāṇayarin), palm-leaves (pottagarin), cotton (khomiyarin), of arhatūla (tūlakaḍam), or any other of such types (tahappāram).<sup>123</sup> The Sthānānga,<sup>124</sup> however, gives the fifth type as that which is made of tirida bark. The commentator remarks that even though these five kinds were allowed, only those of cotton and wool were to be used normally. In case, these two were not available, then, only the other types of clothes could be used.<sup>125</sup>

Clothes which were bought, (kitam) washed, (dhoyam) dyed (rattam), cleaned or perfumed for the sake of the monk, or those which were
made of fur (āiṇāni), fine ones (ṣahināṇi), beautiful ones (ṣahiṇakallāṇi),
prepared out of goat's hair (ayāṇi), of blue cotton (kāyagāṇi), of ordinary
cotton (khomiya), of finer cotton (dugullāni), made of paṭṭa, made of malaya
fibre (malayāṇi), of bark fibres (paṭtumṇāṇi) of musilin (aṅsuyāṇi), of siki
(cṇṇaṅsuyāṇi), or those which were known as Desarāga, Amila, Gajjala,
Phāliya and Kāyaha; blankets (karīnbala), cloaks (pāvarāṇi); plaids (āiṇapāŭraṇāṇi) of Udda, Pesa, embroudered with Pesa fur (pesaleṣāṇi), made
of the skin of black (kinha), blue (nila) or white (gora) deer; golden plaids
(kaṇagāṇi), plaids glittering like gold (kaṇagakantāṇi), interwoven with
gold (kaṇagapantṭāṇi), serwen with gold (kaṇagakantāṇi), or ornamental clothes
(ābharaṇāṇi), or such as were set with ornaments (ābharaṇacittāṇi)—all
these were deemed unfit for the monk.<sup>126</sup>

<sup>122.</sup> Acār. I, 7, 6, 1 (p. 71). The Buddhist monk was allowed to put off his sanghāţi only when ill, or when crossing a deep river: Mahāvagga, VIII, 23.

<sup>123.</sup> Acdr. II, 5, 1, 1 (p. 157).

<sup>124.</sup> p. 338ab.

<sup>125.</sup> The text also prescribes these three: Ibid. p. 138a.

<sup>128.</sup> Actr. II. 5. 1, 3-5 (pp. 157-58): Cf. Buddhist: Părisuklūlika (made up of rags) and Gahapatika (given by the house-holders): Durga Bracwar remarks: "As the bounty of the laity increased, the Părisukulika fell into the background and soon it was made a rule that no Bhikkhu was to take a vow of wearing Părisukulika alone".—Earty Buddhist Jurisprudence, p. 146.

## Where to Obtain Proper Clothes:

The monks had to seek proper clothing from the householders only within a distance of half a yojana, and nobody was allowed to go beyond this limit normally.<sup>12</sup>

#### How to Get Them?

After seeking the permission of the guru, the monks went in search of proper clothing. The main source for them was the devoted householders. Going to them, they told the householder the specific type of clothing they wanted. When such a clothing was obtained, they scanned it to see whether it contained living beings or any other impurities. They were allowed to get such clothes as were not needed by the householder. 128

Whatever was offered was to be accepted there and then after inspecting it. No future promises regarding clothing were to be accepted.<sup>128</sup> The monks were also allowed to reject such clothes as were not fit for them, or as were not likely to last long.<sup>130</sup>

Under particular vows, the monk put restrictions on himself regarding either the quality of the cloth, or the nature of the donor, or the way in which it was offered, and so on.<sup>131</sup> In this case it may be noted that many of the rules regarding clothing were identical with those of food.

### Using the Clothes:

No washing or cleaning of clothes either with ground drugs or with water was allowed. The monks, however, were allowed to dry their clothes on a heap of ash or of bones after carefully examining them.<sup>132</sup> The monk was neither allowed to dye his clothes nor use coloured clothes. In case, however, he did not get proper clothing then he was permitted to sew different pieces together.<sup>133</sup>

# Jinakappiyas and Therakappiyas:

The monks either followed the Jinakappa (or the mode of life resembling that of the Jina), or the Therakappa (corporate or group life). 124 Even

```
127. Ācār, II, 5, 1, 2 (p. 157).
```

<sup>128.</sup> Ibid., II, 5, 1, 6-9 (pp. 158-59).

<sup>129.</sup> Ibid., II, 5, 1, 10 (p. 159).

<sup>130.</sup> Ibid. II, 5, 1, 11-15 (pp. 160-61).

<sup>131.</sup> Than. p. 251b.

<sup>132.</sup> Acar. II, 5, 1, 17-23 (pp. 162-63).

<sup>133.</sup> Ibid. II, 5, 1, 1 (p. 157).

<sup>134.</sup> Than, p. 167b,

though these terms are not expressly referred to at all places in the Angas, yet the commentators explain certain references pertaining to nudity, etc. as peculiar to the Jinakappiyas.

The Jinakalpika monk had less requisites with him, inasmuch as he ate food in the hollow of his hand, carried a broom, led a life secluded from the rest of the members of his group, and wore no clothing.<sup>135</sup>

#### OTHER REQUISITES:

Besides clothing, the monk used other articles like alms-bowl (pāya), blanket (kambala), and broom (pāyapuñichaṇa) for the sake of the proper practice of self-control or out of a sense of shame (sañjamalajjaṭṭḥā). 136

The set of these requisites was called 'bhandaga' 137 which was divided into 'aupagrāhika' (supplementary) and 'ogha' (of general use). Inspite of such division the monk had to restrict himself to a limited number of requisites and had to wander as light as the wind (laghubhūtavihārin) 138 without any attachment for such requisites.

The oft-repeated set of requisites in the text of the Aṅgas<sup>130</sup> is 'vattha, pāya, kaṁbala and pāyapuñchana'. Out of these, we have already seen the details regarding the vattha or clothes.

Pāya: (Bhāyaṇa140 or Padiggaha141)

The patra or the alms-bowl was made either of gourd (lâŭ), or of wood (dâru), or of clay (maṭṭiyā). Le Along with the pots which were used or owned by the householders, Le the pots bought for the monk, or those made of iron (aya), tin (taŭ), lead (sīsaga), silver (hiranna), gold (suvanna), brass (trīiya), an alloy of gold, silver and copper (hārapuḍa), pearl (maṇi), glass (kāya), mother of pearl (kanisa), shell (sanikha), horn (silga), iovry (danta), cloth (cela), stone (sela) or leather (camma), or those which were specially polished, etc. for the monk,—were not allowed for use by the monks. Le company the company of the compan

<sup>135.</sup> See Jacobr's note, SBE, XXII, p. 57, f.n. 2; But as we shall see later on, even the Jinakalpikas wore clothes.

<sup>136.</sup> Dśv. 6, 20.

<sup>137.</sup> Uttar, 24, 13; Bhag. 749b.

<sup>138.</sup> Dáv. 3, 10; Also Stkr. I, 1, 1, 2 (p 235).

<sup>139.</sup> Ācār. I, 2, 5, 3 (p. 23); I, 6, 2, 1 (p. 55); Dśv. 6, 20; Bhag. p. 291a, 309b, 689a.

<sup>140.</sup> Ibid, 139a.

<sup>141.</sup> Nāyā, p. 29; Dśv. 5, ii, 1.

<sup>142.</sup> Acar. II, 6, 1, 1 (p. 166); Thân. 138a.

<sup>143.</sup> Stkr. 1, 9, 20 (p. 304); Dév. 6, 53.

<sup>144.</sup> Acar. II, 6, 1, 1-3 (pp. 166-67); Dév. 6, 51-53.

Those who were young and stout (thirasaṅghayane) were allowed to use only one pot. In order to acquire such a pot, nobody was allowed to go beyond a distance of half a yojana (addhajoyaṇameräö). 145

Other rules regarding the seeking of pot, the unfit bowl and the way of approaching the householder were the same as in the case of clothes. 146

As in the case of clothes, so in accepting a pot the monk imposed limits on himself under special vows which restricted his choice of the bowl pertaining either to the donor, or to the type of the bowl or the way in which it was given.<sup>147</sup>

It seems that the pots which were used at the time of renunciation were sold in shops (kuttiyāvaṇa). 148

#### Kambala:

This was a blanket used by the monks to cover themselves either as a protection from cold, or as a cover while sleeping. No other details are to be found about it.

#### Pāyapuñchaņa:

This was a broom and is equated by the commentators with the rajoharana.<sup>150</sup> It was used in wiping lightly the places over which the monk wanted to sit, stand or lie down, so that living beings may not get killed.<sup>151</sup>

Its bristles were made out of five kinds of material—either of the hair of a goat (unnië), or that of the camel (utifie), or of hemp (sāṇate), or of pounded grass (paccāpicciyate), or of the pounded muñja grass (muñjāpiccite). LSS Its handle was made of wood (dāru). LSS

Other articles, besides these principal four, were the following:

- 145. Acdr. II, 6, 1, 1.
- 146. Ibid. II, 6, 1, 1-9 (pp. 166-68).
- 147. Than, 251b.
- 148. Nāyā. p. 29.
- 149. Than, comm. p. 339a: but more than that it was an article with which the internal and external dirt was wiped. Internal in the sense that with the rajoharana the monk showed kindness to beings and was thus free from the dirt of the thoughts of himsa.
  - 150. Bhag. p. 374b.
  - 151. Thân comm. p. 305a; Nāyā. p. 29 (text); Bhag. p. 374b.
  - 152. Thân. p. 338b.
  - 153. Ibid. comm. p. 339a, v. 3.

### Muhapattī:

It was a piece of cloth<sup>154</sup> tied over the mouth and nose by the monks to prevent small insects from entering their mouth and getting killed.

It may be noted that this article gets reference frequently in somewhat later texts of the Anga series. Its subsidiary importance is hinted by its absence in the fourfold list of the principal articles used by the monks 155

## Gocchaga:

The 'gocchaga'156 was a piece of cloth used in cleaning the alms-bowl. No other details regarding this can be had.

Besides this, the Bhagavatī also mentions the latthi or the stick used by the monks.157

The articles which the monk had to keep with him, have been noted above. Besides these, we come across a number of others which he used for a temporary period and returned to the owner when his job was done.

### Bedding and Seats:

In the texts we frequently come across the phrase 'pādihāriyam pīdhaphalagaseijasantharagam', 158 The meaning of the phrase is 'returnable stool. plank, bedding and mat'.

These articles were to be obtained from the householder and were to be returned to him after the monk had finished his work with these.

The actual bedding of a monk consisted either of grass, stone or a wooden plank. On the bed of grass the monk lay down after carefully inspecting the absence of any living beings. Then wiping his body he slept over it keeping such a distance from others as was not likely to make his limbs touch those of others 159

<sup>154.</sup> Nāyā. p. 164; Bhag. 139a; Uttar. 26, 23; Vivāga. p. 8.

<sup>155.</sup> Schubring remarks: "It is characteristic of the dependence of the Jainas on Brahmanical model, that the mouthpiece that they (Brahmins) did not know, is not mentioned in the series of articles"-Die Lehre der Jainas, article 145, (Tr. by MARATHE for me).

<sup>156.</sup> Uttar. 26, 23; comm.: pātrakoparivarcyupakaraņam. Bhag. p. 374b.

<sup>157.</sup> p. 374b.

<sup>158.</sup> Nāyā. p. 76; Bhag. 134b; Acār. II, 3, 1, 2 (p. 136); II, 7, 1, 4 (p. 172); Stkr. 2, 2, 76 (p. 383).

<sup>159.</sup> Acar. II, 2, 3, 25-27 (pp. 134-35); Uttar. XVII, 14; Bhag. 126b; Than. p. 157a.

168 S B DEO

While accepting bedding from the householder, the monk had to be careful in taking only such articles as were free from eggs or living beings. Under peculiar yows he could restrict his choice regarding the quality of the bedding (santharaga) to be accepted. 160 The plank of wood was used in the rainy season. Otherwise, high beds were strictly forbidden, 161

Such articles as the 'sūi' (needle), 'pippalaga' (razor?), 'kannasohanaga' (ear-picker), 'nahacchedanaa' (nail-parer) were to be returned to the owner immediately and no exchange of these with other monks was allowed without the permission of the owner.162 Articles like umbrellas, chowries and shoes were not allowed 163

#### BEGGING AND FOOD:

The practice of ideal conduct being dependent on pure food begged in a pure way, the monk had to be very careful regarding its acquisition. Out of the Angas, the Acārānga, and among the Mulasutras, the Daśavaikālika, give a number of rules for begging food.

### How to go out?

Taking with him his complete outfit, the monk started at a proper time to beg alms.164 Along the tour, he did not keep company either with householders or heretics,165 and walked in a quiet and unexcited way,166 looking to a distance of a vuga before him. 167

#### When not to go?

If there was heavy rain, thick mist, high gale or a crowd of insects flying in the air, then the monk was not allowed to go for begging. 168 So also, he was not to choose such a time when the food was either not prepared or was already distributed, or when the people were engaged in milching the cow.169

```
160 Ācār, II. 2. 3. 13-21 (pp. 132-4).
```

Uttar. XV, 4; XXI, 22; Dśv 6, 55-56.

<sup>162.</sup> Ācār. II, 7, 1, 4-5 (p. 172).

<sup>163.</sup> Stkr. 1, 9, 18 (p. 303); Dśv 3, 4; Thân. p 233a and comm. p 234a forbid five kinds of skins: that of a goat, ram, buffalo, deer and cow. It may be noted, however, that a certain merchant called Dhana (Nāyā. p. 158) is said to have given shoes (ovāhanāo), umbrellas (chattaga) even to the Nigganthas.

<sup>164.</sup> Ācār. II, 1, 3, 6 (p. 96).

<sup>165.</sup> Ibid. II. 1, 1, 7 (p. 90).

<sup>166.</sup> Ibid. II, 1, 5, 1 (p. 99).

<sup>167.</sup> Dśv. 5, i, 2-3.

<sup>168.</sup> Ibid. 5, i, 8; Acar. II, 1, 3,9 (pp. 96-97).

<sup>169.</sup> Ibid. II, 1, 4, 3 (p. 98).

### The Way of Begging:

Normally, he was to beg at all houses irrespective of the status of the occupants. Yet, he was advised to prefer noble families in order to get pure food. 170

Under special vows which the monk undertook, he begged in peculiar ways. Besides restricting his choice to a particular type of food, or to a peculiar donor, or to a special odd time, 171 he went at different houses in the following ways:

- (a) He went begging food successively at four houses forming the corners of an imaginary box (pet $\hat{a}$ ),
- or (b) he did so, so that the houses begged at, formed the shape of a half-cut box (ardhapeṭā),
  - or (c) he went in a zigzag way (gomūtrikā),
- or (d) to houses at great distances from one another so that his begging resembled the unregulated flying of a gnat (patangavīthikā).

or (e) he visited the houses in a spiral line like the turn of a conch (śambūkāvarta), either from the centre outwards, or towards the centre,

or (f) he went straight on and then returned a-begging (āyataṁ-gatvā-pratyāgata).  $^{172}$ 

The road he chose was to be devoid of mud, living beings, wild animals, pits, uneven ditches, embers, ash, pillars, bridges and cowdung.<sup>173</sup> Houses of courtesans, scenes of quarrels and fights, playgrounds, the lodgings of officers and kings were to be avoided at all cost.<sup>174</sup> So also he was not allowed to visit the houses of his relatives before undertaking the begging tour with a view to acquire specially prepared dishes.<sup>175</sup> If a house was closed, then he was not to open or peep through the doors or crevices of bath-rooms.<sup>176</sup> He was not to transgress the limits set up by the householder to the monk's entry (atbhumi), and within that limit also he was not to jump over or drive aside a goat or a child.<sup>177</sup> He was not to hurry up

```
170. Ibid. II, 1, 2 (p. 92); Dźv. 5, i, 14.

171. Uttar, 26, 23: 30, 20-21.

172. Ibid. 30, 19; Thán, 385b.
173. Dźv. 5, i, 3-7; Aċar, II, 1, 5, 2-4 (pp. 99-101).

174. Dźv. 5, i, 9, 12, 16.

175. Aċar, II, 1, 4, 4 (p. 98).

176. Ibid. II, 1, 6, 2 (p. 103); Dźv. 5, i, 22-25.

177. Ibid. 5, i, 22-25.
```

BULL, DCRI .- 22

in order to overtake others to get food but was to wait till the rest had their turn 178

## Proper and Improper Food:

It may be noted that even though the Sūtrakṛtānga<sup>179</sup> refers to the forty-six faults pertaining to improper begging of food, nowhere, either in the Angas or in the Mulasutras, they are given at one place under systematic categories. It may only be noted that these were grouped into the faults pertaining to-

- (a) udgama preparation of food
- (b) utpādana the ways adopted in obtaining food.
- pertaining to the method of accepting food,
- and (d) paribhoga way of eating food, its quantity, etc.

These divisions were not watertight and in many cases these divisions contained faults of varying nature.

The following ways of offering food to the monk were improper:

- (1) food given after upsetting the eatables or other things on the ground (parisādejja bhovanam), 180
- (2) given by the donor by crushing living beings under his or her feet (sammaddamānī pānānī).181
- (3) given after pouring the articles in another pot, or mixing them with 'sacitta' things, or after taking bath (ogāhaīttā),182
- (4) food given with a ladle, hand or pot soiled with previous injurious activity (purekamma), or wet with water, or covered with dust, salt. hariyālā, hingulaä, maņosilā, añjaņa, red earth (gerua), vanniya (yellow earth), sediya, soratthiya,183 and pittha (floor),
- (5) food offered after the consent of only one out of its many owners,184
  - 178. Acar. II, 1, 5, 5 (p. 101); D&v. 5, ii, 10-11.
  - 179. 2, 2, 13 (p. 364); Uttar. 24, 12.
  - 180. Dáv. 5, i, 28.
  - 181. Ibid. 5, i, 29.
  - 182. Ibid, 5, i, 31.
  - 183. These are various kinds of earth, Dév. 5, i, 32-34; Acar. II, 1, 6, 4-6 (pp. 103-04).
  - 184. Dáv. 5, i, 37.

- (6) food offered by a lady who keeps aside the sucking child, 185
- (7) food given after setting aside the lid or breaking the seal,186
- (8) food given after taking the pot down from the oven at the sight of the monk, or after doing any other fire activity like kindling the fire, extinguishing it inserting or taking out fuel fanning the fire, etc. 197
- (9) food given after climbing the terrace or a high place by means of the ladder.<sup>188</sup>
  - (10) food offered after plucking a lily or any other flower. 189

The following types of articles were not allowed to the monk:

- (1) food specially prepared for him (uddesiya),196
- (2) cold unboiled water. 191
- (3) articles meant to be given away in charity (danattha), 192
- (4) articles given away to acquire merit (punnatthā), 193
- (5) meant to be given to beggars (vanimatthā).<sup>194</sup>
- (6) food meant only for the monks (samanatthā). 195
- (7) food involving sinful activity (āhākamma). 196
- (8) food purchased specially for the monks (kīvagada).
- (9) food which was a mixture of pure and impure things (pūī).
- (10) food brought from a distance (āhada).
- (11) supplemented (ajihoyara).
- (12) brought on credit (pāmicca).

198. Ibid. 5, 1, 57-58.

- (12) brought on credit (painters), (13) mixed with unacceptable things (misa). 197
- (14) mixed with flowers and fresh seeds, 198
- (15) placed on living beings, or on water, or anthill (uttingapanaga), 199

(16) Bulbs (kanda), roots (mūla), fruits (palamba), cut vegetables, fresh cucumber (tumbāga) and Jinger (singabera), barley powder (sattu-

```
185. Ibid. 5, i, 43.
186. Ibid. 5, i, 45-46.
188. Ibid. 5, 8, 61-64.
188. Ibid. 5, 8, 61-64.
189. Ibid. 5, ii, 65-69.
190. Ibid. 5, ii, 14-15.
190. Actr. II, 1, 6, 8 (p. 104); Div. 5, i, 55.
190. Actr. II, 6, 2, 1, 2 (pp. 189-170); II, 1, 7, 7 (p. 107).
192. Div. 5, i, 47-48.
194. Ibid. 5, i, 48.
194. Ibid. 5, i, 51.
195. Ibid. 5, i, 53.
196. Actr. II, 1, 9 (p. 111).
```

cuma), sesamum cake (sakkuli) and treacle (phāṇiya) or such other food kept for sale and covered with dust (raĕṇa pariphāsiya); various fruits, sugar cane (ucchu), rice-wash (cāillodaga); 200 lotus-roots or any part of a fresh lotus, sprouts of trees (pavāla), green vegetables, tilaparpaṭikā, sprouts of Neem tree, rice-cake, cold water (viyaḍa) or imperfectly boiled water (tat-taṇivvuḍa), fruits like Kaviṭṭha, Mātllunga or Citron, Bihelaga, and such other raw articles. 201

- (17) imperfectly pounded and cooked food, 202
- (18) food given out of respect or prepared out of material forcibly stolen and bought by the householder; prepared for a fixed number of people; offered in a festival in honour of the dead; articles kept on a high place; of doubtful purity; prepared for the guests and the sick; cooked by the person who had given lodging to the monk (sejjāyara), and cooled down by means of a fan.<sup>203</sup>
- (19) juice of raw fruits, blossoms of anything, raw rice, honey, liquor, ghee, curds, molasses, oil, etc., pulp of plantain or coconut, etc., <sup>204</sup>
  - (20) royal food (rāyapiņda),205
  - (21) food dripping with ghee, etc.,206
  - (22) food from a festival (sankhadi).207

The Acārāṅga, the Daśavaikālika and the Bhagavatī Sūtra mention certain phrases, the meaning and interpretation of which has created difference of opinion among a few scholars. For instance, the first<sup>308</sup> refers to "bahuäṭṭhiṇam namsena vā maccheṇa vā", the second<sup>309</sup> mentions bahuäṭṭhiṇam poggalam aṇimisam vā bahukaṇṭayam", and the third<sup>219</sup> cites the incidence of Mahāvīra asking Revaï Gāhāvainī to offer him the 'kukku-damam'nsa' and not the 'duve kavoyasaīrā'.

```
200. Ibid. 5, i, 70-75.
```

<sup>201.</sup> Ibid. 5, ii, 18-24.

<sup>202.</sup> Actr. II, 1, 1, 1-6 (pp. 88-89); also II, 1, 8 (pp. 108-110). See Bhag. p. 300a for similar amplified list.

<sup>203.</sup> Actr. II, 1, 1, 11-14 (pp. 90-91); II, 1, 6, 9 (p. 104); II, 1, 3, 5 (p. 96); II, 1, 6, 10 (p. 105); II, 1, 7, 1 (p. 105); II, 1, 7, 5 (p. 107); II, 1, 9, 3 (p. 112).

<sup>204.</sup> Ibid. II, 1, 8, 1-15 (pp. 108-110).

<sup>205.</sup> Dév. 3, 3.

<sup>206.</sup> Ibid. 8, 57.

<sup>207.</sup> Ācār. II, 1, 2, 3 (p. 92). 208. II, 1, 10, 6.

<sup>209. 5,</sup> i, 73.

<sup>210.</sup> p. 686b.

Some scholars, ignoring the explanation of the commentators, hold the view that these phrases refer to the eating of flesh. The commentators, on the other hand, explain the words 'pudgala' and 'animişa' as varieties of fruits, <sup>211</sup> the 'kapotaka' as 'küşmända' or a pumpkin, the 'märjära' as a kind of gas (väyuvišeşa) <sup>212</sup> or a vegetable called 'virālikā' and the 'kukkuṭamām-sa' as 'bījamīraka kaṭāhā. <sup>213</sup>

The question can be rightly solved if one takes into consideration the fact that Mahāvīra was the principal advocate of Ahimsā. It was he who denounced the sacrificial practices of contemporary society and declared that all beings, great and small, desire to live. In the light of the role of Mahāvīra, therefore, it is correct to fall in line with the commentators.

Right since the times of Mahāvīra todate — all these 2500 years — the Jainas have been known for their scrupulous practice of Ahimsā. No other sect — nor even the Buddhists — has been so vigilant about non-violence. This tradition which has been a matter of everyday practice with the Jainas suggests that the words should be interpreted in the way the commentators have done.

Even apart from considerations of the traditional advocacy of Ahimsā by the Jainas, one has to admit that a word is likely to have two meanings and hence we may not be wrong if we accept as correct the explanations by the commentators.

# Proper and Improper Donors:

As we have already seen, the monk visited all the houses irrespective of the status of the families residing in them. He went to beg food to such places where he was not known.<sup>24</sup> If he frequented the same houses, then the people were likely to remark 'that (men become monks) because they will not work and are wretched.<sup>218</sup>

He was, therefore, to approach only "unblamed (äduguñchiä), uncensured (ägarahiä) families, to wit, noble families (uggakula), distinguished families (bhogakula), royal families (räinnakula), or kṣatriya families, or families of the Ikṣvākus and Hari, those of cowherds, barbers, merchants,

<sup>211.</sup> See Dév. (Ed. ABHYANKAR), p. 28 (Notes).

<sup>212.</sup> Ibid., Bhag. p. 691a.

<sup>213.</sup> Ibid.

<sup>214.</sup> Stler. 1, 7, 27 (p. 296).

<sup>215.</sup> Ibid. 1, 3, 1, 6 (SBE, XIV, p. 262).

carpenters and weavers."216 At another place, however, the same text disallows a monk to accept food from ksatriyas, kings, messengers and those born in royal families, whether the members of such families were either inside or outside the house, or when they invited the monks for food.217

Along with these, he was not allowed to accept food from those who had given him a lodging<sup>218</sup> as there was a likelihood of the latter preparing special food for the monk and thus creating ties of obligation.

### The Return:

With these rules of food in his mind, the monk sought alms within an area covered by half a voiana. 219 Within this limit he begged food without creating intimacy with the householders by telling them stories.220 or taking shelter of a pillar.221 etc.

Thus he returned to the monastery with the food and showed it to his guru. Then he reported and confessed his transgressions, if any before the guru, and inquiring whether anybobdy else was in need of food he ate that food which remained after giving to the needy. No food was to be wasted on the ground, and the monk consumed all food in the company of other monks without having any clothing. 222

In case, the monk became hungry while on the begging tour, then finding out a lonely and desolate place or the shelter of a wall, he cleaned the place well. Then washing his hands well, he consumed food there with due permission of the owner of that place 223

In case he came across certain impurities in the food, or accepted impure food through inadvertance, he found out a place free from living beings and deposited the food on that place.224 For the same purpose, he was allowed to question the nature of the food of which he was doubtful, to the donor, and in some cases, was permitted to taste a little amount of sour articles to see whether they are fit or unfit for him.225

```
216. Actr. II, 1, 2, 2.
```

<sup>217.</sup> Ibid. II, 1, 3, 10 (p. 97); Does it signify that the text makes a distinction between ordinary ksatriyas and royal families?

<sup>218.</sup> Ibid. II, 2, 3, 4 (p. 131); Bhag. 231a; Dśv. 3, 5: 'sagariyapinda'.

<sup>219.</sup> Acar. II, 1, 2, 5 (p. 93); Bhag. p. 291b, 292a,

<sup>220.</sup> Dáv. 5, ii, 9.

<sup>221.</sup> Ibid. 6, 57-80.

<sup>222.</sup> Uttar. 1, 35; Dév. 5, i, 84-97; 5, ii, 1; Ācār. II, 1, 10 (pp. 113 ff). 223. Dév. 5, i, 82-83.

<sup>224.</sup> Ibid. 5, i, 82-83; Acdr. II, 1, 10, 6; Ndyd. p. 164.

<sup>225.</sup> Dáv. 5, 1, 56. 76. 78. 79.

If the food obtained in a single round was not sufficient for his maintenance, then the monk was allowed to undertake a second round.<sup>226</sup>

### Ideal Quantity:

The ideal quantity of food to be consumed by the monk was thirty-two morsels (kavala), each of the size of a hen's egg (kukkudiändapamāpa). Besides this, eating such eight morsels was called 'appāhāra'; consuming twelve morsels was termed as 'avaḍḍha'; sixteen morsels, 'dubhāga'; twenty-four morsels 'patta', and thirty-one morsels as 'kiñcūṇa.' Any monk who ate less than the normal quantity of thirty-two morsels was not called pakāmarasabhoi (excessive eater).<sup>227</sup>

#### The Time for Eating:

Generally the monks took food in the third porist (i.e., roughly a prahara) of the day. He could change the time if he had undertaken a vow to eat food at an odd time in the day.<sup>228</sup> Nobody was allowed to eat food at night (rāibhoyana), as also to preserve food overnight or accept such or make a store of food.<sup>229</sup>

### The Mode of Eating:

The monk consumed food in the begging pot. He was not allowed to make use of the householder's pots. While eating food, he was not to combine various articles for enriching its taste, or eat only the good one, or shift the morsel from one side to another for extracting a better taste.

He was not to be greedy or attached to any food, but was expected to eat food only for the maintenance of his body.<sup>230</sup>

#### The Purpose of Eating:

On account of six reasons, the monk was supposed to take food. They were :  $^{231}$ 

- (1) veyana to lessen the pangs of hunger,
- (2) vevavacca to be able to wait upon the elders and the sick.

```
226. Ibid. 5, i. 22.
```

227. Thân. comm. p. 149a; Bhag. 292a; Sufficient to maintain oneself: Uttar. 6, 7: 8.11.

228. Ibid. 26, 32. For various vows regarding this: Stkr. 2, 2, 72 (p. 379).

229. Bhag. 291b; Stkr. 1, 2, 220 (p. 255); 1, 6, 28 (p. 291); 1, 7, 21 (p. 295); Uttar. 16, 7-8; 17, 15-16; 19, 30; Dśv. 3, 2-3.

```
230. Acar. 1, 7, 6, 2 (p. 71).
```

<sup>231.</sup> Than, p. 359a.

- īriyaṭṭhāë to maintain a proper mode of walking,
- (4) sanjamatthäë -- to maintain self-control,
- pānavattivāë to maintain life,
- and (6) dhammacintāë -- to practise religion.

For six reasons, he was to give up food:

- ätanke in illness,
- (2) uvasagge in case of trouble from the king or divine trouble,
- (3) titikkhane-for the practice of bearing bodily pangs,
  - (4) bambhaceraguttīte for the maintenance of celibacy,
  - pāṇidayātavaheum for the protection of living being, and for undergoing a penance,
- and (6) sarīravuccheyanatthāë for the giving up of the body.

In short, the whole set of these rules was reduced to three categories. According to those, a monk was to accept such food as was 'navakodipari-suddha'—i.e., free from the acts of killing beings, cooking or buying the food oneself, or causing others to do so, or consenting to others doing so—; 'dasadosavivajijya' — free from the tenfold faults like doubting the purity of food, etc.; 'uggamuppūyanesaṇāsuparisuddha' — free from the faults of preparation, acceptance and begging. 222

#### General Evaluation of The Rules:

The survey of these different rules may be said to reveal the ethical basis of the whole superstructure of rules. The sole aim of these rules was the non-injury to living beings and the non-attachment either to food or to a particular family or house.

The Daśavaikálika<sup>mas</sup> describes beautifully the mode to be adopted by the monk while begging. It is saud that a monk should obtain food in the same way as the bees do without getting attached to a particular flower or without causing harm to it. While extracting juice from the flower the bee not only maintains itself but also sees that the flower does not wither. Thus the monk also should see that he gets food without getting attached to the food or without troubling the householder. Hence the monk was asked to visit all places where he was not known. The various peculiar

Bhag. 293a: comm. p. 294a; Thân p. 452a; Such stray references to a few of these 42 faults occur also in Thân. pp. 159a, 320a, 460b, 487a; Bhag. p. 231a 291ab.
 1.2-3.

modes of begging, like choosing a particular method of begging, or a particular time, or a peculiar type of food, or donor, may be said to imply the factor of non-attachment which a monk was not normally likely to develop in the event of his regular visits to particular houses.

The element of ahimsā was foremost in these rules which made a monk forego not only raw, powdered and vegetable food, but even that which was given with a wet hand or pot, or with a ladle besmeared with other impure articles. Not accepting cold unboiled water, not traversing over mud or bridge or rain-water or ash, etc., implied the effort in the "ttrict practice of Ahimsā. The rule of not taking food at night was also adopted due to these considerations.

A keen foresight was shown regarding himsā in such rules as not accepting food from pregnant women, or that given from a high place. In such cases the donor was likely to get bodily trouble. The food specially done for the monk was also likely to involve himsā and it was likely to contain foodstuffs full of condiments which were harmful to the controlled mode of monklife. With the same view, the monk was not allowed to visit the places of his relatives beforehand.

It is indeed remarkable to note that inspite of the prevalence of nonvegetarian practices of the then contemporary society, Jains monks advocated and practised vegetarian habits. In this case, the instance of Aristanemi, <sup>284</sup> who renounced the world knowing that several animals would be killed in the marriage feast, would remain unique for all times to come.

The description of a normal size of the morsel of food in terms of a hen's egg need not be taken to mean anything more. Trying to seek more significance in that than necessary would be against the very traditions of Jainism. 255 Similar references from other texts have already been discussed. 256 It is a tribute to the Jaina monks that they had to undergo strict discipline regarding food even under abnormal circumstances like famine or illness. 277

Contemporary rival sects like the Buddhists also were not strict about the vegetarian habits. In this connection, Durga Bhagvar remarks, "The

- 234. Uttar. Chapt. 22.
- 235. See Die Lehre der Jainas, art, 154 for a different view.
- 236. See pp. 172-73 above .
- 237. For deviations of the rule, see Nayd. p. 80, where Selaga is said to have taken wine and flesh in illness; Viedgassys (p. 53) mentions a doctor who prescribed mest-esting to all including the samanas; Acer. II, 1, 4, 1 (p. 97) forbids monks to go to such festivals where mest is served.

Buddhists had, like their contemporaries, strong notions about the purity and impurity of food. However, like other Titthiyas they had no objection in receiving food from outcastes, pregnant women, etc., neither did they refuse things like fish, rice-gruel etc., as other ascetics did. They could take animal food as well. The only precaution taken was that a Bhikkhu was forhidden to eat flesh of a beast purposely killed for his sake, and the flesh of useful animals as horses, elephants etc., and of other animals like dogs etc. 228

Parallel practices in Brāhmanical system also are to be found. In this connection, the instances of Bhāradvija and Visvāmitra, <sup>2000</sup> who saved their life by eating animal flesh, may be noted. From such instances, "it seems pretty clear that in earlier days there was no restraint upon eating meat, though in the time of Manu it was not considered lawful to eat any flesh which had not been sacrifice?" <sup>200</sup>

#### ITEMS OF DAILY ROUTINE:

Before entering upon a detailed discussion of every item of the daily routine of a monk, we shall first note down the general programme of his daily life as given in the Utarādhyagna.<sup>241</sup>

After sunrise, during the first quarter (of the first porisi), he inspected and cleaned his requisites and paid respect to the superiors. Then asking the ācārya whether there was any work for him, the monk did the thing which his ācārya asked him to do. Otherwise, he indulged in studies.

In the second porisi he did meditation, in the third he begged and ate food, and in the fourth he again studied.<sup>242</sup> Then paying reverence to the elders, and doing the 'pratikramana', he inspected the lodging. Then he did 'kāyotsarga', and reflected upon the transgressions he happened to do on that day.

In the first quarter of the night he studied, in the second he meditated, in the third he took to sleep and in the fourth he again studied.

- 238. Early Buddhist Jurisprudence, pp. 147-48.
- 239. Manu. 10, 106 ff.
- 240. PHEAR, I.A., Vol. IV, p. 130.
- 241. Chapt. 26.

Thus, it seems that the chief items of his daily routine were 'paḍile-haṇa' (scanning of requisites), study (saijhāya), 'āloyaṇā' (confession of faults), 'goyari' (begging food), 'kāüssagga' and 'paḍikkamaṇa' (condemnation of transgressions).

### Padilehana:

All articles which a monk used were scanned by him in order to see whether there were any living beings.

He inspected first his alms-bowl, then mouthpiece (muhapatti), then his duster (gocchaga). Taking the broom in his hand, he then scanned his clothing. Standing erect, he held his cloth firmly and inspected it first leisurely (aturiya), then spread it, and at last wiped it (pamaijijia). Then without shaking it (anaccāvya) or crushing it (avaliya), he spread it, in such a way as to make the folds disappear and to avoid friction of its parts against each other (an5nubandhimamosali). Then, folding it in nine flaps breadthwise and in six flaps lengthwise (chappurimā nava khodā), he removed living beings, if any, by spreading the cloth on the palm of his hand (pāṇivisohanam).

Carelessness in the beginning (ārabhadā), in joining the corners of the cloth (sammaddā), in folding it (mosalī), in shaking out the dust (papphodanā), in spreading it out (vikkhitta) or in sitting upon the haunches (veiyā), was not allowed. So also, holding the cloth loosely (pasidhila), or at one corner (palamba), letting it flap (lola) or come in contact with another thing (mosā), or shaking it in many ways (anegarū-vudhunā) or committing a mistake in counting the folds,—all these were deemed as faults.<sup>243</sup>

'Padilehaṇa' was not to be too lengthy or too short (anūṇāiritta). The monk was not permitted to do it while talking with others, or while gossiping, or while taking or giving instructions.

As the period of the 'padas' of the 'porisi' differed with different months, "in the quarter of year comprising the three months Jyesphāmūla, Aṣādha and Śrāvana, the (morning) inspection is to last six digits (beyond ¼ pauruṣī); in the second quarter, eight; in the third, ten; in the fourth, eight",<sup>244</sup> (or 30, 40, 50 and forty minutes respectively).<sup>245</sup>

<sup>243.</sup> See also Thān. p 361b.

<sup>244.</sup> Uttar. 26, 13-29: Transl. based on JACOBI, SBE. XLV. pp. 143 ff.

<sup>245.</sup> Ibid., JACOBI, f.n 1, p. 144,

## Āloyαṇā :

We have already noted the details regarding alocana under 'monastic jurisprudence'.

### Padikkamana:

Pratikramana was the condemnation of one's transgression before the guru. It was done either daily (devasiya), nightly, (rāiya) fortnightly (pakkhiya), four-monthly (cāimmāsiya), or yearly (sainvacchariya).

The Sthāmānga gives sixfold pratikramana, which was done either after easing nature (uccāra), or after removing bodily dirt like cough etc (pāsavaṇa), or done at day or at night (ittariya), or at the time of undertaking a fast unto death (āvakahiē), or regarding particular transgressions (nānkincimichā), or at the end of sleen (somannitie). 246

#### Begging:

We have already seen the rules regarding begging of food. The Uttaråddhyayana<sup>247</sup> refers to six reasons of abstaining from begging which, it may be noted, are the same as given in the Sthānānjaa.

### Kāüssagga:

Kāyotsarga was a bodily posture in which the monk stood motionless for some period, reflecting on the transgressions he had committed, or else he meditated upon auspicious types of reflections. This was deemed essential for the proper training of the mind, with a view to develop an attitude of non-attachment for the body and its comforts.

#### Jhāna (Meditation or mental attitude):

Meditation was fourfold. It was ārta, raudra, dharma-, and śukla.248 The first two types were considered inauspicious, while the last two auspicious.

The 'ārta dhyāna' was of four types according as it was based on ideas of taking revenge, or the yearning for non-separation from pet persons or things, or that in which a person desired that other people should also suffer (āyañka)—or bad thoughts under illness—, and 'nidāna' or remunerative hankering, like thoughts about enjoying sexual pleasures.

<sup>246.</sup> p. 379b; Nāyā. p. 81, 'devasiya padikkamana'.

<sup>247. 26. 35.</sup> 

<sup>248.</sup> Than, 188a; Bhag, p. 923a.

The four lakṣaṇas of ārta dhyāna were, 'kandanatā' (lamenting), 'sotaṇatā' (meekness under contact with unfavourable things), 'tippaṇatā' (to be so sorry as to shed tears in illness), and 'paridevaṇatā' (to give out harsh words indicative of pain).

The 'raudra meditation' was fourfold, according as it pertained to thoughts regarding himsā, untruth, theft, or the protection of worldly property.

It was distinguished by the severity of passions (osanna) or by the thinks due to ignorance of the proper tenets of religion, or by constant, lifelong thoughts about hims (amarananta).

The 'dharma-dhyāna' was also fourfold. It pertained to the proper understanding of the thoughts about proper religious conduct (āṇāvijate), or thoughts regarding calamities in this and the next world (avāya), or reflections about the result of karman (vivāga), or thoughts pertaining to the nature of the world in general.

The four laksanas of 'dharma-dhyāna' were the liking for religion, the inborn affinity for it (nisaggarul), liking for the study of scriptures (sutta), or liking for contact with pious people (osādharul).

The four 'ālambaṇas' (or supports) of this kind of meditation were reading the scriptures (vāyaṇā), asking the difficulties (paḍipucchaṇā), reading the text again and again (pariyattaṇā) and reflections about it (anuppehā).

The four 'anuppehās' (reflections) concerning this dhyāna were the thoughts about the lonely nature of an individual in this world, the transitoriness of the world, the feeling of no refuge except in religion, and the reflections about the real nature of the world (samsārānuppehā).

The 'sukla dhyāna' was also fourfold. It consisted either of reflections regarding the origin, existence and destruction of various matters according to the Nayas (puhuttavitakke saviyārī), or the oneness of the soul (egatavitakke aviyārī), or the state of the stoppage of mental, vocal or physical action (? suhumakirite aniyaṭtī), or the attainment of the state called 'śaileśī' in which all activity is stopped (samucchinnakirië appaḍivātī).

The four laksanas of this dhyāna were the stability or the unperturbed state of mind inspite of alluring efforts by divine beings (avvahe), noninfatuation (asammohe), the intellectual insight into the real nature of the soul (vivega), and the attitude of non-attachment to the body or to anything else (vitiusagrag).

The four 'ālambaṇas' of this meditation were forgiveness (khantī), non-attachment (muttī), non-deceit (ajjava) and modesty (maddava).

The four 'anuppehās' of this dhyanā were as follows:

 not to think that samsāra is eternal or that there are no chances for liberation (anantavattiyānuppehā)

- (2) such thoughts as 'everything has a change of state' (vippariṇāmāṇuppehā),
  - (3) to think that worldly life is inauspicious (asubhāṇuppehā), and
- (4) thoughts pertaining to the nature of the kaṣāyas or passions (avāyānuppehā).

#### Samāhi (Concentration):

For the proper practice of the auspicious types of meditation a good concentration was essential. Hence, efforts for developing such concentration<sup>249</sup> were to be done by the monk.

Samāhi was based either on vinaya (modesty), or on suya (scriptural study), or on tava (penance), or on āyāra (proper conduct).

The first was revealed in listening to the instructions of the guru wholeheartedly (anjusāsijjanto sussūsai), grasping the rules completely (sammam sampadivajjai), devotedly following the scriptural injunctions (veyamārāhayaī), and in not being proud of oneself (attasampaggahiā).

The second consisted in studying the texts with a view to get mastery over them (suyam me bhavissaitti ajjhäiyavvam bhavai), or with a view to develop concentration (egaggacitta), or with the intention of establishing oneself in religion (appāṇam thāvaïssāmi), or, lastly, to stabilise others in religion (thiố param thāvaīssāmi).

The tapaḥsamādhi consisted in doing penance not for any worldly aim (ihalogaṭḥayāë), or for securing other-worldly aim, or for fame or repute (kittivaṇṇasaddasilogaṭṭḥayāë). The principal aim of penance was to be the destruction of karman (nijjaraṭṭḥayāë).

The 'āyārasamāhi' was the perfect carrying-out of monastic conduct not for any worldly aim, or for any other-worldly aim or for fame. The sole purpose behind it was to be the annihilation of karman.

There were supposed to be twenty causes that led to the disturbance of proper concentration. They were quick walking, not wiping the place of occupation or the apparatus, or wiping them badly, using big residences and seats, humiliating the elders, being inimical to the elders, killing living beings. getting angry frequently and quickly, backbiting, giving out doubtful statements, raising pacified quarrels, accepting food from the besmeared hands of the donor, not cleaning the hands and the feet after returning from easing nature, studying at odd times, creating new quarrels, studying loudly at night or using the language of the householder, bringing about a rift in the gana. taking food frequently, and not properly following the rules of begging 250

The avoidance of these faults was essential for proper concentration and proper meditation which a monk had to practise daily.

### Sajjhāya (studu):

Out of all the rest of the items of daily routine, study formed a very important article of routine in the life of the monk.

We constantly get references to various monks and nuns who had studied the eleven Angas (ekkārasa angāim ahijjai).251 That there were debates between the monks of rival sects is also proved by the debate between Suka and Sthapatvaputra, 252 It is remarkable to note that a wide latitude was allowed to the disciples regarding asking difficulties as is attested by the question-and-answer form of the Bhagavati which depicts the conversation between Mahāvīra and Goyama Indabhūï.

## Proper Time for Study:

It has already been seen that the first and the fourth porisi of the day were deemed fit for study.253

But on some occasions study was not allowed. The following were such occasions254 ·

- (1) ukkāvāte - the fall of meteors.
- (2) disidāghe - when the quarters are ablaze,
- when there is thunder. (3) gaiiite
- (4) viiiute - when there are flashes of lightning,
- 250. Smv. p. 37b.
- 251. Niryā. p. 32; Vivāga. p. 80; Nāyā. p. 42, etc.
- 252. Nāyā. pp. 76 ff.
- 253. Uttar. 26, 12. 254. Thân, p. 475b; some of these in Acar. II, 1, 3, 9 (pp. 96-97) "On the appearance of a beast used in agriculture, a frog, a cat, a dog, a snake, an ichneumon, or a rat, the reading of the Veda must be intermitted for a day and a night"-PHEAR, India According to Manu, I.A., Vol. IV, (1875), p. 132.

- (5) nigghate when there are thunder-roars of supernatural beings in a cloudless or cloudy sky,
- (6) jüyate when moonlight and twilight appear simultaneously,
- (7) jakkhälitte when goblin-lights appear in the sky,
- (8) dhūmitā when the sky is smoky,
- (9) mahitā when there is mist,
- (10) rataügghäte when the sky is full of dusty gale,
- (11) candovarāte eclipse of the moon,
- (12) sūrovarāte eclipse of the sun,
- (13) padane if the king or any other prominent person dies, and (14) ravayuggahe if there is warfare, or divine trouble.

Besides these occasions, the first days (pratipadă) of Aṣāḍha and Kārttika, and full-moon-days of Aświna and Caitra, were unproper days. Study before sunrise or after sunset, at mid-day or at midnight was not allowed.<sup>255</sup>

Ten nakṣatras were said to be conducive to the increase of knowledge. They were, migasira, addā, pussa, the three puvvū nakṣatras, mūla, assesā, hattha and cittā. \*\*\*

#### The Place of Study:

The place of study was called nishiyā. 207 It was to be devoid of living, beings, eggs and cobwebs. 288 Besides these, such places where there were pieces of bones (atthi), or of flesh (mainsa), or blood (sonite) or any such other impurities (asutisāmante), or the place which was close to the funeral ground (susfansafmante), 289—all these were unfit for study.

#### The Method of Study:

Generally the upādhyāya or the elderly monk (thera)<sup>260</sup> gave instructions to the younger monks. They sat before him at a respectable distance.<sup>261</sup>

```
255. Than. p. 213b.
```

<sup>256.</sup> Ibid., 525b.

<sup>257.</sup> Acar. II, 9 (p. 179).

<sup>258.</sup> Ibid , II, 2, 1, 1 (p. 120).

<sup>259.</sup> Than, p. 475b-476a.

<sup>260. &</sup>quot;Theranam antië ... ahijiai' Anttr. p. 63.

<sup>261.</sup> Ācār. II, 9, 2 (p. 180).

The main items of study were recital of the sacred texts (vavana). questioning about the difficulties (pucchana), repetition of the text (parivattanā), thinking over it (anuppehā), and indulging in religious discourses (dhammakahā).262

For five reasons the sacred texts were to be read:

- to equip the students with scriptural knowledge.
- to increase students or followers.
- for the dissipation of karman (niijarā).
- (4) for the clear knowledge of the culture and traditions (?).
- and (5) to save the knowledge of the texts from extinction (avocchittinavatthavāte).263

For five reasons, sutra was to be taught:

- for the sake of knowledge (nāna).
- (2) for the sake of faith (damsana).
- (3) for good conduct (caritta).
- (4) in order to free others from mithvatva (wrong belief).
- and (5) in order to expose the real nature of things.264

The Sthānānga refers to six types of debates (vivāya),265 ten ways of exposition of a sūtra,266 and the Samavāyānga267 refers to the eighteen livis (scripts) and seventy-two arts. It may, however, be remarked that the latter were more of a popular nature, and the monk was not concerned with these. Therefore, many of the popular sciences like reading of dreams (sumina), the science of planets (bhauma), magic spells and witchcrafts (manta and vijiā). the science of interpreting the throbbing of the limbs (anga) physiognomy or reading the marks on the body etc., were called as 'papaśruta' or sinful sciences, and hence deemed unfit for the monk,268

Relations of The Guru-Sisua:

The relations between the teacher and the taught were to be cordial and modest. To maintain such relations, therefore, those who were immodest (avinita), attached to forbidden food or to dainty dishes (vikrtipratibaddha),

```
262. Uttar. 30, 34; Than, p. 349a; Naya p. 34.
263. This is not clear.
```

<sup>264.</sup> Thân. p. 350b.

<sup>265.</sup> Ibid., p. 364b.

<sup>266.</sup> Ibid., p. 481a.

<sup>267.</sup> Also referred to by WEBER in I.A., Vol. 18, pp. 372-73.

<sup>268.</sup> Smv. p. 49a. BHLL, DCRI,-24

those who were not of a calm nature (avyavasita), <sup>269</sup> those who were wicked by nature (dusta), dullards (mūdha), and firm in heretical belief (vuggāhiya) <sup>279</sup> were deemed unfit to be students.

For the proper guidance the sisya as well as the guru were to be of pure tendencies. A disciple without a guru was like a needle without the thread which was likely to be lost easily.<sup>271</sup> The obligations of the guru could be repaid by bringing him on the right path if he went astray.<sup>272</sup>

A good disciple was expected to show implicit faith in and respect to the ācārya. He was, therefore, not to sit too close, or at the back, or at the sides, or in front of the guru, but was to sit at a distance from him.<sup>273</sup> He was not to speak unasked, or to interrupt the sermon of the guru, or indulge in back-biting (pitthimanisan na khāigā). He was not to laugh at the faltering or the slip of the tongue of the learned superior.<sup>274</sup> Showing contempt to the guru out of pride, anger, deceit or mistake, taking the ācārya to be raw and dull, and remain sitting while he was speaking to the disciple, were deemed as acts of an unworthy disciple.<sup>275</sup> Along with these, going ahead of the teacher, or along with him, eating good food without showing it to the ācārya, saying, 'Do you not remember?' while the ācārya was giving a sermon. breaking the assembly to which the guru was lecturing by saying, 'ti st ime for begging now', kicking the bed of the guru or sitting upon it, or occupying a higher seat than that of the guru, and not answering the calls of the superior at night,—all these were qualities of an unfit notice.<sup>276</sup>

Bad company led to the development of bad tendencies. Hence the monk was disallowed to go to the place of study along with the heretics, householders and with such monks as were not careful about food <sup>277</sup> Devoid of such contacts, the novice developed modesty and faith, and he always honoured the guru by bowing him with folded hands and begging his pardon in case a transgression was done.<sup>278</sup>

This observance, it may be noted, was not onesided. The guru had also to see that his student was not going astray. In cases of illness, the

```
    Thân, p. 185b.
    Did, p. 185b.
    Comm. p. 168a.
    Utter, 29, 59.
    Thân, p. 118a.
    Utter, 1, 18
    Utter, 1, 18
    50 v. 8, 44-50.
    Utter, 1, 40-41.
    50 v. 8, 44-50.
    Utter, 1, 40-41.
    50 v. 9, 1-12-2, 9, ii, 20; Utter, 1, 20-21.
    Sme, p. 193ab.
    77 Acter, II, 1, 1, 8 (p. 90).
```

278. Dév. 9, i, 12; 9, ii, 17-20.

ācārya took fatherly care of his student. Thus both of them were bound to one another by ties of obedience and affection.

### The Avasyakas:

Besides these, other items referred to are the six essential duties. It may, however, be noted that the Aṅga texts do not give details about it, and they are to be found in the Avaśyakasūtra, which belongs to the Mūlasūtra category.

These six avasvakas279 were:

- (1) sāmāyika-moral and mental equanimity of mind,
- (2) caturvimsatistava-offering prayers to twenty-four Tirthankaras,
- (3) vandanā-paying respect to the superiors,
- (4) pratikramana-condemnation of transgressions.
- (5) kāyotsarga—motionless posture of and non-attachment for the body,
- and (6) pratyākhyāna-self-denial.

Thus the whole day of the monk was spent in various duties which were of a rigorous nature and no possibility was afforded to him to go astray if he led his daily routine in a normal manner.

### PENANCE AND FASTING:

Penance mainly consisted of fasts of various magnitudes. It was divided into two main types.

One of these types was called external (bāhira) penance, and the other internal (abbinitara). These were further divided, each into six subdivisions, which were as follows.<sup>280</sup>

## (a) External Penance:

- (1) anasana-fasting,
- (2) unovariya-eating less than the normal,
- (3) bhikkhāyariyā—begging food (in a peculiar way),
- (4) rasapariccāva—giving up dainty food,
- (5) kāvakilesa-mortifying the body.
- 279. Uttar. 26, 2-4; 29, 8-13.
- 280. Than, p. 364b; Smv. 11b; Uttar. 28, 34; 30, 8. Bhag. 292a. 921a.

and (6) samlinaya—control over the senses, or using a lonely place of stay, devoid of women, eunuchs and animals.

'Anasana' was either temporary (itvara), or that ending in death. The former consisted of fasts either upto the fourth (eatitha, i.e., one day's fast), or sixth (chattha i.e., two days' fast), or eighth (atthama), or tenth (dusama), or twelfth (duvalasa) meal etc., or the fast for six months (chammāsa). <sup>281</sup>

'Ünoyariyā' consisted of refraining from all sorts of spicy food as also from eating more than 32 morsels each of the size of the hen's egg. Eating less than the normal or one's fill was the motto.

'Bhikkhāyariyā'—It consisted of imposing certain restrictions upon oneself regarding the mode of begging, or the nature of the donor, or the quality of food, or the way in which food was offered.

'Rasapariccāga'—Giving up spicy food, or things like milk etc., (kshīrā-davastatparityāgo).

"Kāyakilesa'—It consisted of the practice of various bodily postures like 'hānātite' (kāyotsarga), 'ukkuduyāsanite' (sitting in a squatting position), 'vīrāsanite' (sitting as if one is occupying a chair), 'pesajite' (sitting in a way in which the soles and the buttocks touch the ground), 'dandātite' (lying like the staff), 'lanāgadsati' (lying without letting the back touch the ground), 'godohita' (sitting as when milching the cow), 'palitankā' (sitting in a padmāsana posture), 'addhapalitankā' (placing one foot on the thigh), and standing facing the sun with arms held up.<sup>282</sup>

'Samlīṇayā'—Living with perfect self-control in a pure and lonely residence, which is in all likelihood devoid of any temptations.

The internal penance was as follows:

- (1) päyacchitta-punishment for transgressions.
- (2) vinava-modesty,
- (3) veävacca-service to others.

<sup>281.</sup> Stkr. 1, 2, 1, 14 (p. 251); 2, 2, 72 (p. 379).

<sup>282.</sup> Thân. p. 300b, 397b; Stkr. (transl.) pp. 251, 397; Bhag. 367a, 433a; Dév. 3, 12; Nāyā. pp. 42, 146, 163, 173, 199.

- (4) sajjhāya-study,
- (5) jhāṇa—meditation,
- and (6) viüssagga-indifference or non-attachment to the body.

'Pāyacchitta' was tenfold, consisting of āloyaṇā, paḍikkamaṇa, tadubhaya, vivega, viüssagga, tava, cheya, mūla, aṇavaṭṭhappā, and pārañciyā. All these have been explained elsewhere.

'Viṇaya' consisted of perfect self-control, and purifying the mind by means of proper knowledge etc.

'Veävacca' made it compulsory for the monk to wait upon and go to the help of the āyariya, uvajjhāya, thera, tavassī, gilāṇa, seha, sāhammiya, kula, gana and the sancha.

'Sajihāva'—study.

'Jhana'---Meditation.

'Vıüssagga'—It consisted either of giving up food, or the care of the body, or the four passions

#### Fasting:

Out of all these, it may be noted, fasting had a prominent place in the life of the monk. Various instances are referred to of persons who were "emaciated like the joint of a crow's leg and covered with a network of veins".<sup>283</sup>

Besides restricting oneself to the articles begged (dravya), or to the place (kşetra), or time (kāla), or the mental state (bhāva). 244 various fasts of different magnitude were practised either in the form of a line (sedhitava), or a square (paryāyatava), or a cube (ghana). 255 No deceit in the practice of these was allowed. 256 and the monks were disallowed to undertake improper types of penance without knowing full well the effects of these (bālatava). 257

<sup>283.</sup> Utter. 2, 3; Mrgāputra, Harikesa Bala and Jayaghoşa fasted for a month: Ibid. 12, 35; 19, 25; 25, 5; Fasting of Mahāvīra: Acēr. II, 15, 22 (p. 199); I, 8, 4, 4 and 7 (p. 86) etc.

<sup>284.</sup> Uttar, 30, 14-24.

<sup>285.</sup> Ibid., 30, 10-11.

<sup>286.</sup> Dáv. 5, ii, 46-49.

<sup>287.</sup> Bhag. p. 164a.

### Proper Diet:

The following system prevailed in the case of those who did shorter fasts throughout their life; 288

| Fast    | No. of Liquids<br>allowed | Explanation                                                                                                                        |  |  |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Caüttha | 3                         | Ussetime <sup>289</sup> —water used in fermenting wheat etc. (?).     Samsetime—wash of vegetables.     Cäüladhovane—wash of rice. |  |  |
| Chaṭṭha | 3                         | <ol> <li>Tılodaë—wash of sesamum.</li> <li>Tusodaë—wash of chaff.</li> <li>Javodaë—wash of barley.</li> </ol>                      |  |  |
| Aţţhama | 3                         | Ayāmate—rice-liquid.     Sovīrate—Gruel.     Suddhaviyade—Boiled water.                                                            |  |  |

#### Proper Places:

The proper places for the performance of fasting and religious postures were to be such as were free from eggs, living beings, women, children, beasts, or householders; also those which did not contain fire or water; places like the playground, etc.—in short, such as were not likely to distract the mind or were not the favourite places for worldly activities.

#### The Padimās:

The pratumas were long-term practices of bodily mortification which were based on fasting, meditation and peculiar bodily postures.

The following pratimās are mentioned in the Anga texts: 291

- Bhaddā,
- (2) Subhaddā,
- (3) Mahābhaddā.
- (4) Savvaöbhaddā,
- (5) Bhadduttarā.
- (6) Javamajjhā
- (7) Vaïramajjhā Candapadimā,
- 288. Thân, p. 147a.
- 289. Liberty is not taken with the 'ta-śruti' which occurs in many canonical texts.
- 290. Acar. II, 2, 1 ff. (pp. 120 ff). Uttar. 32, 4.
- 291. Thân. pp. 64b, 195a, 292a, 385b, 453a, 518b, etc., Smv. 21b, 96a; Bhag. 123ab.

- (8) Moyapadimā -- (a) Kuddiyā
  - (b) Mahalliyā
- (9) The twelve Bhikkhu padimās: māsiyā, domāsiyā, ti°, caü°, pañca°, cha°, satta°, paḍhamā sattarāindiyā, doccā satto°, taccā satta°, ahorāiyā, and egarāiyā.
- (10) Sattasattamiya, Atthatthamiya, Navanavamiya, Dasadasamiya.
- Bhaddā—It consisted of the practice of kāyotsarga for four praharas facing every direction. It was thus completed in two days and two nights.
- (2) Subhaddā—The commentator is unable to explain this, and he remarks 'adrstatvena tu noktā'.
- (3) Mahābhaddā—Practising kāyotsarga for a day and a night facing each of the four directions. It was completed in four days and four nights.
- (4) Savvaübhaddā—Practising kāyotsarga for a day and a night facing each of the ten quarters. It was finished in ten days and ten nights.
- (5) Moyapadımā—It was either lesser (khuddiyā) or greater (mahallıyā). It pertained to bodily excreta or dirt (praśravaṇa-viṣayā), and was practised outside the village either in autumn or in summer. If a monk started it after taking food, then he had to perform a fast upto the fourteenth meal (caturdashahktena samāpyate). If he started it without takıng meals, then it was completed by a fast upto the sixteenth meal. This was the practice adopted in the lesser type of moya.

The greator moyapadimā resembled the lesser one in all details except that the monk made a fast upto the sixteenth meal if he started it after taking his meals. Otherwise, he made a fast upto the eighteenth meal.

(6) Candapadimā—In this, the monk either increased or decreased the number of morsels of food according to the increasing or decreasing digits of the moon. It was of two types: Javamajjhā and Vairamajjhā.

The former was that in which the monk took only one morsel of food on the first day of the bright fortnight, and went on increasing the morsels so that he took fifteen morsels on the full moon day. Then taking the same number of morsels on the first day of the dark fortnight, he decreased the number by one morsel every day, and took only one morsel on the new moon day. Thus it resembled the following figure:

The vaïramajjhā was quite the reverse of the previous one. In this,



on the first day of the dark fortnight and went on decreasing the number so that he took only one horsel on the new moon day. Then taking the same quantity on

the monk took fifteen morsels

Javamajihā

the next day, he increased it, and ate fifteen morsels on the full-moon day. It was, therefore, like the following figure: 292



Another way of practising these pratimas was the carrying out of fasts of various magnitudes in a particular period. According to this method the following pratimas were carried out in the following wav: 293

## Savvaöbhaddā.

(a) Khuddiyā-Fasting: 1st to 5th meal complete in: 75 days.

| ı | 1<br>3 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|---|--------|---|---|---|---|--|
|   | 3      |   |   |   | 2 |  |
| l | 5      |   | 2 | 3 | 4 |  |
| I | 2      | 3 | 4 | 5 | 1 |  |
| ۱ | 4      | 5 | 1 | 2 | 3 |  |

Arrangement of fasts.

(b) Mahalliyā-1st to 7th meal: 96 days.

|   |   | _ |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Arrangement of fasts

292. Than. comm. p. 65b.

293. Ibid., pp. 293ab.

#### Bhaddottarā:

Fasting Period

(a) Khuddā—5th to 9th 175 days

5 6 7 8 9 7 8 9 5 6 9 5 6 7 8 6 7 8 9 5 8 9 5 6 7

Arrangement of fasts.

(b) Mahati-5th to 11th meal: 392 days.

5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 5 6 7 11 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 5 6 10 11 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 5 9 10 11 5 6 7 8

Arrangement of fasts.

The Twelve Bhikkhu Padimās:

- (1) Māsikī
  - (a) Period—one month:
  - (b) Food-one datti of food and one of drink:
  - (c) Begging Time—either in the first, middle or the last porisī, but never twice a day;
  - (d) Mode of Begging—according as chosen by oneself; not the normal one:
  - (e) Mode of Life—complete control over the senses and putting up with bodily troubles.

BULL. DCRI.--25

### (2-7) Domāsiyā upto Sattamāsiyā:

In the practice of these pratimās, the period of the previous pratimā was taken into consideration, and the number of the dattis of food and drink increased by one each, and in the 'sattamāsiyā paḍimā,' the monk took seven dattis of food and seven of drink. This set of the first seven pratimās was completed in seven months.

### (8) Padhamā Sattarāindiyā:

- (a) Period-one week:
- (b) Food-one datti of food and one of drink;
- (c) Place-outside the village;
- (d) Postures—'uttānāsana' (facing the sun), 'pārśvāsana' (lying on one side), 'nisadyāsana' (sitting with closed legs).

### (9) Doccā Sattarāïndiyā:

It was the same as above in period—i.e., the week of the previous sattarāīndiyā was counted. In this, the monk took two dattis of food and two of drink. Bodily postures were the 'dandāsana' (lying straight like the staff), 'lakutāsana' (hands and feet touching the ground but the rest of the body above it), 'uktutukāsana' (situng in a soutatting position).

## (10) The Taccā Sattarāïndiyā:

Period was the same as above, but the āsanas were the 'godohanikāsana', 'vīrāsana, 'āmrakubjāsana' (remaining in a curved position like the mango).

(11) The Eleventh Pratimā:

Lasted for a night and a day.

(12) The Twelfth Pratimā:

It lasted only for a night.

#### The Precautions:

In carrying out these pratimás, the monk had to choose a suitable place free from living beings or a crowd of people. Such places were the 'agamagiha' (halls and water-places: comm: 'sabhāprapādi') 'viyadagiha' (open houses) and 'rukkhamülagiha' (places under the tree). He was also allowed to do these in a secluded region in the monastery.

294. Ibid., 157a; Antg. mentions the burnal ground (susāna) as the place for egarālyā paḍimā: p. 18.

The practice of the pratimās was to be done with perfect care. Any mistake in the last pratimā was said to lead to long illness or hysteria.<sup>295</sup>

The monk intending to practise the pratimās separated himself from the other members of his group (egallavihāra). He could speak with them only on four occasions, to wit, to ask for something (yācanī), to ask the proper road (pucchanī), to give consent to something (anunnavanī), and to give reply to a question (putphassa vāgaranī). 286

### Total Period:

As the period of the previous pratimā was taken into consideration when practising the next one, the whole group of twelve pratimās was finished in seven months, three weeks, one day (i.e., night and day), and one night.

# Other Padimās:

Besides these, there were four other padimas. They were:

| Name           | Period   | No. of alms | No. of dattis                                                                                            |
|----------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sattasattamiyā | 49 days  | 196         | One on first day and seven (each of drink and food), on the seventh day. The same procedure for 7 weeks. |
| Aţţhaţţhamiyā  | 64 days  | 288         | One to eight.                                                                                            |
| Navanavamiyā   | 81 days  | 405         | One to nine.                                                                                             |
| Dasadasamiyā   | 100 days | 550         | One to ten.                                                                                              |

#### Major Fasts:

There are mentioned a number of fasts of various designations which were as follows:

#### (a) Ayambilavaddhamāna:

This was a penance in which a single āyambila food was taken once a day. Ayambila meant pure food like boiled rice which was not mixed with anything else. The āyambila was followed by a caüttha fast, then the monk took two āyambila meals, then again the caüttha and so on, till he attained the hundredth āyambila meal. The whole penance was completed in fourteen years, three months and twenty days.<sup>297</sup>

<sup>295.</sup> Thân, p. 147b.

<sup>296.</sup> Ibid., p. 183b.

<sup>297.</sup> Antg. p. 52.

### (b) Gunarayana:

It was a penance in which various fasts were done as given in the following order: <sup>288</sup>

| Month | Magnitude | of the fast | Bodily posture                                                                |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1st   | • • • • • | 4th fast    | At day, looking at the sun with<br>a squatting posture; at night,<br>virāsana |
| 2nd   |           | 6th fast    | VII CLUMINI.                                                                  |
| 3rd   | <b>.</b>  | 8th fast    |                                                                               |
| 4th   | <b></b>   | 10th fast   | •                                                                             |
| 5th   |           | 12th fast   |                                                                               |
| 6th   |           | 14th fast   |                                                                               |
| 7th   |           | 16th fast   |                                                                               |
| 8th   |           | 18th fast   |                                                                               |
| 9th   |           | 20th fast   |                                                                               |
| 10th  |           | 22nd fast   |                                                                               |
| 11th  |           | 24th fast   |                                                                               |
| 12fth |           | 26th fast   |                                                                               |
| 13th  |           | 28th fast   |                                                                               |
| 14th  |           | 30th fast   |                                                                               |
| 15th  |           | 32nd fast   |                                                                               |
| 16th  |           | 34th fast   | (i.e., fast upto the 34th meal).                                              |

# (c) Kaņagāvalī:

It was similar to the 'Rayaṇāvali' given below, with the difference that this penance replaced the sixth fast with the eighth. The total period required for completing it was five years, nine months and eighteen days.<sup>209</sup>

# (d) Muttāvalī:

This consisted "of a series of fasts from fourth upto thirty-fourth, but from a fast until sixth meal, there (was) an intervening catittha in each case." The total duration was three years and ten months.300

<sup>298.</sup> Bhag. pp. 123b-125b; Antg. p. 31; Nāyā, p. 42; Anttr. p. 58.

<sup>299.</sup> Antg. p. 47.

<sup>300.</sup> Ibid., p. 52: See Edition by P. L. VAIDYA, Notes, p. 154.

### (e) Rayanāvalī:

This penance contained four series (parivāḍī). The breaking of the fast in the first series was done by accepting all flavours (savvakāmaguņi-yam); in the second, the monk was allowed to do so with food devoid of ghee etc., (vigaivaijam); in the third, food without articles like gram etc., (alevā-ḍam); in the fourth, he broke the fast with āyambila (i.e., simple, unmixed, boiled rice).

All the four series were completed in five years, two months and twenty-eight days.  $^{301}\,$ 

- (f) Savvaöbhadda:
- (i) Khuddaga (Lesser)

It had also four series, each requiring hundred days to finish. The four series were completed in one year, one month and ten days.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |

Arrangement of fasts.

### (ii) Mahālavam (Greater) :

It was similar to the previous one but was more extensive (1-7). The whole, consisting of four series, required two years, eight months and twenty days to complete.<sup>302</sup>

# (g) Sîhanikkîliya:



The name of this penance was said to resemble the mode of walking of a lion. It is characteristic of the lon that he looks back often while going ahead. (Hence the term 'Simhāvalokana'). In the same way, the monk practising this penance, undertook the practice of the previous fast again, before undertaking a fast of the next higher magnitude: for instance, 2, 3, 2, 4, 3, 5, and so on.

301. Ibid., p. 45. 302. Ibid., pp. 49-50.

#### (i) Greater:

In this series the fasts were from one to seventeen. The period required for one series was one year, six months and eighteen days. The whole was completed in six years, two months and twelve days.

#### (ii) Lesser:

The fasts were restricted to the magnitude of two to ten. The whole was completed in two years and twenty-eight days.<sup>303</sup>

## The Kanagāvali:

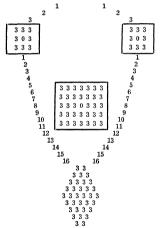

#### SUPERNATURAL POWERS:

The monks were forbidden to make use of supernatural powers, or to indulge in the practice of popular sciences based on omens and superstitions.

#### 303. Ibid., p. 48.

The Sūtrakṛtānga lays down the following practices as unworthy of monk-hood:

"Interpretation of the marks of women, men, elephants, cows, patridges, cocks, ducks, quails, of wheels, parasols, jewels; the art to make one happy or miserable, to make a woman pregnant, to deprive one of his wits; incantations, conjuring; oblations of substances; the martial acts; the course of the moon, sun, venus and jupiter; the falling of the meteors; great conflagration; divination from wild animals, the flight of crows, showers or dust, rain of blood, the vaitāli and ardhavaitāli arts, the art of casting people asleep, of opening doors, the art of Capdālas, Sabaras, Dravidas, Kalingas, Gaudas, Gān-dhāras; the spells for making somebody fall down, rise, yawn, for making him mimovable, or cling to something; for making him sick, or sound; for making somebody go forth, disappear (or come). 300

The above view is supported by the Uttarādhyayana<sup>305</sup> also when it forbids the use of spells, roots, fortune-telling and superstitious rites in monk life.

Inspite of this, however, it seems that in a society which was full of such practices, monks could hardly remain aloof from these. This may be proved from the references to the lesyäs. The Bhagavati refers to Gosāla who was well-versed in the science of omens and who could foretell the prosperity or otherwise of the people.<sup>300</sup> That Mahāvira himself knew the tejo-leśyā (power to burn others which is the result of penance), is evident from the incident in which he saved Gosāla when the latter teased a certain ascetic Vesuvāvana who tried to burn him.

It was said that if one accepted the kummāsapinda for a period of six months, and practised during that period fasts upto the sixth meal and exerted himself by standing facing the sun with arms held aloft, then one could acquire tejoleśyā. The Sthānānga. however, describes three ways of acquiring this power: by mortifying the body (āyāvaṇatāte), by restraint of anger (khantikhamāte), and by fasting without taking water (apāṇageṇam tavokammeṇam).

Besides this, the threefold transformation of the physical body 'viüvvaṇā'),<sup>309</sup> the jakkhāvesa<sup>310</sup> (being possessed by the supernatural beings like

```
    Ster. 2, 2, 27 (p. 366).
    St. 31, 15, 7-8; 17, 18, 20, 45.
    Chapt. 15, also Möyd. p. 1 'senkhittaviillatetillese'.
    Bhap. p. 666b; Gosāla burnt Mahāvira's two disciples, Ibid., pp. 678a, 687b.
    Bhd., p. 104b.
    Did., p. 104b.
    Did., p. 104b.
```

the yakṣa), flying up into the air,<sup>311</sup> and similar other practices are also referred to. An element of legendary supernaturalism and popular superstition can be detected in the thirty-four excellences (aïsesa) of the Tirthankaras and the interpretation of the ten great dreams of Maḥāvira <sup>312</sup>

It may also be noted that the three out of the five kinds of knowledge (nāṇa), endowed the monk with superhuman powers. The 'ohināṇa' endowed him with clairvoyance, the 'manaḥparyāya' with thought-reading and the 'kevala' made him omniscient. 313

The acquisition of such and other supernatural powers was termed labdhis. $^{314}$ 

#### DEATH:

The monk always yearmed to escape from the cycle of births and rebirths, and the sooner he reached the end of worldly existence the more he was glad. The whole outlook of life being that of non-attachment, the monk put the body to the rigour of mortificatory practices, sustaining it so far as it served his purpose of a religious life: in fact, he was more particular about minor living beings than himself. That is why Charester remarks that Mahāvīra "seems in reality often to care much more for the security of animals and plants than for that of human beings". As monk took recourse to voluntary death with the permission of his teachers when he found that he could no more sustain his body.

Various forms of death are to be found in the Angas. They are as follows:

# (a) Bhaktapratyākhyāna:

It consisted of total abstinence from food and drink. In this form of death, the monk scanned a proper place free from living beings either in a village or in a forest. Then he spread the bed of straw over it and, by giving up food and drink, he put up bravely with all the pangs of the body, at the same time keeping his mind free from worldly thoughts. Even though insects, mosquitoes and ants bit him, he lay down quietly. He was not allowed to

<sup>311.</sup> Ibid., pp. 793-94 ref. to Vijjācāranas and Janghācāranas who could fly up in the air. The former power could be acquired by fasting upto the 6th meal incessantly, and the latter by fasting upto the 8th.

<sup>312.</sup> Than. p. 60ab, 499ab; Bhag. 710ab.

Smv. 66s, 73b, 145b, etc.; Ráya., p. 30; Antg., p. 25; Vtvåga., pp 6, 17, 25, 77;
 Nryd. pp. 3, 55 etc.; Nöpö. p. 44 where Mahävira knows the thoughts of Mehakumära;
 Seeing things in another city: Bhag. pp. 191-92.

<sup>314.</sup> Ibid., pp. 348ab

<sup>315.</sup> CHI., Vol. 1, p. 162.

move his limbs under any circumstances. Thus, "after the āśravas have ceased, he should bear (pains) as if he rejoiced in them. When the bonds fall off, then he has accomplished his life". 316

## (b) Ingitamarana:

In this form of death, the monk did not lie on a bed of grass, but on a bare piece of ground free from living beings. Moreover, he was allowed to make movements of his limbs only according to the rules of 'samitis' and 'guptis.' He was allowed to walk when he was tired of lying, sitting or standing. But, he did all these activities without taking food with the noble intention of meeting such an 'uncommon death'.<sup>317</sup>

#### (c) Pāövagamana:

This consisted in standing motionless like a tree without any food till death overtook the monk On a place free from the living beings, he stood bearing the pangs of hunger or thirst.<sup>312</sup>

## (d) Samlehanā:

The Uttarādhyayana<sup>510</sup> refers to 'sakāma' or the wise man's death (paŋdita-maraṇa) as it was met with one's will for it. Death against one's will (akāma) was that of an ignorant man (bāla). The former consisted of the three types described above.<sup>320</sup>

Besides these, there was a mode of death going under the name 'samlehanā'. This was quite a planned scheme of mortification as a prelude to fast unto death.

The maximum period of mortification was twelve years, the average one year and the minimum of six months.

The period of twelve years was subdivided into various periods. In the first four years the monk abstained from dainties (vigā-nijjūhaṇam kare). In the second phase of four years, he practised various kinds (vicitta) of fasts. In the ninth and the tenth year, he ate 'ācāmla' at the end of every second fast (egantaramāyāmam). In the first half of the eleventh year, he

316. Acăr. I. 7, 8, 7-10 (p. 75-76): The following order is given in the Nāyā. pp. 164-65, and the Bhag p 321a-(1) Scanning the place, (2) Spreading the grass bed, (3) Facing the east, (4) Salute to the Arbat, (5) Decision to give up food.

317. Ācār. I, 7, 8, 11-18 (pp. 76-77).

318. Ibid., I, 7, 8, 19-23 (p. 77). On the rendering of the Präkrt term 'pšovagamas' as 'pädapopagamana' by commentators, Jacons (Ibid. p. 77, f.n. 1) remarks, "This etymology, which is generally adopted by the Jainas, is evidently wrong; for the Sanskrit prototype is the Brāhmanical präyopagamana"; Nāyā, pp. 44-45; Bhag p. 128b, 685a.

319. 5, 2-3; also Bhag. p. 118a, 624ab; Thân. 93b, 175a; Stkr. 2, 7, 18 (p 429).

320. Ibid., 5, 32.

did not practise very long fasts (nāïvigiṭṭḥam), while in the latter half of the same year he practised severe fasts (vigiṭṭḥa tava). During the whole of the eleventh year, however, he maintained himself only on a measured quantity of 'ācāmla'. In the last, i.e. the twelfth year, the monk either fasted for a day and then took 'ācāmla' on the next day, or abstained from 'ācāmla' even on the second day, and broke his fast only after a fortnight or a month. Thus he were to till his death 'all

# Improper Types of Death:

A number of other types of death are referred to in the Sthānānga and the Samavāgānga. The former<sup>22</sup> cites as many as twelve kinds of death condemned by Mahāvīra and hence unfit for ideal monks. These forms were:

- valāyamarana death by falling a prey to the parīsahas and thus going astray, (samyamānnıvartamānānām parīsahādibādhitatvāt maranam);
- (2) vasaṭṭamaraṇa death by going under the influence of the sense-organs (indriyāṇām adhīnatām .... gatānām .... maraṇam);<sup>328</sup>
- (3) niyāŋamaraŋa death³²²²² with the desire of achieving some worldly aim in the next birth (rddhibhogādiprārthanāmdānam, tatpūrvakam maranam);
- (4) tabbhavamarana that death at the time of which the person does a karman due to which he gets the same rebirth;
- (5) giripaḍaṇa fall from a mountain;
- (6) tarupaḍaṇa jumping from a tree;
- (7) jalappavesa drowning oneself;
- (8) jalanappavesa entering fire;
- (9) visabhakkhana eating poison;
- (10) satthovāḍaṇe stabbing oneself to death;
- (11) vehāṇasa death by hanging; and
- (12) giddhapatthe exposing oneself to the vultures, etc.

<sup>321.</sup> Uttar. 36, 249-54; See Thân. comm. pp. 95ab, 96a; Nâyâ. pp. 46, 157, 200.

<sup>322.</sup> pp. 93b, 94ab; some of these in Acir. II, 10, 13 (p. 182): In Brihmanism also the penitents who have attained the highest state of asceticism are recommended starvation: Apastamba Dharmasistra (SBE, Vol. 2, pp. 154, 156) quoted by BURLER, Indian Sect. of the Januas, p. 16, fi.n. 5; See also Uttar n3, 268, Negla, p. 171.

<sup>323.</sup> Ibid., p. 206; See also Bhag., pp. 624a ff. p. 118b.

<sup>324.</sup> Nāyā. p. 174.

It may be noted, that the last two were permitted only on rare occasions under which one found it hard to maintain one's celibacy (śīlarakṣaṇādau).

The same text says that Mahāwīra had laid down only two forms of death as proper for the monks. They were the 'bhattapaccakkhāṇa' and the 'pāövagamaṇa.' Both these were divided into 'nthārima' and 'aṇthārima'. The former denoted death in a place of habitation, while the latter in a cave etc., (gritkandarādau).

Another classification<sup>325</sup> was threefold: the 'bālamaraṇa', 'paṇḍiyamaraṇa' and 'bālaṇaṇḍiyamaraṇa.' The first was the death of the fool, i.e., one who was not self-controlled; the second that of an enlightened and self-controlled person, and the last that of the partially controlled (saṃyatāsaṃyatā). These three were subdivided each into three types according as the leśpäs (soul-tints) were in an impure state (thita), or were not working out a bad effect (asankiiththa), or were undergoing purification (appaijavajātalese).

The same list is continued in the Samavāyānga<sup>326</sup> which gives as many as seventeen types of death. Besides the above types, the following kinds of death are mentioned:

- (1) avii (frequent death),
- (2) āvantiva327
- (3) ohi-marana
- (4) antosalla marana (death with an inner dart of sin unconfessed).
- (5) kevali-marana (death of an omniscient one),
- and (6) chaumattha-marana (death of a person devoid of omniscience).

It may be noted here that such division was perhaps not based on a scientific basis as it could be increased on any scale by including many other types of death in it.

Peculiar enough, the texts do not mention the funeral rites of the monk anywhere in detail. Instead of that, they merely give examples of different persons who met death by the approved modes of death for a Jaina monk.<sup>288</sup>

```
325. Than. p. 175a.
```

'apacchimamāranantītasamlehanājhūsanajhūsīte

bhattapānapadiyākkhitte pāovagate'-Thān. 17la.

On the death of Meha, other monks performed kayotsarga and took his requisites to the guru. It is not stated how the body was disposed of .-- Nova. pp. 45, 185.

<sup>326.</sup> p. 33a.

<sup>327.</sup> Not clear.

<sup>328.</sup> Mahāvira's parents died by fasting unto death: Acār. II, 15, 16 (p. 194); Meha does pāòvagamana: Nāyā. pp 44-46; Mallī, Ibud. p 120; khandaga: fast unto death: Bhag. pp. 126b. The oft-used phrase is:

Moral Discipline and Self-Control:

The fundamental vows which formed the very basis of monk life were a group of five yows (mahavvaya) which were as follows:

## (a) Savvāö pānāivāvāö veramanam

Abstaining from injury to living beings, either small (suhuma) or great (bāyara), mobile (tasa) or immobile (thāvara).

For the perfect practice of this vow, the monk had to take precautions pertaining to his movement (irjŵ samite), mental thoughts (maṇam parijā-naï), speech (vaim), deposition of his requisites (āyāṇabhaṇḍanikhhevaṇā-samite), and inspection of his food and drink (āloiyapāṇabhovaṇabhoï).

## (b) Savvāö musāvāyāö veramanam:

The renunciation of all types of lies either in anger, greed, fear or in jest (hāsā).

This was properly followed by speaking after deliberation (anu vii bhāsī), knowing and giving up anger, greed, fear and mirth.

## (c) Savvāö adinnādānāö veramanani:

Giving up stealing (lit., that which is not given), of any article at any place.

This was properly carried out by restricting to limited alms (anuvui mioggahajāi), asking the permission of the superior before consuming food or drink (anunnaviya pāṇabhoyaṇabhoi), taking possession of a part of a ground for a fixed period (ettāvatāva oggahaṇislae), renewing the permission after the period of the previous one had elapsed (abhikkhaṇam abhikkhaṇam oggahaṇasilae), and begging for a limited ground for one's co-religionists (mitoggahajātī .... sāhammiesu).

## (d) Savvāö mehunāö veramaņam:

Abstaining from sexual intercourse either with divine beings, human beings or with lower animals.

It was properly followed by not discussing matters concerning women (itthinam kahamkahaittaë), not contemplating over forms of women (itthinam ... indiyāim), not recalling to mind former sexual pleasures (puvvarayāim puvvakiliyāim sumarittaë), not drinking or eating too much, or taking spicy dishes (atimattapāṇabhoyaṇabhoī .... paniyarasabhoyaṇabhoi), and by not accepting a bed used by women, animals and eunuchs (itthipasupaṇḍarasanhaittim sayanāsanhaittim sayanāsanhaitim).

# (e) Savvāö pariggahāö veramaņam:

The renunciation of all possession and attachment, little or much, small or great, pertaining to either living beings or to lifeless things.

This vow was properly followed when the monk refrained from enjoying the pleasures of hearing, seeing, smelling, tasting and feeling.<sup>329</sup>

The Daśavaikālika330 adds the sixth yow to this list:

## 

Abstaining from taking a night meal.

All these vows were to be practised in the thrice threefold way, inasment has, the monk was not to transgress these himself, or cause somebody else to do so, or consent to others doing so, either mentally (manena), vocally (vāēna) or bodily (kāēna).

#### Ahimsā:

We have already noted that the whole basis of the rules of begging and food was ahimsā. For its practice, monks and nuns were not allowed either in sleep or otherwise, to touch, or break, or scratch, or shake by means of anything either a lump of earth, or a wall (bhitti), or a stone, or a clod, or a dusty garment, or the body, 3<sup>31</sup> For the same reason, the monk cleaned his requisites, 3<sup>32</sup> did not tour in the rainy season, 3<sup>33</sup> examined his requisites (padilehana), 3<sup>34</sup> scanned the places of easing nature (uccārapāsavaṇa) 3<sup>35</sup> used boiled and strained water, 3<sup>36</sup> did not do any fire activity, 3<sup>37</sup> did not fan anything, 3<sup>38</sup> sukled carefully, avoided watery regions, 3<sup>39</sup> and covered his face or the place where his sneezing, or yawning, or vomitting was likely to spread. Not only that, he had to be careful in not hurting the feelings of others by his speech or behaviour. <sup>34</sup>

```
329. Ācār. II, 15; (pp. 202 ff); Smv. p. 44a; Thān. p. 290a; Antg. p. 36.
```

<sup>330.</sup> Chapt. 4; Uttar. 30, 2. Thân. 460ab; Smv. 46a; Nâyâ. pp. 45, 74; Bhag. 571a; See also Dév. Chapt. 6.

<sup>331.</sup> Ibid., Chapt. 4; 8, 4-5

<sup>332.</sup> Ibid., 8, 17.

<sup>333.</sup> Ibid., 6, 27-46.

<sup>334.</sup> Bhag, 139a; Uttar, 26, 22-31; Thân, 361b.

<sup>335.</sup> Dśw. 8, 18; Thân. 380a; Uttar. 24, 17-18; Ācār. II, 10, 1-22 (pp. 180-83); Stkr. 1, 9, 12 (p. 302); 1, 9, 19 (p. 303); 2, 2, 23 (p. 364).

<sup>336.</sup> Dśv. 8, 6-7.

<sup>337.</sup> Ibid. Chapt. 4.

<sup>338.</sup> Ibid. 4. 10.

<sup>339.</sup> Ibid. 8, 10-11; also Chapt 4.

<sup>340.</sup> Acar. II, 2, 3, 28 (p. 135).

<sup>341.</sup> Dáv. Chapt. 7.

The reason behind that was that "all living beings desire to live and not to die. Therefore, the nigganthas give up killing of living beings", 3d This generous outlook led not only to mere justice but to equanimity or samatiale., the control of one's passions towards all. The same note of identity of the individual soul with others is beautifully expressed by the commentary to the Dašavaikālika: 3d

Eka eva hi bhūtātmā bhūte bhūte vyavasthitaḥ /

'Soul is one even though it resides in many living beings. It is just like the single (reflection of) the moon in a (quiet) pond which becomes manifold (when the water is disturbed).'

Guttis and Samiis:

The proper channels of acquiring such equanimity which was the basis of ahimsā, was the practice of five samıtıs and three guptis.<sup>344</sup>

The five samitis were those which prescribed carefulness regarding movement (iriyā), speech (bhāsā), begging (esaṇā), receiving and keeping the things necessary for religious purposes (āyāṇabhaṇḍanikkhevaṇa) and deposition of bodilv excreta (uccārapāṣavaṇakhelasiṅṇhāṇajailaparithāṇaṇa).

The three guptis<sup>345</sup> consisted of control over the mind (mana), speech (väk) and body (kāya). Endowed with these, the monk controlled his passions (kaşaya) like anger, pride, deceit and greed, and put up with all sorts of troubles.

The tenfold religion of the monk consisting of forbearance (khanti), non-attachment (mutti), non-deceit (ajjava), modesty (maddava), carefulness in actions (lāghava), truth (sacca), self-control (sanjama), penance (tava), non-possession (citāta) and celibacy (bambhacera). made a monk fit to put up with the twenty-two troubles (parisahas).

342. Ibid. 6, 11.

343. p. 41.

344. Bhag. 121a, 775b; Thân 343a; Smv. 10a, Uttar. 24, 1-2, 20, 40; Vivâga. pp. 15, 80; Antg. p. 17; Stkr 2, 2, 13 (p. 364).

345. Thân, 111b; Smw. 8a; Dên. 3, 10; Uttar. IX, 20-22; 24, 40; 11, 4-9. For a detailed description about proper and improper speech. Dên. Chapter VII; Acir, II, 4, 1, 1 (pp. 149 ff); Seven kinds of bad speech. Thân. p. 403b; Condemnation of the five great personalities leads to rebrirth and no liberation. 10d. p. 321a.

346. Same ideas repeated elsewhere: Seventeenfold sainyama: Thâu, p. 279b; Smu. p. 31: twenty-seven qualities of a monk: five great yows, fivefold sense-control, control of four passions, verbal control, physical and mental control, knowledge, conduct, faith, putting up with trouble and bearing the pangs of death: Ibid. p. 46a; sixfold pramāda or faults: Thâu, p. 390b.

# Self-control:

The twenty-two parisahas pertained to the troubles to which a mouk was often subjected to. <sup>347</sup> They were the troubles due to hunger (digañchā), thirst (pivāsā), cold (siya), heat (usna), mosquutoes and flues (dansamasaya), nakedness (acela), dissatisfaction with the objects of control (arati), women (itthi), wandering life (caryā), places of study (nishiyā), lodging (sējā), abuse (akkosa), death (vaha), asking for something (jāyanā), not to get what is wanted (alābha), ıllness (roga), prıcking of grass (tanaphāsa), boduly dirt (jalla), kınd and honourable treatment (sakkāraprurakkāra), knowledge and reason (pannā), ignorance (annāṇa), and equanimity (sammatta).

## Sabalas (Major Faults):

The following were supposed to be the major transgressions of monk life: (1) masturbation, (2) sexual intercourse, (3) taking food at might (rāi-ibhoyaṇa), (4) eating food prepared for the monk by committing hinsa (âhākamma), (5) accepting food from him who has given residence (sejijāya-ra), (6) accepting specially made (uddesiya) and bought (kiyagada) food, (7) violating the vow of pratyākhyāna³sā again and again, (8) changing the gaṇa within six months, (9) crossing navel-deep water thrice in a month, (10) practising decent thrice in a month, (11) accepting royal food (rāyaṇṇḍa), (12) doing mighty to living beings deliberately, (13) stealing, (14) telling a he deliberately, (15) doing study or kāyotsarga in an unfit place, (16) deliberately stepping over a stone-slab or a clod of earth or a piece of wood containing living beings, (17) sitting over a piece of ground containing seeds etc., (18) deliberately eating roots and bulbs, (19) crossing navel-deep water ten times in a year, (20) practising decoit ten times in a year, and (21) eating food with a hand wet with cold water-<sup>150</sup>

#### Celibacy:

A well-controlled mind led to the practice of ideal celibacy. The monk was asked not to look at females or walk along with them. He was not allowed to be alone with a woman, or to use beds slept over by them, or tell stories regarding them, or to look at them, or to remember former enjoyments, or to eat spicy food, or eat too much, or gaze at wall-paintings of women. He

<sup>347.</sup> Uttar. Chapt. 2; Smv. p. 40b.

<sup>348.</sup> Pratyākhyāna was ten-fold: anāgaya, aikkanta, kodisahiya, niyantiya, sāgāra, anagāra, parimāṇakada, niravasesa, sākeya and addhāya; pertaining to the period or the quantity of a particular item given up.

<sup>349.</sup> Smv. p. 39ab.

was asked to remain aloof from a woman even if she was disfigured and hundred years old for "they are to monks what a cat is to a chicken". 550

All efforts of bodily toiletting and decoration were to be avoided. Therefore, the monk was not allowed to take bath, or clean his teeth, or use flowers and scents, or fan his body. Si He was to carry the durt on his body life-long and no attempts of external purity were encouraged. See Use of purgatives. or or of enema, applying collyrum, playing dice. See anong to all sorts of recreation like dramas etc., See were the forbidden items of monk life.

To repeat, in short, for the maintenance of celibacy the monk was asked to avoid the following things:

- (1) Using beds and seats enjoyed by women, eunuchs, and beasts,
  - (2) to tell stories only to women,
  - (3) to look at the forms of women and contemplate over them,
  - (4) to sit together with a woman on one seat,
- (5) listening to the singing, laughing or any other sounds of women by remaining behind a curtain or a wall.
  - (6) recalling to memory past enjoyments.
  - (7) eating well-dressed food,
  - (8) eat or drink excessively,
- (9) to get attached to sounds, colours, tastes, smells or touches,
- and (10) to put on ornaments.356

The monk was forbidden to use for religious postures places used by the householders with the reason that the women in the house were likely to force him to have sexual intercourse.<sup>297</sup> In cases of emergencies, however, he was allowed to enter the royal harem for protection. These cases were:

- If the city gates were closed, or encircled on all sides and the samanas were unable to go out for food or water,
- 350. Stkr. 1, 4, 1, 5 (p 272); Uttar. 16, 1-10; Thân. 444a; Smv 151; Dśv. 2, 4. 7-11; 8, 54-58; Eighteenfold celibacy: Smv. p. 33.
- 351. Div. 3, 2-3; 61-64; Smv 35b; Thān. 460b; Stkr 1, 9, 13 (p. 303), 2, 2, 73 (p. 380), etc. (transl. pp. 295 ff, 302-03, 380, 405).
- 352. Uttar. 2 37; Acar. II, 13, 1-23 (pp. 286-88), forbids nailcutting, washing the body, dressing the hair, etc.
  - 353. Dáv. 3. 9.
    - 354. Ibid. 3, 4; Stkr. SBE., XIV. p. 303.
  - 355. Acar. II, 11, 1, 18 (pp. 183-85); Stkr. (transl.) p. 305.
- 356. Uttar. XVI, 1-10; Thân. p. 444a; Smv. p. 15a; Some of these in Stkr. 1, 4, 1, 5 and 13 (pp. 272-73).
  - 357. Acar. II, 2, 1, 12 (p. 124); Stkr. 1, 4, 1, 30 (p. 275).

- (2) If articles like a plank, a stool etc., were to be returned,
- (3) If the monk was afraid of a horse, elephant or a wicked fellow,
- (4) If somebody held him by the hand and took him there by force.
- and (5) If the gardens and other places were occupied by the people belonging to the royal harem.<sup>338</sup>

## Lova:

One aspect of the non-decoration of the body and of self-control was the peculiar practice of loya, or the uprooting of the hair on the head and beard in five handfuls. The typical phrases used in this connection were 'munde bhavitta agara's anagariyam pavvaïo ''359 or 'pañcamuṭṭhiyam loyam karei', '360

From the description of Meha's renunciation as given in the Jātā-dharmakathhinga<sup>80</sup>, however, it is gathered that Meha's head was shaved by a burber, and only four-finger high (or over a space measuring four aṅgulas?) (caŭiraṅgulavajie) hair were left on his head (nikkhamuṇapäügge aggakese). Then he uprooted these in the presence of Lord Mahāvīra.

This loya was done either after two, three or four months, and was carried on at daytime, preceded by a fast  $^{362}$ 

#### Illness:

The proper control over the sense-organs led to proper conduct regarding food and other items. Any excess was said to lead to illness, and the ten causes of illness as given in the Sthānāngass may be said to imply the same. It is said there that constant sitting (accāsanāte), frequently sitting on an uncomfortable seat, improper food (ahiyāsanayāë), excessive sleeping (atijiddāē), constantly keeping late hours (atijāgaranena), checking the calls of nature or not letting out cough, etc. (uccāraniroha and pāsavaṇaniroha), long journey (addhānagamaṇa), improper food (bhoyaṇapaḍikūlatāte) and excitation of passion (indiyatthavikovaṇayāte) generally lead to illness.

<sup>358</sup> Thân, pp 311b-312a.

<sup>359.</sup> Smv. 37a; Thân. 46a, 176b, 307a, 400b; Uttar. 19, 13; 20, 41; 22, 24; Antg. p. 37; Dâv. 4, 18; Acêr. II, 15, (p. 189); Stêr. 2, 2, 73 (p. 380); Vivêga. pp. 15, 78; Anttr. pp. 62, 68. etc.

<sup>360.</sup> Naya. p. 218; Bhag. 430b, 620a.

<sup>361.</sup> Chapt. 1.
362. Swm. 57; It may be noted that the Brähmanical and the Buddhist ascetics did abave their heads, but they did not uproot their hair: See Har Dutt SHARMA, Hist. of Brähmanical Asceticism, P.O., Vol. III, No. 4, p. 76.

<sup>363.</sup> P. 446a.

BULL. DCRI.-27

The Acārāṅga<sup>864</sup> says that Mahāvīra did not take medicine when he was ill. The Sthārāṅga,<sup>865</sup>, however, refers, along with other details, to attveva which had the following eight branches:

- (1) kumārabhicce pertaining to the diseases of children,
- kāvatigicchā diagnosis of the body.
- (3) sālātī pertaining to the treatment by means of a small śalākā,
- (4) sallahattā surgery,
- (5) jangoli pertaining to snake-bite and poisoning,
- (6) bhūtavejjā—science of quelling the trouble of semi-divine beings,
- (7) khāratanta -- pertaining to making a person sexually fit,
- (8) rasātaņe medicines and elixirs for longevity.

Inspite of these details and such others pertaining to the fourfold disease, fourfold diagnosis, and fourfold doctors, we it is not clear whether they implied popular practices, or were those allowed to the monks. On the contrary we find that an ill monk was allowed to take three dattis (unbroken offerings) of the viktris (like ghee, etc.) we where already noted the case of the royal monk Selaga who took wine as medicine. But it may be noted here, that such cases were exceptions rather than the rule. The normal course was to put up bravely with the pangs of disease if it was beyond cure.

#### Service :

Not only the ill but even the superiors were to be waited upon by the monks. In this respect it may be noted that the monks were asked to serve the ācārya, upādhyāya, sthavira, tapasvin, glāna, śaikṣa, sādharmika, kula, gaṇa and saṅgha.<sup>860</sup>

Thus, the life of the monk was to be a dedication not only to his comonks but also for the needs of the Sangha. Hence, it expected him to be meek and devoid of any pride for his caste, knowledge or penance. However, he was not allowed to do worldly service to the householders or even salute them.<sup>200</sup>

```
364. I, 8, 4, 1 (p. 86).
```

<sup>365.</sup> P. 427b.

<sup>366.</sup> Ibid. p. 265a; also Nāyā. p. 144 for similar description of the physicians.

<sup>367.</sup> Than. p. 138a.

<sup>368.</sup> Nāyā, p. 80.

<sup>369.</sup> Uttar. 30, 33; Bhag. pp. 558ab; Thân. p. 473b; for a somewhat different list, Ibid. p. 408b.

<sup>370.</sup> Dáv. 3, 6; 8, 30; Dáv. cũ , 2, v, 9.

# Sāmāyārī:

Sāmācārī was the correct mode of behaviour by the monks under ten categories. They were  $^{371}$ :

- avasyaka, it was done when the monk wanted to leave a place or a person's company due to some work,
- naişedhikî, same as above, but when entering a place.
- (3) aprechana, asking the permission of the elders before doing anything.
- (4) pratiprcchanā, permission for that which is to be done by some other person,
- (5) chandanā, offering whatever others need.
- (6) icchākāra, carrying out one's own duty.
- mithyākāra, condemning oneself for transgressions.
- (8) tathākāra, giving consent at the time of a promise.
- (9) abhyutthāna, getting up in respect to the elders.
- (10) upasampad, remaining under the control of a teacher.

#### Summary:

In short, the monk had to lead a very rigorous life set within limits of various rules of moral conduct.<sup>372</sup> The typical ideal placed before him was that of the tortoise<sup>373</sup> which kept within control all its lumbs. He was, therefore, to be unattached (amama), propertyless (akuñcaṇa), bondless (chinnagantha), unaffected by passions like a copper or brazen vessel which does not retain water, uninfatuated or pure like the conch, going ahead in self-control like the pure soul which goes up, unattached to any place like the wind, independent like the sky which has no support, well-controlled like the bhāruṇda bird, brave like the elephant, full of fortitude like a buil, unexcited like the sea, lustrous like the sun (due to penance and knowledge), unaffected like pure gold, possessing forbearance like the earth, and unattached like the lotus petal which does not retain water.<sup>374</sup>

It was no wonder, therefore, that mothers tried to prevent their sons from taking to monk life which was dry like the morsels of sand, uncrossable like the Ganges when tried to be crossed against the current, or like the sea which is difficult to be crossed with the help of human arms. In short, it was

<sup>371.</sup> Uttar. 26, 2-7; Thân. 499a; Bhag. 920b.

<sup>372.</sup> These are often referred to as 'mula-gunas' and 'uttara-gunas' (Bhag. p. 893b), or by the phrase: 'caranakarana.'

<sup>373,</sup> Naya. Chapt. 4.

<sup>374.</sup> Thân. p. 459b.

as sharp as the blade of a sword, the improper use or carelessness in the handling of which led to grievous results. $^{375}$ 

#### GENERAL REMARKS:

A survey of the rules of monastic conduct as given in the Angas and the Mūlasūtras, reveals the following characteristics of early Jaina monachism:

#### Church:

212

- (1) Even though various officers are mentioned, no details regarding their qualifications, standing in monkhood, duties and mutual relations are to be found. Though seniority is expressed by words like 'ahārāinjua' and 'omerānin'a' the texts fail to give further details about them.
- (2) The set of the ten prāyaścittas, though mentioned alike in all these texts, is seldom seen to take a clear shape, inasmuch as no concrete examples of the application of all these punishments is found. The texts do not give details about the way in which these punishments were undergone.
- (3) Similar is the case regarding the church units. The exact relation between the gana and other units like the kula and sambhoga is not very clear. The quorum necessary to form these and the qualifications of the members joining these, etc. are not exhaustively dealt with. It may, however, be noted that the gana and the sambhoga are equipped with many rules. It may, therefore, be said that these were two important units. The absence of the gaccha which later on wiped out the gana—is remarkable.
  - (4) People from all ranks joined the church.

#### Moral Discipline :

From the various minute rules about moral discipline like the five great vows, the rules about speech, celibacy, bodily mortification, etc. these texts seem to provide a firm moral basis for the church in its infancy. Upon this firm foundation of moral discipline and equality of caste and of status, the church seemed, as we shall see in the next chapter, to spread out its activities. It is, therefore, due to this creation of a foundation that the rules of moral discipline predominate in the Ańgas and the Mulasūtras.

375. Nåyā. p. 28; The non-attachment of the monk has been very beautifully expressed by the parable of the dry gourd (Ibud. Chapt. 6). When it is coated with mud (karman), it goes down to the bottom of the water (hell); devoid of it (karma-nirjarā), it comes up (—attains liberation). The gourd represents the jīva.

This process of coming up gradually due to the disintegration of the mud-coating has its parallel in the 'kspakaireni' which is the progress of the soul from the bad to the ideal stage: Dev. 4, 14-25.

Food:

Purity of food being essential for a perfect body with pure mind, several rules about it are to be found in these texts. It may, however, be noted that the famous forty-six rules, even though mentioned, are not found treated systematically at one place. The treatment though exhaustive in the Daśavaikālkia is in no way an effort of a systematic grouping of various rules.

It may, however, be noted that even though considerations of ahimsā were predominant, some of the rules reveal a knowledge of social etiquette as well.

Penance:

From the various penances, it seems that practices of bodily mortification were held in high esteem. These reveal a high standard of asceticism and self-control.

Requisites:

The rules about clothing in these texts do not seem to be particular either about nuclity or about clothing. The sole principle behind the wearing of clothes was the unattached attitude towards all sorts of clothing and the body.

Other requisites were the alms-bowl, broom and blanket. No details of their measurements, etc. are found.

Study and Daily Routine:

Study formed an important part in the monk's life, hence numerous rules pertaining to it are to be found in the texts. It may, however, be noted that no curriculum was fixed.

Among the other items of daily routine, the avasyakas are seldom given as much importance in the Angas as they possess in the Mülasütras.

If at all a distinction is to be made between the earlier Aĥgas (Acārāṅṇa and Sūtrakṛtāṇa) and the later Aṅgas, it may be noted that these two Aṅgas possibly reveal an earlier stage than the rest of the Aṅgas do. For, the former seldom reveal a system of the prāyaścittas or the rules regarding church hierarchy and other items of church life. The Sthānāṅga and the Sāmacūṣāṅga give such rules, while the rest of the Aṅga texts reveal a sociological background to Jaina monachism for they give stories about people embracing Jaina monk life, the various sects, the actual tours of Mahāvīra and his occasions of contact with the mass of the people. Thus we see that if the Acārāṅga and the Sūtrakṛtāṅga furnish details of the rules of monastic discipline, the other texts reveal the actual working of these in relation to the society.

On the whole, we may say that the Angas reveal the Jaina church in its infancy, though trying to organise itself gradually. The picture of an organised and a widely spread church will be revealed in the next chapter.

#### CHAPTER 2

# THE CHEDASŪTRAS, NIRYUKTIS AND THE REST OF THE TEXTS OF THE CANON

#### Introduction

After the Angas and the Mülasütras come the rest of the texts of the Canon. Among these, the Chedasütras may be taken to be the oldest portions. Then come the Niryuktis and the remaining texts of the groups called the Upāngas and the Prakirnakas.

Our task will be to note down the information regarding various aspects of monastic life as revealed in these texts.

## THE CHURCH:

The religious zeal of Mahāvīra, his gaṇadharas and followers must have led, in a short time, to the spread of Jainism, not only in Magadha but outside the birth-place of Jainism itself. The more the monks went out, the more they came in contact with new people, new customs and peculiar local atmosphere, and a necessity of organising the Church on a solid basis, was perhaps felt. The following details as revealed in the Chedastirts and later on by the Niryuktis, may be said to support the observation made above. But before making any other general observations, it would be better to take a glimpse of the Jaina Church as depicted in these texts.

Initiation: Persons Fit to Enter Order:

The list of eighteen persons! disqualified for the Church seems to have remained unchanged, and the same persons were disallowed entry to the Church.

The Chedastitras refer here and there to persons not allowed to enter monkhood, as for instance, the Brhatkalpa² which lays down that the impotent (pandaä), the timid (kiva) and the sexually defective persons (vāiā) should be initiated. Among the persons who were deemed difficult to convert were the wicked-minded (duttha), the ignorant (mūdha) and persons of un-

<sup>1.</sup> Thân. 3, 202

<sup>2. 4, 4.</sup> 

sound mind (vuggāhiya).<sup>3</sup> The persons devoid of these defects were said to be easy to convert (sussannappā). The minimum limit of the completion of eight years for entry to monkhood is to be found in the Vyavahāra Sūtra also.<sup>4</sup>

Nobody was allowed to initiate or confirm (uvatthāveī) unfit persons, and if one did so, he had to undergo a punishment for that. The monk was also forbidden to initiate a man or a woman in order to exploit service out of him or her later on 6

No doubt, the rule did exist that an auspicious day and time was to be selected for the ceremony of initiation (pavvajjā), but no exact details are to be found in the Chedasūtras as are available in the later texts like the Prakirnakas.

The Ganividyāprakirnaka<sup>7</sup> lays down the following rules<sup>8</sup> regarding the renunciation ceremony (niṣkramaṇa) of a person:

|             | Proper                                                                                                                                                                 | Improper                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Days:       | Monday, Thursday and Friday.                                                                                                                                           | The rest.                        |
| Muhūrtas:   | Pratipadā, Pañcamī, Daśamī,<br>Pūrņimā, Ekādaśī.                                                                                                                       |                                  |
| Nakṣatras : | Uttarā, Bhādrapadā,<br>Uttarāṣaḍhā, Rohiṇī.                                                                                                                            | Śravaņa, Dhanisthā<br>Punarvasu. |
| Karaņa:     | Bava, Bālava, Kaulava, Vaņija<br>Nāga and Catuṣpada.                                                                                                                   | <del></del>                      |
| Śakuna :    | Purușa                                                                                                                                                                 |                                  |
| Lagne:      | When the lagna is of calarāśi<br>(moving sign); or lagna of<br>Mithuna rāśi, or when the<br>candra or moon is in con-<br>junction with the nakṣatra<br>at one's birth. |                                  |

- 3. B7h. kalp. 4, 7: I.A. Vol. 39, p. 264 where 'vuggāhiya' is rendered as 'who has a fixed idea.' It may be translated as 'quarrelsome persons' (from 'vyudgraha', quarrel).
  - 4. 10, 16f.
    - 5. Nis. 11, 84-85.
  - 6. Vav. 7, 4.
  - 7. Vs. 8-10, 22, 26, 44, 46, 48-54, 61, 63, 66.

8. No proper historical study of astronomy and astrology is yet made. But it seems from references in inscriptions that details as given above probably came into existence at a much later period.

Besides this, it lays down that the decorating and the procession of the person wanting to enter order should be done on the days expressed as 'nanda' and 'bhadra'.

Such and other details which are perhaps the peculiarity of later texts are found to be absent in the Chedasūtras, even though the fundamental rules regarding this ceremony seem to have remained unchanged.

Normally, no person was allowed to enter order in the rainy season. But in case he was found to be of exceptional abilities and knowledge, then such a person was initiated even in the rainy season.<sup>9</sup>

## The Confirmation:

The distinction between pavajjā and uvaṭṭhāvaṇā was that the former simply enlisted the candidate into the order, and after a reasonable period of probation in which his conduct was noticed, he was confirmed into the order (upasthāpanā) by giving him the five great vows and other rules of monastic conduct.<sup>10</sup> This period of pupilship or probation lasted for six months at the maximum, four months on an average, and the minimum was a week.<sup>11</sup>

If a candidate proved himself fit for confirmation then the ācārya and the upādhyāya were not to make delay. In case they did so deliberately or out of inadvertance, then they had to undergo cither 'cheda' or 'parihāra'. Dottaining initiation in one group and going to another ācārya for confirmation was also allowed to monks. 13

No details regarding the actual process either of initiation or of confirmation pertaining to the ceremonial aspect of it can be had in the Chedasütras or the Niryuktis. It may be, therefore, that those items remained unchanged, and perhaps were the same as given in the Angas.

## Church Hierarchy:

Once confirmed the candidate became a recognised member of the Church and had to conform to the rigorous discipline of the Church in general and to that of his immediate superior in particular.

<sup>9.</sup> Daśāśruta-N. 86.

<sup>10.</sup> The Sūtrakrtānga-N refers to the 'pavvāvona' and 'sikkhāvana'-v. 127.

<sup>11.</sup> Vav 10, 15.

<sup>12.</sup> Ibid., 4, 16; see Appendix 1.

<sup>13.</sup> Ibid., 7, 6-7.

Before his final consecration and perhaps after it, the newly-entered cendidate had to go through an intense course of study, and had to carry out the orders of his guru.

# Seha, Antevāsī and Khuddaga:

These three words stood for the person who was undergoing a period of studentship. As has already been seen, the period of candidature or noviciate (seha) lasted for either six months or four months or a week. (charkmāsiva, cālimmāsiva and sattarāindiva respectively).

The disciple was to reveal his devotion to the guru, by helping him to acquire new requisites or looking after the old ones, or lending requisites to those who were in need of them (upakaranotpädanatā). He behaved with his guru in perfect modesty and waited upon him (sahāyatāvinaya). If somebody condemned the guru, then it was the duty of the disciple to refute the person and establish the proper position of his guru (varnasañyalanatā). He behaved so as to keep the morale of the company and tried his best to acquire new candidates for the Church, to help the newly-initiated ones, to help the sick and to pacify quarrels.<sup>14</sup>

The Vyavahārasūtra refers to the four types of antevāsī (associate, one living near the guru). It is seems that a distinction was made between them on the basis of 'uddesaŋā' (instructions or explanation), and 'vāyaṇā' (reading), for some of them were 'uddesaṇantevāsī' but were not 'vāyaṇantevāsī' other were 'vāyaṇantevāsī' but not 'uddesaṇantevāsī'. There were some, on the other hand, who belonged to both of these categories, i.e. they received the reading as well as the explanation thereof from the guru. The fourth category consisted of 'dhammantevāsī'.

Another word denoting the studentship was khuddaga.16

#### Thera:

As the word itself suggests, the thera was an elderly monk who had enough standing in monk life. That the thera was not simply an old monk but had also other qualifications is clear from his three categories referred to in the Vyavahārasāira.<sup>17</sup> According to it, a monk of sixty years was called 'jäïthera,' one well-versed in the Sthāmānga and the Samavāyānga.

Dašāśruta. 4th Dašā; the qualities of an ideal pupil are described by various illustrations in Āvašyaka—N. v. 749.

<sup>15.</sup> Vav. 10, 13.

<sup>16.</sup> Ibid., 10, 16-17.

<sup>17. 10, 14.</sup> 

BULL DCRL-28

was termed 'suyathera,' and he who had twenty years of monk life was designated 'pariyāyathera.' Thus, considerations of age, learning and standing as a monk may be said to be at the basis of this classification. The word 'therabhūmi' perhaps shows that the position of a thera was not only based on age but also on qualifications. Another rule which says that 'if the monks have forgotten the 'āyārapakappa' (rules of monastic conduct) then they should be allowed to restudy it and then should be installed in a higher office.' 18 goes well with the above observation.

The theras occupied a position of respect. That they played an important part in the group of monks is revealed by the fact that the junior monks had to seek permission of the theras before doing important activities of daily routine, as we shall notice. Along with these responsibilities, they enjoyed certain privileges also. They were allowed to take rest while others begged for them, and to use skins if on account of old age their limbs brushed with each other. They were also permitted to deposit their requisites with a house-holder or a companion in case they were unable to carry these.<sup>19</sup>

#### Uraiihāua:

The upādhyāya was a person who had at least three years' standing in monkhood to his credit (tivāsapariyāya). He was a person who knew the etiquettes of monastic conduct (āyārakusala), who was well-controlled, expert in the sacred lore and its exposition (pavayanakusala, pannattikusala), and knew how to induce people to the fold (sangahakusala).

The minimum academic qualification of this officer consisted of at least the knowledge of āyārapakappa. Nobody who did not possess these qualifications was appointed to this office only because he had completed three years' standing in monkhood.<sup>20</sup>

The chief duty of an upādhyāya was to give instructions to the younger monks in the group. It seems that he had no other administrative work and he was the head of the educational side of a group of monks as well as of nuns<sup>21</sup>

The Niryuktis give fanciful derivations of the words uvajjhāya and ujjhā. According to one niryukti,<sup>22</sup> the letter 'u' stood for 'upavoga-

<sup>18.</sup> Ibid., 5, 17.

<sup>19.</sup> Ibid., 8, 5.

<sup>20.</sup> Ibid., 3, 3-4.

<sup>21.</sup> Ibid., 3, 12, lays down uvajjhāya ac one of the three protectors of nuns.

Avaéyaka—N. 1002.

karaṇam', while the letter 'jihā' denoted 'dhyānakaraṇam'. Thus according to this explanation the word 'ujjhā' signified a person who did meditation with perfect consciousness. In the same way the word 'uvajhāya' implied a person who dissipated the karman by means of abstaining from sin by the practice of conscious meditation.<sup>29</sup>

The work of teaching, so peculiar to the upādhyāya, is also stressed by the niryuktis which say that the upādhyāyas were so called because of their instructions to others.<sup>24</sup> Such being the noble duty of an upādhyāya, a salutation to him was said to lead to enlightenment.<sup>25</sup>

Another division of the duties of a teacher ('sikkhaga', perhaps the same as upādhyāya) was based on the basis of his being either a teacher of lore or a teacher of practice. The teacher giving instructions either gave the reading of the text, or explained it or did both these duties. The other category consisted of one who taught, not only in precept but in practice, the mulagunas and the uttaragunas (the principal and subsidiary rules of monastic conduct).

# Ayariyaüvajjhāya:

The next officer in the Church hierarchy, superior to the upādhyāya, was an ācāryopādhyāya.

The main difficulty regarding this post is that it is very difficult to say whether these were two separate persons as ācārya and upādhyāya, or a single person carrying the whole designation. In this connection Schubenkor remarks, "Between the āyarıya and the uvajihāya stands this person. The commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this mostly two persons (commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this mostly two persons (commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this mostly two persons (commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this mostly two persons (commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this mostly two persons (commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this mostly two persons (commentaries (Vav. 4, 11 f) understand by this post is that it is very difficult to say

- Ibid., 1003: 'upayogapūrvakam pāpaparivarjjanato dhyānārohanena karmāpanavantītvupādhvāvāh'
  - 24. 'uvaisanti jamha uvajihava tena vuccanti', Ibid., v. 1001.
  - 25. Ibid., 1004.
  - Sūtrakṛtānga—N.vs. 128-129:



27. Die Lehre der Jainas, article 141.

pare Than 329b; Bhagavati 232a) and in few cases where the word is used in the plural, perhaps this view is correct (Vav. 1, 34). But there is no room for any doubt when we take into consideration the fact that according to Vav. 7, 15f. 3, 3-7, for becoming an uvajihāya, a man with special qualities must have at least three years' experience as a monk, and on the basis of the plan of studies given in Vav. 10, 20 ff. he must at least have the knowledge of āyārapakappa; for an āyariyaŭvajihāya five years experience and the knowledge of the surakkhandha and dasā-kappa-vavahāra".

Thus the Vyavahārasūtra treats him as a single person, superior to the uvajjhāya in point of standing in monkhood (paryāya), as well as in study, as he was expected to have studied the three Chedasūtras—Dasā (Dašāšrutaskandha), Kappa (Bṛhatkalpa), and Vavahāra (Vyavaharasūtra).<sup>28</sup>

In case, a person had forgotten these texts, then he was asked to relearn the 'āyārapakappa', and then he was installed in the office of the ācāryopādhyāya.<sup>20</sup> If no other proper person was available, then a person who was fit for that office but whose standing in monkhood was cut short (nivuddhavāsapariyāĕ) due to some transgression committed by hmm, was reinitiated the same day, and made the ācāryopādhyāya. But he had to show good conduct and had to earn the confidence of other monks.<sup>20</sup> Thus conduct by the person as well as confidence in hmm by others were the chief items that were taken into consideration, and the principle of not imposing an officer unpopular to the rest of the members of the Church was very wisely carried out.

It is difficult to say what were the duties of this officer. It is possible that he acted as an ācārya when the latter was absent, and as an upādhyāya when the real upādhyāya was busy with something else. Thus he seems to have served as a link between the ācārya and the upādhyāya.

Along with these duties he had five privileges (aïsesa) on account of his important position. They allowed him to clean his feet in the monastery, or ease nature in the monastery, or stay either in or out of the monastery for one or two nights.<sup>31</sup> He was not taken to be a transgressor of ideal conduct if he did these five acts, while others were taken to be so.

<sup>28.</sup> Vav. 3, 5.

<sup>29.</sup> Ibid., 3, 10.

<sup>30.</sup> Ibid., 3, 9,

<sup>31.</sup> Ibid., 6, 2,

Great moral qualifications were attached to this post, and it was seen that the person did not take undue advantage of his privileges. Thus, if the ācāryopādhyāya broke the vow of celibacy while holding the office, he was debarred from accepting any post throughout his life. If, however, after leaving his office he acted thus,<sup>32</sup> he was suspended for three years.<sup>33</sup> If he became worldly (avadhāvai) without leaving his office, then he was not allowed to hold office again throughout his life. If he happened to do so, after leaving his office, he was suspended for three years.<sup>34</sup> Another disqualification that made him unfit throughout his life for that post, inspite of his being well-versed, was his being always a liar (musāvāi), deceitful (maī), impure (asui) and sinful (pāvajīvī).<sup>35</sup>

# Ganāvaccheiya:

After the ācāryopādhyāya came the gaṇāvacchedaka as is clear from the fact that he was a person having eight years' standing. Besides this, he was expected to be conversant with the Sthānānga and the Samavājānga.<sup>86</sup>

The designation makes it clear that this person was the head of a part of the gana, and was perhaps the immediate subordinate to the ācārya. It is not very clear as to what were the duties assigned to this person.

Along with the duties, he had some privileges also, and he was allowed to remain either inside or outside the monastery either for a night or two.38

These privileges, it seems, were the outcome of the confidence placed in him regarding his moral behaviour. If he proved to be unworthy of it and committed an offence against colibacy while holding the office, then he was dismissed and barred from holding office throughout his life (figure)

- 32. 'ganāvaccheıyattam anikkhıvittà'.
- Vav. 3, 16-17. The wording is 'tinnı samvaccharanı tassa tappattiyam no kappar ayariyatıvajjhayattam uddisittae va dharettae va'.
  - 34. Ibid., 3, 21-22.
  - 35. Ibid., 3, 25.
  - 36. Ibid., 3, 7.

<sup>37.</sup> Scruzenne remarks, "Genivijá 40,76 also deals with ganabara and ganavaccheiya. The latter is lower in rank, but according to his name he is superior to a part of the gana". (Footnote 2, p. 161: "But Acdránga II, 79, 3 describes something to the contrary because according to it ganadhara is the leader of a group living separately from the gana, and in this group ganadhara represents the ganin. Ganávacchezu si described here as the gacchakáryacintaka").—Die Lehre der Jainas, article 140 (Transl. by Mr. Masartæs).

<sup>38.</sup> Vav. 6, 3.

S R DEO 222

jīvāë). If, on the other hand, he did so after leaving his office then he was suspended for three years.39 It was for the purpose of checking his conduct as also for safety that he had always to live in the company of two others normally, and with three others during the rainy season.40

In case a ganāvacchedaka while holding the office became worldly (ohāējjā), then he was disallowed to hold a position of authority throughout his life. But if he did so after leaving the reins of his power, then he had to face suspension for three years.41 Persons who were hars, of deceitful nature, or of sinful or impure tendencies were deemed unfit for this post even though they were well-versed.42

Great care was taken in appointing a person to this office. Persons who had forgotten the ayarapakappa owing to idleness were disqualified for office. Those, on the other hand, who had forgotten it owing to illness, were asked to restudy the text and then were re-appointed to the post. In the case of old monks who had forgotten the text, they were asked to take lessons even from younger monks for making themselves qualified for the post and were given the concession of studying while lying down if they were unable to learn it in a sitting posture due to weakness or age.43

## Auariua:

In line with that of the ganavacchedaka, the qualifications required for becoming an ācārya were eight years' standing in monkhood and the knowledge of Sthananga and Samavayanga.44 Besides these, an ideal moral conduct was expected the more in this person as compared with others, as he was the supreme head possessing over-riding powers.

The moral aspect of this office is seen stressed in practically all the texts whenever they happen to refer to the qualifications of this person. The Avaśuakanirunkti45 described an ācārya as one who exhibited the proper fivefold conduct (ayara) consisting of knowledge (nana), faith (darisana), good behaviour (caritta), penanco (tava), and fortitude (viriya). At other place, the ācārya is compared to a lamp which, while shining by itself, gives light to others.46

```
39. Ibid., 3, 14-15.
```

<sup>40.</sup> Ibid., 4, 3; 4, 8 41. Ibid., 3, 19-20.

<sup>42.</sup> Ibid., 3, 24.

<sup>43</sup> Ibid., 5, 17-18.

<sup>44.</sup> Ibid., 3, 7.

<sup>45.</sup> V. 998.

Daśav—N. 31: 'Divasamā āyariyā dippanti param ca dīvanti'.

The  $Vyavah\bar{u}ras\bar{u}tra^{47}$  refers to not less than eight types of  $\bar{a}yariyas$ . It appears from that that the following were the types:

- Those who only initiated a monk but did not confirm the candidate (pavvāvaņāyariya, and uvaţṭhāvaṇāyariya),
- (2) Those who simply confirmed the candidate but did not initiate him into the order.
  - (3) Those who did both the above two duties,
  - (4) Those who did not do either of the activities,
- (5) Those who explained the text to the student (uddesanāyariya), but did not give reading of the text to him.
  - (6) Those who did only the work of giving reading (vayanayariya),
  - (7) Those who did both these jobs,

and (8) Those who did not do any of the above two activities.

It seems, therefore, that the ācārya had not only to look to the spiritual aspect of the Church but also to the work of instructing the younger monks, which was perhaps the fundamental duty of the upādhyāya. The same view may be said to be revealed in the classification of the ācārya in two categories as given in the Sūtrakṛtānganirjukti\* which differentiates between the ācārya who initiated a candidate to the order (pavvāvanto), and one who gave instructions to him (sikkhāvanto). The latter is further divided into two divisions: one who gave instructions in theory (gahaṇe) and another who taught how to put these rules into practice (āsevaṇe).

Besides these duties, the ācārya, it seems, was looked upon as the sole responsible person who had to take utmost care regarding the maintenance of ideal conduct by the disciple-monks. Not only the monks, but the nuns also were under his supervision and he was looked upon as one of the three protectors of the nuns.<sup>40</sup> All the important items of daily routine were to be done only after the permission of the ācārya.

It should be noted that the qualifications required for the post of an ācārya as well as for that of the gaṇāvaceedaka were the same. Not only that, but the conditions for suspension and debarring the person from office<sup>50</sup> were also identical. In spite of this, in reality, the ācārya seems to have been superior to the gaṇāvacehedaka and the latter had equal qualifications

<sup>47. 10, 11-12.</sup> 

<sup>48.</sup> V. 130.

<sup>49.</sup> Vav. 3. 12.

<sup>50.</sup> Ibid., 3, 9, 13, 23-29.

on the merits of which he could perhaps succeed the ācārya, if need arose. It is, however, difficult to say, what exactly the relations between these two persons were.

## Other Officers:

Besides these oft-mentioned officers the Cheda-sūtras refer to others also, and we get different lists put in different orders or sequence.

# Vāyaga:

The Brhatkalpa<sup>51</sup> refers to the vācaka.

Three persons were deemed unfit for this office. They were, firstly, persons devoid of manners (awinë), secondly, those who were fond of dainties (vigaipadibaddha). Sea and lastly those who refused to make atonement for their offence or transgression (aviosaviyapāhude).

From the designation attributed to this person, it seems probable that his duty was to give reading (vāyaṇa) to the younger monks. The dictionary, so however, equates him with an upādhyāya. But we have already seen that even among the ācāryas, there was a class which was termed 'vāyaṇāyariya', and there were also the 'gahaṇasikkhagas'. Hence the position of this officer in the Church herarchy is not clear.

#### Pavatti :

The Brhatkalpa54 mentions him next to upādhyāya.

The name pravartin suggests that this officer looked after the proper management of a group of monks. It seems, therefore, probable that the ācārya looked to the spiritual aspect, the upādhyāya (and perhaps the vācaka) to the educational aspect, and the 'pāvatti' to the administrative aspect of the group of monks.

#### Ganahara:

As the name suggests, he was the head of a group (gana) of monks.

It is not possible to say whether the ācārya and the gaṇadhara were the same persons or not. If he were to be a separate officer in the Church, then

<sup>51. 4, 5-8</sup> 

<sup>52.</sup> Translated in I.A. Vol. 39, p. 284, as 'one easily excited'; see also footnote 36 on the same page.

<sup>53.</sup> Pārasadda, p. 944.

<sup>54. 4, 15.</sup> 

the Vyavaharavūtra, which gives the qualifications of other officers, would have also given the same regarding the ganadhara. But, if on account of this absence of the statement of qualifications of a ganadhara we take him to be identical with the ācārya, then we cannot account for the separate mention of ganadhara along with the ācārya and others in the list as given in the Brhatkalpa. The Vrtti by Malayagiri on the Avašyaka also fails to give the difference between the ganadhara and ācārya when it explains the former as the head of a group of monks and nuns.

#### Gani:

The same difficulty as in the case of the ganadhara is to be found regarding the ganin. The Bṛhatkalpa<sup>57</sup> mentions him separate from the ācārya, but the duties ascribed to him do not seem to have been different from that of either the ganadhara or the ācārya. In this connection Schubbing remarks that the Gavinidyā is connected with the duties of the ganin on the horoscopic and calender basis. We see him here calling the members of the gana together for this or that activity (gaṇasangahnam kujià), the sehaṇikkhamana vratopasthāpana, and we also see him fulfilling the task of āyariya.<sup>58</sup>

The qualifications expected of a ganin are dealt with exhaustively in the Daśäśrutaskandha.<sup>59</sup> These, it should be noted, are the same as given in the Sthänäniga, and which we have already noticed. These expected a high standard of morality together with bodily and mental fitness blended with administrative skill.

It may be noted that even among the ganins, a sort of seniority existed as is perhaps denoted by the word 'jitthagami'<sup>90</sup> (Sk. jyeştha-ganin) used to specify Indabhüi, the chief gaṇadhara of Mahāvīra. It is also possible that the term was used simply to show honour to him as the Chedastiras do not seem to refer to any such ganin, either jyeştha or kanistha.

```
55. 4. 15.
```

BULL. DCRL-29

<sup>56.</sup> P. 311a where it is stated: 'ganam—sädhvädısamudāyalakşanam dhārayitum silamasyeti ganadhārī'.

<sup>57. 3, 14; &#</sup>x27;gani' in Pinda—N.v. 315, equated with acarya by Malayagiri, Vritti, p. 98a.

58. For details see Die Lehre der Jaines article 140 transl by Mr. Maratus: The

<sup>58.</sup> For details see, Die Lehre der Jainas, article 140, transl. by Mr. Marathe; The Dasaśrutaskandha—N. equates him with ganadhara:

<sup>&#</sup>x27;Ayarammi ahië jam nao hoi samanadhammo ü/ Tamha ayaradharo bhannai padhamam ganithanam// 27

Ganasangahuvaggahakārao ganī jo pahū ganadharo ü / ... 28. The Nišītha, 14, 5 and 18, 25 ascribes the duties of an āyariya to the gani.

Fourth daśā.

Avašuvaka—N. 556.

226 Vasaha •

Another officer designated by this term is to be found in the Ogha-Nirvukti.<sup>61</sup>

He is not to be found in the Chedasŭtras like the Nišītha, Kalpa or Vuasahāra.

The niryukti refers to him next to the thera, and the explanation given of the term 'Vṛṣabha' by the commentary is 'vaiyāvṛtyakaraṇasamar-thaḥ.' Thus from this explanation, it seems that this person was stout enough and his duty was to wait upon the ill. It may be that this post was not equivalent to that of any other administrative one, and was purely honorific (vṛṣabha = bull) designation.

The Problems of Seniority and Succession:

These officers in the Church heirarchy were bound by explicit rules of seniority and succession, and the various groups of monks had to abide by these.

The term used to denote seniority, as we have already noted in the Angas, was rāiņīā, and the same term is to be found in the Chedasūtras also. This seniority (paryāya) was based on the number of years spent in the Church as a monk. Those who were juniors were termed 'omarāniya'. Considerations of learning rather than of age were also taken into view in assigning seniority to some persons. Another expression that denoted subordination was 'puraö kattu' which meant that a monk or a nun lived under the authority of somebody clss. Another expression that denoted subordination was 'puraö kattu' which meant that a monk or a nun lived under the authority of somebody clss.

In order to avoid the conflict between age and seniority, certain rules had to be framed to avoid bad feeling between different members of the Church. With a view, therefore, to put this into practice, the 'āyariyalūuṣi-jhāya' waited for four or five days if during that period another monk older in age completed his studies. Then he first confirmed the elder and then the younger even though the latter had completed his studies earlier. It may, however, be noted that the margin left for the completion of studies was not much as that would otherwise have made him not very eager in

```
    V. 125.
    Vezu 4, 24; Brh. kalp. 3, 19-21; cf. Thân, 240a; also in Ogha—N. 414; Āvaáyaka
    N 671.
    Jhd., 713.
    Vakthânaladdhimari jo sacciya iha ghippaë jittho //
    Va. Var. 4, 11.
```

completing his studies. At the same time due consideration was shown to age by this rule, and the superiors who deliberately confirmed (uvathā-vaṇa) the younger person earlier than the older, even though both had completed their studies, had to undergo the punishment of 'cheda' or 'parihāra.\*5

If two monks of different 'paryāyas' wandered together and if the monk with greater paryāya had no disciples while the other with less paryāya had, then the latter with his disciples had to remain under the control of the former who had greater paryāya to his credit.<sup>66</sup>

If both had disciples, then also, those of less paryāya had to remain under the authority of him who had greater paryāya. In the case of the disciples of the monk of greater paryāya, however, remaining under the authority of another guru of lesser paryāya than their own was not compulsory.<sup>67</sup>

No two monks or officers of the Church, of equal paryāya were allowed to stay together as equals or as companions. The difference between authority based on paryāya was to be observed compulsorily by a pair of either monks or officers, so norder to facilitate the smooth working of the Church and in order to avoid the conflict of age and learning regarding seniority, and the Church showed keen foresight, knowledge of psychological factors and wisdom in these rules.

Inspite of these rules of seniority, the ācārya was allowed to appoint his successor if the former was seriously ill, or had entered householdship again. But in order to have no occasion for favouritism by which there was a chance of unfit persons stepping into the office, the rest of the monks were given supreme powers to ask the newly appointed successor to quit office if they thought that he was unfit for the post. If he relinquished the office, well and good; then he was not to undergo any punishment for that. But, if inspite of the request of the rest of the monks, he persisted to hold on, then that person had to undergo 'cheda' or 'parihāra'.<sup>69</sup> Thus, it may be said that the working of the Church was based on purely democratic lines even in the modern sense of the term.

Beside such cases of compelling a person to quit office, normally also various officers had to undergo suspension for transgressions committed. We have already seen that if a monk after leaving his gana committed an offence against celibacy, then he was suspended for three years and he was

<sup>65.</sup> Ibid., 4, 15; also see Appendix 1.

<sup>66.</sup> Ibid., 4, 24.

<sup>67.</sup> Ibid., 4, 25

<sup>68.</sup> Ibid., 4, 26-32. 69. Ibid., 4, 13-14.

debarred from holding any office like that of the ācārya or the gapāvacchedaka. If, after these three years of suspension, he behaved well and was
well-controlled in the fourth year then only he was deemed fit for the office.

If a gapāvacchedaka did the same offence while remaining in the office,
then he was debarred from holding any office throughout the rest of the life.
The same was the case regarding the ācāryopādhyāya. But if he did so after
first laying down his authority, then he was suspended for three years and
was deemed fit for office if in the fourth year he was found to be of a
cooled and normal behaviour. 90

That was regarding the violation of celibacy. But if a monk became a worldly person (ohāyai) after leaving the gapa, then he was suspended and was taken to be qualified for any office three years after his re-entry to monkhood, and that too if his behaviour was normal in the fourth year. If, however, the gapāvacchedaka and the ācāvyopādhyāya did the same fault without leaving their office, then they were disqualified for any office throughout their life. If, on the other hand, they did so after leaving the office, then they were suspended for three years?

Suspension (cheya: cheda) was also carried out in the case of a monk who wanted to join another gapa in order to avoid atomement for an offence committed by him. In this case, the monk had to undergo five days' suspension (pañcarāindiyām' cheyam' kaṭṭu) and then was readmitted to the same gana if the latter consented to it (gaṇssas paṭṭiyam' siyā). 72

#### The Church Groups:

Bounded by these rules of seniority and suspension, the monks were divided into different groups under various ācārvas.

#### Gana:

The gana was the biggest group in the Church, and according to the Byhatkalpa, it seems to have comprised several sambhogas.<sup>73</sup> It was under the leadership of an ācārya or ganin.

#### Changing the Gana:

We have already seen that the Sthānānga<sup>74</sup> allowed a monk to change his gana for all sorts of subjective reasons, and that a person changing his

- 70. Ibid., 3, 13-17.
- 71. Ibid., 3, 16-22.
- 72 Brh. kalp. 5, 5.
- Ibid., 4, 18-20; samhhoga, not a new term as 10 1s found, as we have already seen, in the Mülasütra: Uttar. 29, 33.
  - 74. P. 381a.

gaṇa often within a period of six months was called 'gāṇaṅgaṇiya.' The Chedasūtras repeat the same rule and changing one's gaṇa within six months was looked upon as a 'ƙabala' or a major fault.<sup>73</sup>

Besides this periodical limit to the change of the gana, another check to the tendency of changing it was that the monk had to secure the free consent of his superior before doing so. This rule was compulsory for all and even the officers of the Church hierarchy who wanted to do so had first to lay down their office in the present gana and then go to another gana.<sup>56</sup>

One of the reasons of changing the gana was the obtaining of alms jointly with members of another gana (annam ganam sambhogapadiyāë uvasampajjittāṇam viharittaē). In this case also, the monk had to seek permission of his superior and he had to see that he was going to the other gana which had strong faith in the Dharma (jatthuttariyam dhammaviṇayam labhejjā). The same was the rule in the case of the officers who wanted to change the gana for the same reason.<sup>77</sup>

On the grounds of making an advanced study also, it seems, a monk was allowed to change the gana and go to another gana. But he was allowed to do so only after giving proper reasons for it; otherwise he could not change his teacher.<sup>78</sup>

A monk, who had committed an offence and refusing to atone for it wanted to go to another gana, had to undergo five days' suspension (pañ-carāindiyāim cheyam), <sup>79</sup> as has been noted. Confession of faults before the superior was compulsory and the monk had to undergo a penance as "imposed by tradition" (suëṇa paṭthavië). The monk who failed to carry out such an expiatory penance was not admitted back to the gana.<sup>80</sup>

Nobody was allowed to go to a gana of less standing from that of a greater standing (vusarāiyāŭ ganāŭ avusarāiyam ganam ?), $^{10}$  and in case somebody did it, then he had to undergo a punishment for that (cāummāsiyam parihāraṭṭāṇam ugghāiyam), $^{12}$ 

If after entering some other gana, the monk was asked by somebody regarding his superior then he was to tell the name of that superior who

- 75. Daśāśruta., 2nd Daśā.
- 76. Brh.kalp. 4, 15-17.
- 77. Ibid., 4, 18-20.
- 78. Ibid., 4, 21-24.
- 79. Ibid., 5, 5.
- 80. Ibid., 4, 25.
- 81. The Dictionary meaning of 'vusirālya' is 'well-controlled' Pāīyasadda, p. 1019.
- 82. Nis. 16, 15.

had the greatest standing (paryāya) to his credit. If he was asked regarding the 'kappa', then he told the name of the well-versed one in the group, or else he said that he was ready to remain under the control of him to whom he would be handed over.<sup>53</sup>

Besides the change of a gana, monks were allowed to withdraw for some period their membership of a particular gana. In case a monk wanted to practise the 'egalavibārapaḍimā' (the paḍimā or monastic standard in which a monk lived alone for performing a penance), then he ceased to take part in the daily affairs of the gana, after taking the permission of the guru. On his completing the paḍimā, he was allowed re-entry only after confession (āloējjā) of faults, if any. In case a majority of monks wanted to live separately (egayaō abhinicāriyain cār-oğ, then they could do so only after the permission of the elders (thera), otherwise they had to undergo suspension (cheya) or isolation (parhāra). So

Those who wanted re-entry or had come from another gana after committing moral faults, were first to undergo confession and condemnation of faults, had to determine not to repeat those faults again, to undergo a prāyašcitta for it, and then be the members of their old gana or a new one.

The person who was punished with either the 'anavatthappā' or the 'pāranciya' could be consecrated again at the express desire of the gana (ganassa pattyam siyā), irrespective of the fact whether that punished person had followed the life of a householder or not after his dismissal. Thus a vote of confidence in him by the rest of the members of the gana was taken to be a sufficient qualification of that person for his claim to re-entry to his old group.

Along with this power of re-admitting a person to the gana, the right of driving out (nijihlana) a person from the gana was also exercised by the members of a gana. Those who refused to atone for their offence or were of loose character were expelled from the gana. Consideration, however, was shown to those who were ill, and they were not expelled till they were free from disease.

#### Kula:

The kulas formed a gaṇa (gaṇaḥ kulānāṁ samudāyaḥ),<sup>88</sup> and it seems that it was under the authority of some jumor ācārya who was in turn under

```
83. Vav. 4, 18. Transl as suggested by Muni Kevalavijaya.
```

<sup>84.</sup> Ibid., 1, 25-27; 6, 10-11; 7, 1 85. Ibid., 4, 19.

<sup>86.</sup> Ibid., 6, 10-11.

<sup>87.</sup> Ibid., 2, 6-17.

<sup>88.</sup> Aup. Comm. p. 81; according to the Bih.kalpa., a gana comprises several sam-

the control of the chief ācārya who was the head of the gaṇa consisting of several kulas. Every monk was expected to do service (veāwacca) to his kula. Comparatively later texts, like the Sāmstārakaprakirṇaka, lay down the rule which makes it compulsory for every monk to beg pardon of the members of a kula and a gaṇa before lying over the 'Santhāra' for undertaking a fast unto death. No further details are available regarding the kula.

#### Sāhā ·

The Kalpasūtra of Bhadrabāhu, some portions of which are later than the Chedasūtras, mentions a number of Śākhās. It may be noted that the Chedasūtras do not mention anything regarding the Śākhās; so also the Niryuktis.

From the Kalpasūtra, it appears that, the Sākhās were "the lines which branch off from each teacher". Jacons says, "It is not quite clear what is meant by Gana, Kula and Sākhā. Gana designates the school which is derived from one teacher; Kula the succession of teachers in one line; Sākhā the lines which branch off from each teacher".<sup>91</sup>

It seems that such branches not only adopted the names of persons from whom they started but also the names of places where they originated.<sup>92</sup>

## Gaccha ·

As compared with the Angas, the gaccha comes to more prominence than the gana in the Niryukti period, and it should be noted that the commentators always explain the 'gana' as the 'gaccha', in later days, a Not only in the commentaries, but even in the later parts of the Canon consisting of the Prakirnakas, as the gaccha has found its way.

From the explanation given of a gaccha by the commentator in the Aupapātika, 96 it is not clear whether there was any limit to the member-

- 89. Vav. 10, 34
- 90. 4 v. 104.
- 91. Kalpasûtra, SBE., XXII, p. 288, fn. 2.
- 92. See end of this chapter
- 93. Ogha-N. Comp. p. 211a; Ganin, head of a gaccha, equated with ācārya in Āvašyaka-N pp. 353ab.
  - 94. Than Comm. pp. 241b, 331b, 353a, 381a.
- 95. As for instance, the Gacchācāvaprakirnaka deals with the good and bad gacchas. It should be noted that the Kalpasūtra does not mention the gaccha.
  - 96. P. 86.

ship of a gaccha, for it is explained there as the 'ekācāryaparivāraḥ' i.e. the following of one ācārya. The same is the case in one of the Prakīrnakas," which explains a gaccha as consisting of monks of different age (sabālavṛddhākularin gaccham). The Chedasūtras like Vyavahāra, Nišūtha and Bṛhatkalpa seldom speak of a gaccha, and it may be, that with the spread of Jainism, smaller groups than the gana were found to be more convenient both for Church administration and for the purpose of touring life.

That every monk had to owe allegiance to a particular gaccha is clear from some verses in the Oghaniryuktu which compare the monks, living outside the gaccha, with fish out of water. The corporate life was essential for the maintenance of and mutual control over perfect moral behaviour, and for keeping the unity of the Church intact. Only the pratyekabuddhas, the jinakalpikas and those following the pratimas were allowed to stay outside the gaccha.

The gaccha, according to the Aupapätika<sup>100</sup> was under an ācārya, while according to the Gacchācāra<sup>101</sup> the sūri was the sole support (medhi ālambaṇain) of a gaccha. Sūri seems to be a later term for the ācārya as we seldom find it in the earlier portions of the Jaina Canon. That officer looked after the spiritual aspect of the group, and the members of a gaccha had to conform to the rules of behaviour as expected of every member. <sup>102</sup>

Thus it would be clear that the institution of the gaccha came into prominence in the Upāngas, the Niryuktis, and later texts of the Canon like the Prakīrṇakas, even though the Chedasūtras gave prominence to the gana.

#### Gumma:

This was a part of the gaccha (gacchaikadeśa) and was under the control of an upādhyāya.<sup>103</sup>

Gaccha. v. 22; the Avasyaka-N speaks of three hundred members of a gaccha under the gandhara of Mahāvīra v. 597.

<sup>98.</sup> Ogha-N. 116-117, 488

<sup>99.</sup> Ibid., 125.

<sup>100.</sup> P. 125.

<sup>101.</sup> V. 8

<sup>102.</sup> The Gacchācāra mentions many moral qualities of a good gaccha-

Good gaccha: vs. 51-75; 77-84; 86-87; 90; 98-100; 102, 104, 105, 117, 123, 127, 130-131. Bad gaccha: vs. 50, 76, 85, 88-89, 91-97, 101, 102, 103, 104, 105-116; 118-122; 124-126; 128-129; 132-134.

<sup>103.</sup> Aupa. p. 86; It may be a territorial unit from Sk. 'gulma'.

#### Phaddaya:

The phaddaya (spardhaka?) was still a smaller unit (laghutaro gacchadesa eva) and was under the authority of gaṇāvacchedaka.<sup>104</sup>

It may be noted here that, according to the Aupapātika, the gaṇāvacchedaka was the head of a smaller unit than the one under the upādhyāya, and it is, therefore, possible that the former was subordinate to the latter. But, as we have already seen, the Vyavahārasūtra expects identical qualifications for the posts of the ācārya and the gaṇāvacchedaka hinting that both these persons were of equal calibre and in no way subordinate to the upādhyāya.

SCHUBRING<sup>105</sup> remarks, "One does not gather the impression that what is meant by gaccha, gumma and phadda are technical divisions although the commentator speaks of gaccha, gumma and phaddaä as being subordinate to ācārya, upādhyāya and gaņāvacchedaka respectively".

## Sambhoga:

We have already seen that this unit is mentioned in the Aṅgas. This group is mentioned often in the Chedasūtras also. The Niryuktis—especially the Oghaniryukti—give several rules regarding the attitude to be adopted by monks towards monks of different sambhogas.

The sambhoga, according to the Aupapätika, 10c was a group of monks following one sămăcări or rules of conduct peculiar to every group. The purposes for which such groups were formed have been already noted as given in the Sthānānga. The membership of a sambhoga was through admission, and that admission had to be repeated when a monk wanted to enter another sambhoga or if he desired to change the gana. 10r Not only for the purpose of common meals and study but even for the purpose of common and service, the group acted as a compact unit. 10c

For those who wanted to join a particular sambhoga after leaving their previous one, the permission of the ācūrya was obligatory. It was only when he permitted and when the candidate underwent a prāyaścitta, that he was readmitted to a sambhoga. The members of a particular sambhoga were not to severe all connections abruptly with the members of

<sup>04 11-1-</sup>

<sup>105.</sup> Die Lehre der Jainas, article 140: Transl. by Mr. MARATHE.

<sup>106.</sup> P. 74; Ogha-N, v. 691,

<sup>107.</sup> Vav. 7, 1.

<sup>108.</sup> Ibid., 5, 19; saying that there are no duties pertaining to a sambhoga was a fault and the monk had to undergo prayaścitta for it: Nis. 5, 63.

BULL, DCRI.-30

another sambhoga. But they were to let them know the faults in their conduct, and give them a period for improvement. If they regretted for their misbehaviour then the connections were not severed.<sup>109</sup>

The institution of sambhoga seems to have flourished not only during the period of the Chedasūtras but also at the time of the Mathurā inscriptions<sup>10</sup> which are attributed to the early centuries of the Christian era. Not only that, but even the Niryuktis, which are roughly assigned to the fourth century a.b., also mention it.

## Maṇḍalī:

The mandali was another group of monks formed for various reasons.

If a monk was seriously ill, then a group was formed in order to him by turn. Besides this, for other reasons such as helping a very older or young monk, a novice who did not know proper rules of conduct, a prince unable to beg food on account of his tenderness, and for the sake of helping a guest-monk, a mandali was formed. In the monk who was attached to such a group and who ate alms together with other members of the group was called 'mandalitipajivakah', 112

This group of monks was headed by an old monk well-versed in the execution of rules of monastic conduct (gitartho ratnādhikaḥ alubdhaḥ). Such a thera was called 'maṇḍalīthera'. 113

It seems, that the mandali was not a group in the technical sense as in the case of a gana or a gaccha. It may perhaps be better to assign it the modest position of a co-operative unit.

# RULES OF CHURCH DISCIPLINE:

The members of various groups were bound to one another by ties of duty and mutual help. Of course, the junior monk was expected to show implicit obedience and modesty to the superior, and the thirty-three 'āsāyaṇas' "in may be said to be nothing else than rules of etiquette and obedience to be followed by the 'seha' or novice.

Walking, standing or sitting in front of, or close to, or in line with the guru, performing alocana earlier than the elder, opening conversation

```
109. Vav. 7, 1-2.
```

<sup>110.</sup> E.J., Vol. X, Lungas' List.

<sup>111.</sup> Ogha-N. 553 (also comm. p. 183b).

<sup>112.</sup> Ibid., 522, 547.

<sup>113.</sup> Ibid., 561; comm. p. 185a, 186a,

<sup>114.</sup> Daśāśruta., 3rd Daśā

with a visitor earlier than the guru, not heeding the call of the guru, exchange of food with others or exhibition of food, addressing the senior in a singular term or hating him, interrupting the sermon or congregation, showing carelessness towards the requisites of a guru,—all these were taken as signs of disrespect to the elder and the disciple had to undergo confession, condemnation and punishment for such transgressions.<sup>15</sup>

But besides these general rules of conduct, the Chedasūtras show a definite planning and process of execution of the rules of monastic jurisprudence as we shall presently see.

# Monastic Jurisprudence:

We have already seen that the Angas<sup>116</sup> do mention the principal ten prāyaścittas and the exact cases where the last two punishments were brought into play.

The "procedure towards a transgressor" (vavahāra) was fivefold.<sup>117</sup> It was either based on the Canon (ágame), or tradition (suë), or law (ánā), or charge (dhāranā) or on the custom handed down (jië).

The elaboration of this fivefold vavahāra is to be found in the Chedasütras where concrete cases are cited and different prāvaścittas are prescribed for them. Especially the last four—cheda, mūla, aṇavaṭṭhappa and pāraācia—come to prominence.

#### (a) Cheda:

As the term suggests, cheda meant "the loss of a part of the monk's ecclesiastical rank among his brethren, which dates from his second reception, the definitive consecration to the vow ".118 The ācārya was the person who decided whether a particular transgression was to be punished with 'cheda' or 'narihāra'.

The minimum cut in the paryāya was of five days (pañcarāïndiyāïn cheyain). 119 This cut increased with persons in authority for an upādhyāya had the minimum cut of ten days, and an ācārya fifteen days.

Apart from considerations of authority, the period of reduction was also based on the duration during which the transgressions were repeated

- 115. Ibid., also Nis. 16, 38; 19, 24; 16, 13-14; 10, 1-3; Ogha-N. 609.
- 116. Than p. 162b-164a: aloana, padikkamana, tadubhaya, vivega, viüssagga, tava, cheda, mula, anavatthappa and parancia.
  - 117. Vav. 10, 2; see also I.A. Vol. 39, p. 267, fn. 45.
  - 118. Schubring: I.A., 39, p. 262 in. 25; 'paryāyacchedanam' Aup. comm. p. 78.
  - 119. See Appendix 1, for these cases; Jīt. vs. 80-82; bhā. 2280-87.

(santarā cheya). In this connection, Schubarno, says, "If a monk persists in his fault through half a month, his seniority, will, according to a probably late scale given in the Cürni, be reduced by two and a half months, as the minimum for a monk is five days (for an uvaijhāya ten, an āyariya fifteen), the maximum six, twelve and eighteen months respectively "Joseph and the months respectively".

## (b) Parihāra:

Parihara or 'isolation' has been greatly dealt with in the Brhatkalpa, Vyavahāra and Niśtiha, even though it does not occur in the traditional list of the ten prāyaścittas.

This parihāra punishment lasted either for one month (māsiyam), or for four months (cātimmāsyam), <sup>212</sup> even though the maximum is given as six months in one of the texts of the Chedasūtrus. <sup>122</sup>

It seems that the parihāra was twofold: either it was ugghāiya or apugghāiya. These terms are explained by Schumins as follows: "The expressions ugghāiya and apugghāiya that appear here denote conditional sentences passed on persons for transgressions. They represent the intervention of a period (udghāida), in which the punishment is softened or made mild between the different periods of expiation, perhaps also the pronouncement of the sentence and its carrying out ".128"

The monk who was undergoing the parihāra tapa was completely isolated and other monks were not allowed to exchange food or other requisites with him.<sup>128</sup> No eating of food with him in a common vessel was allowed. Not only that, but such a pārihārika monk was not even to be invited by others for the purposes of seeking alms jointly and then divide it. One who did so had himself to undergo parihāra for one month.<sup>126</sup>

Due consideration, however, was shown to the transgressor undergoing parihāra if he fell ill. In such cases, the gaṇāvacchedaka had to wait upon him for which the patient had to undergo a minor punishment in addition to the parihāra (ahālahusaē nāma vavahāre). Under no circumstances, however, service could be denied to him. 150

```
120. I.A., Vol. 39, p. 262, fn 25
```

<sup>121.</sup> See Appendix 1 for such cases.

<sup>122.</sup> Vav. Uddesa 1

<sup>123.</sup> Schubring, Vavahara- und Nisiha- sutta, (Leipzig, 1918), pp. 9-10.

<sup>124.</sup> Vav. 2, 28-30.

<sup>125.</sup> Nis. 4, 112; See Appendix 1.

<sup>126.</sup> Vav. 2, 6.

If a majority of monks were undergoing the parihära, then the minority of monks who were free from fault, could not share common meals with them for one month after their parihära tapa was complete. But they could have verbal contact with them. They could even live together for six months, but no common meals could be shared within that period or one month after it. 137

### (c) Mūla:

Complete cheda led to 'mūla'. In the mūla, the monk lost all his period of monkhood right since his entering the order, and he had to begin anew his career as a monk (punarvatopasthāpanam).<sup>28</sup>

It should be noted that the Chedasūtras like the Bṛhatkalpa, Vyavahāra and Ništitha seldom refer to it, while the Jītakalpa does not furnish much details about it as it does in the case of ālōyaṇā and other forms of prāyaścittas. In the Aṅgas also, we do not find details about it, and the Shānāṅga gives cases only of the aṇavaṭṭhappa and pāraūciya.

## (d) Anavatthappa:

This is explained by the commentary as 'acaritatapovišeşasya vrateşu anavasthāpanam'. When the whole paryāya was wiped out, then, before the monk was reinitiated, a period was given to him in which he had to make sincere efforts for qualifying himself for re-entry to monkhood. If he failed to do so, then he was not allowed to enter monkhood again.

Three cases of anavatthappa ("temporary excommunication") are given in the Brhatkalpa.<sup>129</sup> The persons who stole something belonging to their co-religionists, or belonging to persons of another sect, or who struck others with a fist, had to undergo anavatthappa.<sup>130</sup>

### (e) Pārañciya:

This was the final and the greatest punishment inflicted on the transgressor. It denoted the expulsion of the monk from the order and thus putting an end to his life as a monk.

Such persons who were of a criminal nature (duttha), indifferent to rules of behaviour (pamatta), and sodomites had to undergo this punishment.<sup>131</sup>

- 127. Ibid., 2, 27-28: Interpretation by Muni Kevalavijayaji.
- 128. Aup. comm. p. 78; Jit. 83-86: bhā. vs. 2288-2300.
- 129. 4. 3: also Jit. 87-98: bha. 2301-2410.
- 130. See Appendix 1 for details.
- 131. Brh.kalp. 4, 2; Jit, 94-101; bha. 2463-2585.

It should be noted that pāranciya, samukkasaņa and nijjūhaņa were

The first denoted final driving out of a person from the order of monks, the second implied the expulsion of a person holding office if he lost the confidence of his followers, and the third term represented the omission of a person from a particular gana or a group of monks.

Besides these ten prāyaścittas, circumstances arose which required a different mode of punishment. For instance, if a monk practising austerities "goes out of the service of the delers and there perchance commits a fault, and the elders hear of it, either coming themselves or hearing it from others, then one may proceed towards him in the lightest way" (shālāhusāe nāma vavahāre).<sup>132</sup>

The principle underlying these rules of monastic jurisprudence was based on the sound view of giving all concessions to the guilty to refute the charges levelled against him. Therefore, it was laid down that the church officers should put more faith in him who confessed the fault of his own accord, than in some others who reported the fault to the elders. For it was said that the procedure of dealing with the transgressor was based fundamentally on truth (saccapainnā vavahārā). 153

## The Executors of Punishment:

This being the case, the necessity of having a head-supervisor above a group of monks was all the more necessary and no monk was allowed to wander or remain alone. Il while wandering from village to village, the leader of a group of monks died, then the monks were immediately to select and appoint another head. Those who chose to remain without a superior over them, had to underpo 'choda' or 'narihāra'.<sup>134</sup>

It should be noted that these executors of judgment, in the persons of the ācārya and the upādhyāya, were also bound by certain rules. Deliberate postponement of confirmation of a novice, the violation of morals either when holding office or after leaving it, and refusing to leave office when others demand for it were looked upon as grave offences, and the Church officers had to undergo a more severe punishment than ordinary monks. So also calling an 'ugghāya' fault as 'anugghāya' and vice versa,

<sup>132.</sup> Bṛh.kalp. 5, 53: Engl Transl, I.A. Vol. 39, p 267; see fn. 45 on the same page, where according to the Curni the 'ahâlahusao' is explained as being a fast of five days of the nirvikrika mode.

<sup>133.</sup> Vav. 2, 24-25.

<sup>134.</sup> Ibid., 4, 11-12.

or giving punishment for an ugghā<br/>iya when anugghāiya was committed or vice versa, made a person liable for punishment.<br/>  $^{135}$ 

## Cases of Quarrel and Misbehaviour:

Another duty of the superiors was to see that no contact was kept with those who had separated themselves owing to a quarrel (ruggahavak-kanta?). Those who gave food, drink, eatables or chewables, clothing and other requisites, residence or instructions to those who had fallen out owing to a quarrel had to undergo the 'parihāra' punishment. <sup>156</sup> This indicates that the monks were not always a contented and peace-loving community under all circumstances.

Along with quarrels, kidnapping (avaharaï) of others's disciples (seha) was looked upon as a fault as that was likely to give rise to ill-feeling and quarrel when the novice belonged to an ācārya of another gaṇa or to a heretical creed, respectively.<sup>137</sup>

## External Relations of the Church:

As in the case of the internal management, so in the matter of external relations, the monks had to abide by certain rules.

## (i) Relations with persons in authority:

To avoid political controversies entering into church affairs, the monks were forbidden to make friends with (attikarei), or show profound respect to (accikarei), or use for one's purpose (atthikarei) the king, or king's bodyguards (rāyārakkhiyam), or the protector of the city (nagarārakkhiyam), or of the trading centre (niggama), or of the country (desa), 138 or of the village (gāma), or of the boundaries, or of the forest; 139

Along with this, monks were disallowed to go frequently to enemical regions<sup>140</sup> and in cases of revolution (rajiapariyatta), the monks were asked to obey the laws of the former king till a new successor was selected. When the latter was selected they were asked to obey the new king. <sup>141</sup>

It would be clear from the above rules that the Church was shrewd enough to abstain from any political entanglement, and sought quietly to spread its hold on the masses with political neutrality.

```
135. Nis., 10, 15-18.
```

<sup>136.</sup> Ibid., 16, 16-24.

<sup>137.</sup> Ibid., 10, 11-12.

<sup>138.</sup> Ibid., 4, 1-18.

<sup>139.</sup> Ibid., 4, 40-48.

<sup>140.</sup> Ibid., 11, 71.

Vav. 7, 22-23: Interpretation by Muni Kevalavijavaji.

## (ii) Relations with laymen:

Inspite of the fact that the devoted laymen were of immense help to monks in times of difficulty or otherwise, the relations of monks and householders were friendly but not verging on affinity and excessive dependence.

Monks were allowed to seek food, requisites and lodging from them, but no contacts of intimacy were allowed. The monks, for instance, were disallowed to eat food in the vessels of the householders (gihi), or put on their clothes, or carry their seats or make dagnosis of their illness or treat them.<sup>142</sup> No worldly advice or activity was ever allowed to the monk.

So also, undue pressure on laymen so as to make them enter the order was not allowed, and a monk who either initiated or confirmed (uvaṭṭhāvei) a person unwilling or unable to practise monklife, had to undergo four months' isolation (parihāra). 42

## (iii) Relations with nuns:

The junior monks rarely came in contact with the nuns and the rules regarding their attitude towards nuns were strict.

Monks could go to the numery only after the permission of their ācārya who gave it only on sufficient grounds. After seeking permission, the monk was expected to enter the numery in a proper manner. If he entered it in an improper manner (avihīē), then he had to undergo punishment. So also, keeping a stick, or a staff, or a broom, or a mouthpiece, or any other requisite in the path of the nuns made a monk liable for punishment.

The nuns could see monks only for the purpose of study. No common begging, or partaking of food, or initiating for one's purpose, or exchange of requisites was allowed between monks and nuns. The Telling lot of stories at odd times in the company of women, or gazing at, or pondering over the forms of women was not allowed.

Taking the help of a heretic or a householder and making them stitch a sanghadi for a nun, or massage the feet of a nun was deemed a fault for which a monk was lable to punishment.

<sup>142.</sup> Nts. 12, 10-13.

<sup>143.</sup> Ibid., 11, 84-85.

<sup>144.</sup> Ibid , 4, 24.

<sup>145.</sup> For further details, see chapter on the "Order of Nuns".

<sup>146.</sup> Nis. 8, 10.

<sup>147.</sup> Ibid., 12, 7.

# (iv) Relations with persons of other faith (annaütthiya) :

To maintain the integrity of the Church and purity of monastic conduct, monks were not allowed to have any contact with heretics.

Giving food to a heretic or liking to do so, or accepting it from him, eating food encircled by female heretics, requesting a heretic for food and sharing a common meal—all these were taken to be faults. <sup>148</sup>

Along with food, monks were not permitted to exchange requisites with them. Asking them to carry one's requisites, or getting a stick or a bambooneedle or an avalehanivă cut or made by them, was not allowed. 149

No common stay was permitted to a monk with a heretic and he was asked to be away from him even in the rainy season. 150

Bodily contact, of course, was not encouraged under any circumstances, and the monk who got his feet massaged by a heretic had to undergo four months' parihāra.<sup>151</sup>

Teaching or reading with heretics the sciences of omens, astrology, spells, magic and other popular practices, architecture, gambling, etc. was not allowed. Speaking harsh words to a heretic was not permitted as it was liable to lead to a quarrel. <sup>152</sup>

Even in minor matters contact with the heretic was avoided. The monk was disallowed to make a heretic prepare either a foot-path, or a bridge, or pingoes, or a curtain, or perform any activity pertaining to a needle, a razor, a nail-cutter or an ear-cleaner, for his own purposes.<sup>130</sup>

Thus, it may not be wrong to conclude that the heretics were to be treated along the same lines as persons with loose morals, and all contact was to be avoided with them.

### Touring:

As we have already seen, the monks and nuns led a wandering life during the eight months of summer and winter, and were forbidden to do so in the rainy season.<sup>154</sup>

```
148. Ibid., 3, 1-12; 15, 75-78; 16, 36-37, 12, 41,
```

BULL, BCRL-31

<sup>149.</sup> Ibid., 1, 40: 12, 40: 15, 79-98.

<sup>150.</sup> Ibid., 10, 46.

<sup>151.</sup> Ibid., 15, 13-65.

<sup>151.</sup> Ibid., 15, 13-65. 152. Ibid., 13, 12-29.

<sup>153.</sup> Ibid., 1, 11-18.

<sup>154.</sup> Brh.kalp. 1, 36.

It seems that they had to wander in groups and nobody was allowed to tour alone. Even the äcäryopädhyäya and the ganävacchedaka had to do so accompanied by one and two monks respectively. 155

# Limits of Wandering:

Monks and nuns were forbidden to travel beyond Añga-Magadha in the east, upto Kaušāmbī in the south, upto the district of Sthūnā in the west, and northwards upto Kunāla. <sup>156</sup> These limits roughly enclose between them the provinces of Bihar, portions of Uttar Pradesh and borders of Orissa and West Bengal. The concession, however, given to the monks to wander in those regions wherever Jaina faith prevailed, tends to point to the growing spread of Jainism beyond these limits. <sup>157</sup>

## Unfit Regions:

Places where anarchy prevailed or rebelhon took place, or where barbarous (aṇāriya) people like the Dasuga (Dasyu?) or the Milakkhū (mleñcha?) lived,—as for instance in the country called Lāḍha—, were to be avoided by monks.<sup>188</sup>

Entering into and coming out of the following ten great cities twice or thrice in a month was taken to be a transgression: Campā, Mahurā, Vānārasī, Sāvatthī, Sāĕya, Kampilla, Kosambī, Mihilā, Hatthiṇāpura, and Rāyagiha.<sup>153</sup> A monk who did so had to undergo punishment for that.<sup>160</sup>

## Period of Stay:

As against the rule of the Acārānga which required the monk to stay for a night in a village and five nights in a town (nayara), the Brhatkalpalsi permitted a monk to stay for a month in summer and winter in places like a village, a free town, etc. which were without houses outside. If such places were enclosed, and there were some houses inside as well as outside the enclosure, then they were allowed to stay one month inside and another month outside the enclosure.

```
    Vav. 4, 1-4.
    Bh-Kadip 1, 51.
    The Khadip 1, 51.
    "Jattha nănadarisanacăritălun ussappanti"; see also Age of Imperial Unity, 147-18.
    Nia, 16, 26; Ph-kalp, 1, 38.
    Nia, 9, 19.
    See Appendix I.
    161. 1, 6-7.
```

## Water Journey:

The Activing allowed boat travel.\(^{180} But the five great rivers—Gangā, Jatipā, Sarayū, Erāvatī and Mahi,\(^{180}\) were not allowed to be crossed in a boat or swum twice or thrice within a month. The Chedasütras simply repeat the rule, but go a step further in ascribing a definite punishment for violating the rule.

Getting into a boat for bad purposes, entering into or encouraging transcations of a boat, pushing it into water from the ground and vice versa, helping in taking out a grounded boat, acting as a boatman, pulling or stopping a boat by a rope, taking out water in a boat by means of a pot, covering the leakage with the hand, foot, leaves or bamboo, and carrying the boat all these were deemed faults. <sup>164</sup>

Further details are to be obtained in the Niryuktis as will be clear from the following account.

### Beginning the Tour:

Before undertaking a tour, the monk asked permission of his guru. If at that time, the guru was asleep, then the monk awakened him. But even when after awakening him, he indulged in meditation, then the monk waited till his meditation was over and then sought permission. If a monk had forgotten to take permission, then he returned and took the guru's permission before undertaking a travel. <sup>165</sup>

#### How to Ask the Way:

If a monk did not know the proper way, then he asked it to two gentlemen belonging to his own faith. In case they were not available, then he inquired about it of the people belonging to other sects. He had to refrain from asking the way to old people on the ground that old people are said to be generally of a forgetful nature. Children were supposed to be always of playful mood and women and enunchs were taken to be ignorant about roads. Hence a monk was not to ask about the way to them.

The monk approached a middle-aged person (majjhima), and asked him the way. In case such a person was not available then he could approach an old person with strong memory or a youth of good nature. The same order was to be followed in cases of women and eunuchs.

162, H. 3, 1, 14 (p. 139).

163. Then. 308b; Also in Nis. 12, 42; The Brh.kalp. replaces Kosiyā in the place of Erāvatī: 4, 27.

164 Nis. 18, 1-20.

165. Oaha-N. 9.

A person nearby was to be asked regarding the road. If he did not care to reply, then he was not to be asked again. A cowherd who stood at a distance in a field, was not to be approached as it was likely to involve injury to living beings and there was fear of getting injured due to thorns, etc. 160

#### Proper Road:

A road which was free from living beings was to be adopted while touring. Therefore a dry and dustless road was preferred to all the rest. In case, however, such a road was not available, then the monk was allowed to go along a muddy road.<sup>467</sup>

Walking over a bridge made of one log or of many logs of wood without resting on anything, or over one from which dust fell down while walking, was not allowed <sup>188</sup>

### Rain and Mist:

The monk was not allowed to tour in rain or mist. But if, while he was travelling, rain set in, then he took shelter in a nearby house. If, however, he had gone far ahead, then he took resort to a deserted house or a tree. In cases of torrential rain, he climbed a dried up tree. If a sudden flood overtook the place, then he was allowed to go by a bridge or cross it 100

### Touring under Calamities (asiva):

The monk in normal circumstances did not remain alone. But in cases of trouble from divine detues (asiva), or in famine (omoyanā), or danger from the king (rāyabhaya), or general excitation in the region (khuhiā), or in the practice of fasting (uttamaṭṭha), or when he lost his way (phiḍiā) or when he was ill (gliāṇa), etc., he had sometimes to face lonely life.<sup>170</sup>

In the first four cases, the monk left the place immediately before these calamities took place and sought habitation elsewhere.

#### Illness, Old Age and Touring:

The ill and the old were allowed to stay at one place at least for a period of five days as that was taken to be the minimum period required for

- 166 Ibid., 9-21.
- 167. Ogha-N. 23-25: for details about muddy and dusty roads, and the types to be avoided: Ibid, Comm. pp. 29b, 30a. A 'pāyalehaniya' was used to take out the mud from the feet See under Roquisites.
  - 168. Ibid., 31.
  - 169. Ibid. 28-30.
  - 170. Ibid., 7.

recovery. They were allowed to extend their stay for ten or fifteen days more, if necessary.<sup>171</sup>

#### Trouble from Robbers:

If, while searching for a proper residence for the rainy season, members of the advance party were kidnapped by thieves, then the monks wrote some letters on the road (akkhara), or purposely scattered their garments (parisāḍaṇa) so as to give a clue to those who searched them afterwards. 12

# Water-travel:

In cases of emergency or unavoidable circumstances, a monk was allowed to go through water. While doing so, however, he was first to choose to cross over with the help of firm stones kept in the water. If such a device was not available then he first wiped his feet and then entered water. He crossed the way either through water flowing over stones, or flowing with a little amount of mud (mahusittha), or over sand (vāluā) or over thick mud (kaddama). He was to choose the way in the order given above. 173

If the water was navel-deep (nābhipramāṇa), then he followed the laymen. The water contaming animals, etc. compelled him to walk in between householders, and he tightened his colapatţa in order to avoid it flowing away with the force of the water. There being no householder whose help could be taken, he tested the depth of the water by means of a stick called Nālikā which was four angulas more in height than his own. Then binding all his requisites together, with the mouths of the begging bowl and other utensils downwards (adhomukha) and the latter too bound with a piece of cloth (cira) so as to become his support, he crossed the water.

Coming out, he stood at the bank till the colapatiaks atopped dripping water. In case the place was full of trouble (sabhaya), he went to some other place by holding the cloth in his hand and did not allow it to touch the body due to the fear of killing the water-bodies (śarirakṛtāpkāyavirādhanābhayāt).<sup>74</sup>

While travelling in a boat, he did not get into it first but did so when some people had already entered it. Having done the 'pratyākhyāna', he sat neither at the front nor in the middle, nor in the passage. But he occupied one of the side portions (pāsa) of the boat and indulged in the 'namokkāra'. At the time of getting down also he got down in between some people, i.e.,

<sup>171.</sup> Ibid., 165.

<sup>172.</sup> Ibid., 247.

<sup>173.</sup> Ibid., 32-33.

<sup>174.</sup> Ibid., 35-36.

neither first or last. Then coming to the bank, he did kāyotsarga for a period of twenty-five ucchvāsas.<sup>175</sup>

If the water was crossable he was allowed to cross it by means of a gourd (tumba). 176

## Cases of Fire:

If while touring conflagration followed a monk, then he waited till it went ahead. If, on the other hand, it approached towards him, then he stood on a wet place or on a grassless region. If either of such places was not available, then he covered his body with skin (katti) or enveloped himself with a wet blanket (nantagaüllana), or crossed over the fire by means of shoes (tadigäūddevanayā). <sup>177</sup>

#### Storms and Gales:

If a storm burst over him, he stood on the side of a mountain (njiamba), or in a bower (vananiguñja) and protected himself. If the place was full of danger, he covered himself with a blanket (kappa), etc. in such a way as to prevent any corner of it from hanging (alainbamāṇa), as that led to injury to the wind-bodies due to its fluttering. 178

## Reasons of Prolonging Stay:

As in the case of leaving a place, the reasons for prolonging the stay at one place were also more or less the same. If a monk wanted to go to another place and if there was divine trouble (asiva), or famine, or trouble from the king or from barbarous people along the way, then he continued to stay at the same place. In cases of sudden floods or illness or death of an ācārya also he cancelled his tour. If the region which he wanted to visit was deserted, then also he postponed his going there. In the rainy season he never travalled. The properties of the properties of the region of the rainy season he never travalled.

# LIFE IN THE RAINY SEASON:

With a view of not inflicting injury to living beings in the overgrowth of vegetation in the rainy season, the monk spent the four months of the rainy season (vsss) at one place.

175. Ibid., 36-37: The Commentary gives some beliefs regarding the place which the monk should not occupy. For instance, the monk was not to sit at the front because that was the place occupied by the goddess of the boat, etc. If he remained behind alone, then the boatman caught him for the farel Comm. p. 33b.

- 176. Ibid., 38.
- 177. Ibid., 39.
- 178. Ibid., 40.
- 179. Ibid., 111.

The rules regarding life in the rainy season are to be found in the  $Daśäśrutaskandha^{180}$  and the Kalpasūtra (of Bhadrabāhū).

## When did it Begin?

Mahāvīra began this practice of rain-retreat when "a month and twenty nights of the rainy season had elapsed." 181 This became a rule with the followers of Mahāvīra and they seem to have kept up the practice. It may, however, be noted that the Nišītha 182 forbids a monk from touring even in the first showers (padhamapātisammi). He was allowed to begin this stay at one place during the rains, earlier than this period of one month and twenty nights after the rains set in, but under no circumstances was the monk permitted to begin it later than that 183

### Wandering in the Rainy Season:

Movement was allowed only on the grounds of inner spiritual necessity, or in cases of bringing medicine, etc. to the ill. But in that case also, the monks were not to go beyond four or five yojanas.<sup>184</sup>

## Seeking Residence:

In all, three residences were allowed to monks and nuns, out of which two were to be used only on occasions and the third was to be used regularly. The monks had to go to the other two alternate lodgings in order to verify whether somebody else had occupied them.<sup>185</sup>

The Niryuktis<sup>186</sup> give ample details about the mode of searching out a residence and obtaining it for use in the rainy season.

In searching out a lodge, the monks took into consideration the facilities which a place offered to them. The help of a physician, the easy procuring of medicine and other articles required for the ill, etc. stood foremost in the list. 187

The ācārya consulted all his disciples regarding the place of stay. Then an advance party was sent to verify the facilities or otherwise of that particular place, in order to avoid inconvenience regarding study, alms or easing nature. <sup>186</sup> For this purpose the party consisted of three, five or seven persons

```
180. 8th Daśā.
```

<sup>181.</sup> Kalpa. Sāmācāri 1, p. 296.

<sup>182. 10, 40-43;</sup> also Than.

<sup>183.</sup> Kalpa, Sāmā. 8, p. 297.

<sup>184.</sup> Ibid., 62, p. 310; half yojana or 11/4 yojana; Dasa. N. 74.

<sup>185.</sup> Kalpa-Sāmā, 60 pp. 309-10.

<sup>186.</sup> Daśā-N. vs. 60-86; Ogha-N. 128.

<sup>187.</sup> Dasa-N. 67.

<sup>188.</sup> Ogha-N. 128-130; Daśā-N. 68.

and only those who were ripe in knowledge and perfect in monastic conduct were sent. <sup>189</sup> In case such well-versed persons were not available, then even a novice (agitartha) was sent after being instructed in the sāmācārī (proper mode of conduct). If even such a novice was not to be had, then a monk who was on fast was asked to go after breaking his fast. As a last resort a pair consisting of a young and an old monk was sent in search of a proper lodging.

The work of the advance party was to search out proper places of securing water and the places for rest. They verified whether there would be trouble from animals or thieves.<sup>100</sup>

Having reached a particular place, the party divided itself into groups in order to have complete information of the various localities in the town. The first group wandered early morning, the second at mid-day and the third in the afternoon. They accepted only little food so that when come together they possessed sufficient food. While on the begging tour they inquired about milk, molasses, ghee, curds, etc. which were required in cases of illness. Thus they could come to know the devoted families and the antagonistic ones, and find out places for easing nature, etc. as well.<sup>191</sup>

Then the party returned with their impressions of that place and reported their views to the assembly of monks. Then the ācārya considering the opinions of all his disciples, came to a decision regarding the place. It was but natural that those who were greedy of food voted for a place where food was abundant, while those who were studious preferred a place fit for their purpose. But the ācārya used his discrimination and chose a place which, in his opinion, was likely to keep up the morals of the group and where ell facilities and requirements could be fulfilled. Besides these items, he took into consideration the age and the state of health of the different members of the groups.<sup>122</sup>

The monks avoided places the road leading to which was full of thieves, beasts or mosquitoes, where there were famine conditions or divine trouble, where there were relatives of the newly initiated who tried to divert him from monkhood, or where there were bad women or enemies. The places which did not provide facilities for easing nature, which were burnt by fire or were deserted, were infested with mlecchas or tāpasas or heretics, where people were in a habit of eating lot of green vegetables, and where the king performed human sacrifice, were deemed unfit for stay.<sup>198</sup>

```
    Ogha-N. 139-42.
    Ibid., 148.
    Ibid., 144-52.
    Ibid., 158-164: It may be noted that the group is termed a "gacchi".
```

193. Ibid., 132-33.

Having come across a proper residence, the monks entered it either in the first or in the second quarter (porist) of the day. Then they carefully scanned and swept it clean. If it was time for begging then a pair of monks remained behind for sweeping and the rest went for begging food.<sup>194</sup>

If, while on tour, rains began, then the monk stayed at the same place where he happened to be at that time. Staying there, he requested the physician there to protect him from idleness or dullness and asked the chief of the village to protect him. After doing this, he stayed at the house of either a layman, or a benefactor, or a prominent person in the village, or at the house of the owner of the village. Then imagining his own staff (danda) as the ācārya, he performed the sāmācāri before it. 195

## The Period of Stay:

The period of stay at one place ceased five or ten days after the rainy season.<sup>196</sup> The Daśäśrutaskandhaniryuktii<sup>197</sup> puts it more clearly when it says that it starts from the full moon day of äṣäḍha and ends on the tenth day of mārgaśirsa. This, however, was not clearly stated to the owner of the lodge and at the end of every five days the monks got the permission of stay extended by five days. Thus they pulled on for the first fifty days and for the rest of the seventy days of the rainy season they definitely told regarding it to the owner. The reason behind this was that if in cases of calamities the monks had to leave the place immediately, then the owner suspected them of telling a lie if they had already told him about their prolonged stay there definitely.<sup>198</sup>

The monks were allowed to continue their stay at the same place after the cessation of the rains, if there was profuse mud along the road or if the rains still continued.<sup>199</sup>

### Corporate Life:

Nobody was allowed to remain alone in the rainy season. The ācāryopādhyāya and the gaṇāvacchedaka had to spend the 'vassāvāsa' in the company of two and three other persons respectively.<sup>200</sup>

```
194. Ibid., 182.
```

BULL. DCRI.-32

<sup>195.</sup> Ibid., 113-114.

<sup>196.</sup> Nis. 2, 50; after the closure of rains: Ogha-N. 128.

Ibid., v. 66.
 Daśā-N. 69-72

<sup>199.</sup> Ibid., 62

<sup>200.</sup> Vav. 4, 5-8.

S B DEO 250

The monk inquired with the people whether any of his other co-religionists were staying there. If the person questioned did not know that, then on coming across monks belonging to his own sambhoga he saluted them and questioned them about their well-being. In case there was a sick monk, he offered all help to him and also suggested some medicines.201

# Begging of Food in the Rainy Season:

During the four months of the rains monks and nuns did not go beyond a yojana and a krośa to seek alms. If, however, there was a big river in between which was difficult to cross, then they were not allowed to cross it and go further.202

Before entering upon the begging tour, the monks took permission of their superior.203 On account of the fact that the monks practised fasts of various magnitude during the rainy season, they told about the direction in which they wanted to go for begging, so that it served as a clue for their search if they fainted or fell down somewhere due to weakness.204

The 'sthavirakalpika' monks begged even if there was little rain, after putting on a lower and an upper garment. But in cases of profuse rain they did not go out for begging.205 The case was different for those "who ate food in the palms of their hand" (pānipadiggāhi) i.e. the Jinakalpikas.' They did not go on the alms-tour even when there was a small sprinkle of rain, and they covered their food to save it from rain drops by means of the palm of their hand, or held it under the armpit, etc. and consumed it in a place free from showers 206

#### Quantity of Food Consumed:

The quantum of food taken in by a monk depended on the magnitude of the fast he undertook, or on the number of dattis (unbroken pourings) he decided to accept, or on the number of houses he decided to visit.

```
 Oaha-N. 64-69.
```

<sup>202.</sup> Kalpa. sāmā. 9-13. Such rivers like the Erāvatī near Kunāla, which had less water and hence could be crossed 'by putting one foot in the water and keeping the other in the air', were allowed to be crossed if it fell within the region of a yojana and a krośa.

<sup>203</sup> Ibid., 46 (p. 306),

<sup>204.</sup> Ibid., 61 (p. 310). 205. Ibid., 31 (p. 302).

<sup>206.</sup> Ibid., 28, 30 (p. 301).

## 1. Resed on Fasts

| Magnitude of fast.                                               | Food and Drink allowed.                                        | No. of alms-rounds allowed.             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ul> <li>(i) Eating one meal on<br/>every second day.</li> </ul> | Water used for making wet<br>flour, or sesamum, or<br>rice.    | Two allowed if food was not sufficient. |
| (u) every 3rd day.                                               | Water-wash of sesamum, chaff, or barley.                       | Three.                                  |
| (iii) every 4th day.                                             | Sour gruel, pure (hot) water.                                  | Three.                                  |
| (iv) More prolonged.                                             | Hot water with no rice.                                        | More than three.                        |
| (v) Total abstinence from food.                                  | Filtered hot water limited<br>in quantity but suffi-<br>cient. | -                                       |
| <ul><li>(vi) Normal, i.e. eating one<br/>meal a day.</li></ul>   | All permitted drinks.                                          | -                                       |

#### 2 Based on Dattis:

Either five dattis of food and five of drink, or four of food and five of drink or vice versa, plus one datti of salt for preserving his meat. He was not allowed to beg again.

## 3. Based on the number of houses:

Monks and nuns who restricted the number of houses which they visited for the sake of getting food, were allowed to go to a place "where rice was cooked if it was the seventh house from their place of stay."207

## Nature of Food Accepted:

Monks and nuns accepted only such food as was cooked before their arrival.208 So also they did not eat it so long as their body was wet.209

Accepting food for and giving it to a sick monk was not allowed unless permitted by the acarya.210 Monks in good health were not to accept milk, butter, ghee, curds, oil, sugar, liquor, meat or honey.211

```
207. Ibid., 20-27. (pp. 298-301).
```

<sup>208</sup> Ibid., 33-35 (p. 302). 209. Ibid., 42 (p. 303).

<sup>210.</sup> Ibid., 14-16 (p. 297).

<sup>211.</sup> Ibid., 17 (pp. 297-98).

# Requisite in the Rainy Season:

We shall presently see that the number of 'aupagrāhika' (of occasional use) requisites was doubled in the rainy season.<sup>212</sup>

But besides the usual articles consisting of garment, alms, bowl, blanket and broom, the Kalpasitra<sup>213</sup> and the Daśdśrutaskandhanripukti<sup>214</sup> prescribe three more pots to be used only in the rainy season for the purpose of depositing excreta, urine and cough.

The monk was allowed to ask for only those requisites to the householder which were of use to him and which were already in the possession of the householder. If he asked anything which the layman did not have, then there was a possibility of the householder stealing or buying that article for the sake of the monk who, however, could not accert such.<sup>215</sup>

#### Residence:

Besides the mode of stationary life in the rainy season, the monk had to take resort to some sort of residence or place of shelter during winter and summer also. We have alreay seen that he was allowed to stay for one night in a village and for five nights in a town. It may be noted that the Chedasütras permit a monk to stay at certain places for a period of one or two months. <sup>246</sup>

The Chedasitras corroborate the rule laid down in the Añgas which asked a monk to obtain permission from the owner before occupying a residence. That was compulsory even when they had to stay in the streets. They had to seek permission of even the widowed daughter of the owner if the former stayed with the latter.

## Proper and Improper Residences:

Such places as contained scattered corn of different types, or jars of wine or of water, where fire activity (joi) was carried on either at day or at night, where there were scattered lumps of flesh (pinda), or milk (khira), or cutos (dahi), or butter (navanjia), or out (tella), or ghee (sappi), or molasses (phāṇiya), or sakkut ior sihirini, or where there was grass (taṇa) or which were full of cobwebs or wall-paintings, were deemed unfit for the monks.<sup>218</sup>

```
212. Ogha-N. 726: Comm. p. 217b.
```

<sup>213.</sup> Kalp. Sāmā. 56 (p. 308).

<sup>214.</sup> V. 84.

<sup>215.</sup> Kalp. Sāmā. 19 (p. 298)

<sup>216.</sup> Brh.kalp. 1, 6.

<sup>217.</sup> Vav. 8, 10-11; 7; 20-21.

<sup>218.</sup> Brh.kalp. 2, 1-12; 4, 28-31; 1, 6-34.

In a place which had more than one exit, the monks were allowed to stay in separate rooms. In this case, however, a well-versed monk inquired about these monks on every third day and stayed with them at night. 219 If in cases of emergency, the manks had to stay there, then they reported themselves every morning and evening to their guru. The monks were always expected to stay in the company of well-versed (gitartha) elders, and no lonely life under normal circumstances was allowed. It may be noted that accepting lodging in condemned families (dugunchiyakulesu) was not allowed 220

### Miscellaneous Rules .

Monks and nuns had to give accommodation to their co-religionists. and refusing to do so was deemed a transgression of church discipline.221 But they were not allowed to permit either a known or an unknown layman (uvāsaga) or any other person to stay in their upāśraya either for a full or a half night.222

Staying outside the monastery was not allowed and the monk who remained outside the lodge for three nights had to undergo a punishment for that.223 If accommodation was not sufficient then they were allowed to go elsewhere either for study of for sleep, with the express permission of their guru.224

Further details are seen developed in the Nirvuktis, and especially so in the Oghaniruukti. Even though they cannot be said to bring any radical change in the fundamental principles about the acceptance of a lodge by monks, they reveal, as will be seen in the next paragraph, a fine sense of social etiquette blended with supreme efforts to maintain the same standard of monastic rigour of life as revealed in the Angas.

#### Ideal Residence .

The monk was not allowed to accept too extensive or too small ('vitthinna' and 'khudduliva') a lodging. The rule cannot be said to be peculiar to the Nirvukti period, but the reasoning behind it is marvellous.

The faults involved in accepting an extensive lodging were that such places being generally resorted to by guards, merchants, beggars (kārpatika).

<sup>219.</sup> Vav. 6, 4-7. 220. Nis. 16, 29.

<sup>221.</sup> Ibid., 17, 121-22.

<sup>222.</sup> Ibid., 8, 12.

<sup>223.</sup> Ibid., 10, 13: See Appdendix 1.

<sup>224.</sup> Vav. 1, 21.

or unmarried couples (vantha), were unfit for study or other religious duties of a monk. If no account of the presence of such people the monks postponed the reading and the study of the texts, then they were likely to forget their religious lessons. Moreover, the monks getting bashful due to the presence of such people were likely to delay to ease nature and fall ill, or else they had to go a long distance for that and were likely to commit himsā of living beings. If at night they scanned the ground by hand if they had to go to ease nature, then people were likely to suspect them as thieves, or as enunchs, or as persons having an appointment with a lady. In an extensive lodge it was difficult for a monk to get help from others if women or eunuchs kidnapped him seeing his healthy body 225

The dangers of accepting a very small residence were that it left a scarty space for a monk to move about. In that case, he was likely to fall down frequently over the bodies of others which proved a sufficient cause for quarrel which ended even in the breaking of the requisites of the monk.<sup>28</sup>

The proper residence (pamāṇajutta) was supposed to be that which afforded for every monk a space measuring at least three hands (ckkckkassa it thatthasanthāro) for sleeping purposes and which made it possible to have a distance of twenty aṅgulas between the bedding and the pots or requisites of a monk.<sup>237</sup> This was considered to be the ideal distance between the bedding and the other essential things of a monk, as pots kept too close to the bed were likely to be broken by the monk if he moved his limbs in his sleep. If, on the other hand, they were kept at too long a distance from the bedding, then it was difficult to save them from mice and cats (majjāramū-saga).

### The Method of Sleeping:

If they happened to obtain a very extensive lodge, then the monks reserved three sleeping places (i.e. three times bigger) (santhāragalbhāmitigain) for the guru, and the rest of the monks had only one of normal size for each. In such an extensive (runda) lodge, they slept scattered so as to leave no room for any householder to sleep in between.<sup>288</sup> If, however, the place was small, then they kept their requisites in the middle and slept around

```
225. Ogha-N. 217-24.
```

<sup>228.</sup> Ibid. 202 "rundāē pupphaīnnā"



comm: yadyasau vasatirvistirnā bhavati tatah puspāvakīrnāh svapanti —puspaprakaravadyathāyatham svapanti yena sāgārikāvakāso na bhavati.—p. 82b.

<sup>226.</sup> Ibid., 225

<sup>227.</sup> Ibid., 226-227: 'bhāyanasamthārantara jaha vīsam angula hunti'.

it.<sup>229</sup> If the lodge was quite according to their needs then they slept in a row (āvalyā). The monks accepted the space allotted to them by the elderly monks (sthavira), and kept their bedding (santhāraga) there.

The distance between two monks was such as did not give any chance of bodily contact between them. Then taking the permission of the guru the monk slept on his left side and contacted or stretched his limbs very carefully like the hen (kukkudipāyapasāranāni). <sup>200</sup> He was to be particular even regarding the sighs (nissāsa), and held his nose firmly to avoid giving out a long sigh. <sup>201</sup> Normally a monk was expected to sleep without a cover, but if he was unable to do so then he was allowed two or three covers (rōātine . . . timi). <sup>202</sup>

Proper Company in the Residence:

With a little digression regarding the mode of sleeping in a proper residence, we shall now see what sort of surroundings and companions a monk was expected to have around him when he decided to stay at a particular place.

The monks were normally not advised to seek residence at night or evening as it raised many difficulties in the proper scanning of the place. Moreover, at such odd times, the monks were likely to come across wild beasts, theves, or courtesans.

If they could not get lodging in the morning, then they stayed in empty houses (sunnaghara), or in a temple (deilla), or in a garden (ujjāṇa). If householders came to the same place, then they hung a curtain (cilimini) and carried on their religious duties.<sup>253</sup>

Generally, the monk sought shelter with those of a religious trend of mind. He was allowed to live with a laymen (sannī) without women. Fail-

```
229. Ibid., 'madhye pātrakāṇi krtvā mandalyā pāršve svapanti'—comm. p. 82b.
```

sleeping in a small lodge as "ussīsabhāyanāim majjhe".

uneven, then all the pots were kept in that deeper spot. If there was no place to deposit the pots on the ground, then they were hung up by mesns of a thread (ovaggahio doro tena va vehsailambanava).

```
230. Ibid., 205.
231. Ibid., 206.
```

<sup>231.</sup> Ibid., 206. 232. Ibid., 209.

Ibid., 209.
 Ibid., 192-99.

ing to get such a person, he was advised to live with a person of auspicious turn of mind but having no women with him. If such a fellow had women, then the most stayed separately in an outhouse. As a last resort, he was to go to an empty house.<sup>224</sup>. He avoided the company of nuns and persons of loose moral behaviour.<sup>225</sup>

How to Leave the Lodge?

256

Having got an ideal lodge the monks were asked to seek permission of and bid farewell to the owner of the house before they left the place. If the monks failed to do so, then it was feared that the householder might lose faith in them, or might take the monks to be devoid of manners and proper etiquettes, or might not lend them his lodging again. If by chance robbers attacked the place which the monks had left without the knowledge of the owner, then there was every possibility that the latter might suspect the monks to be in league with the robbers. In order, therefore, to save themselves from these suspicions and to acknowledge with gratitude the help given to them by the householder, the monks had to take their leave of the householder.

Two precautions were taken by the monks at the time of asking permission to go. They were not do so by taking up all their requisites to avoid lamentations of the householder's wife (sijjātarī) or the doubts creeping up into the mind of the householder due to the monks' sudden decision to go. Seeing the householder crying, people were likely to suspect the relations between the monks and the householder, and thus condemn the former on that account.

The monks never disclosed the exact day of their departure as that was likely to make the members of the family of the householder give up all of their everyday duties on that day and indulge in the preparation of special food for the departing monks.

Right from the day an advance party was sent by the ācārya for searching out the next proper stop, the ācārya lessened his contact with the houseowner. He recited the following verses in order to let the householder know that his party intended to leave the place soon:

- know that his party intended to leave the place soon:

  "Sugarcanes have grown up, the gourds are plump, the bulls have
  gained strength, and the villages are free from mud.
- "The roads contain less water and the earth is dried up. The proper time for a wandering life has come for monks.

#### 234. Ibid., 105.

<sup>235.</sup> Ibid., 108-110; for the method to deal with such a person in case a monk happened to stay with him: Comm. p 58ab.

"The śramaṇas, birds, clusters of bees, groups of cows and the autumnal clouds have no fixed residence".

Thus the householder came to know about the monks' intention to leave the place. Then performing the pratikramana and the necessary duties (āvaṣyaka) in the evening, the ācārya told the householder that he and his party had decided to leave the place next morning. A religious sermon was preached to the householder and his family.

Early next morning, they did both the 'suttaporisi' and the 'atthaporisi' or simply the former. If the next stop was too distant, then they started early morning without doing the scanning of the pot, etc. (pāyapadilehaṇa). Sometimes they started even at sunrise but that depended on the distance at which they had to make the next halt.

## The Method of Starting the Tour:

Some among the group walked ahead, some in the middle and some at the end of it. If the advance party came to the village where an intermediate stop was predecided by the company of the monks, then young morks were sent for alms and the rest of the party looked after their requisites. If such a village was found out to be deserted or burnt down or devastated by enemy, then a monk was kept there and the rest of the group went ahead. This monk waited for those who followed. If the village was completely deserted then nobody waited there and the vanguard left the place after making a sign (rikkhā) on the road so as to serve as a clue to those who followed. If the village was in good condition, then a pair of monks was kept outside the village to meet the party following them, or else an ironsmith was requested to show the residence to the monks who came late.<sup>28</sup>

Thus the cycle of touring began again with all its vividity coming to a stop only in the four months of the rainy season.

## Clothing (Vattha, Cela):

The clothing of the monk was expressed by words like the vattha, cela, cīvara, pacchāga and kappa.

## The Purpose of Using Clothes:

Clothes were used for the sake of six reasons. They were to be put on for the protection of the body from grass, etc. (tṛṇagrahaṇanivāraṇārthaṃ),

236. Ibid., 166-180.

for avoiding to take resort to fire in cases of cold, etc. (agnih tatsevānivāraņārtham), for the sake of the practice of Dharma—and Sukla meditation, for the protection of the ill, and lastly for covering the dead.<sup>53</sup>

#### How to Obtain Clothes:

As in the case of other articles, the monk had to depend on the piety of the laymen for obtaining clothes. He was forbidden to buy clothes or ranke somebody to buy them for him, or accept bought clothes.<sup>258</sup> He was also not allowed to request a person again and again for clothes either in a village or in the road.<sup>250</sup> If somebody offered him clothes placed on living beings then he rejected them.<sup>260</sup>

Another interesting feature in the acceptance of clothes is revealed in the rule which made monks accept clothing according to their rank (ahārāmiyāē). <sup>241</sup> This perhaps indicates the practice of the distribution of begged clothing by the superior to his subordinate monks, according to their ranks and wants. It may be noted that this practice bears a close resemblance to the practice of fathina<sup>242</sup> (distribution of clothing) among the Buddhists.

## Kinds of Clothes Allowed:

The monks were allowed to use five kinds of clothes; to wit, those of a camel's hair (jangië), of linen (bhangië), of hemp (sānaë), of wool (pottaë), and of tirîţa (tiritapetţe).<sup>243</sup>

### Number of Clothes Allowed:

The monk was allowed three clothes,<sup>244</sup> two of which were of cotton and one of wool (unniva),<sup>245</sup>

Besides these, the Brhatkalpa refers to the 'celacilimilyam' which was "a covering for the clothes."246 From the Bhāsya on the text, however, it appears that it was used as a curtain for residences having no doors.

```
237. Ibid., 706.
238. Nis. 18, 21-64.
239. Ibid.
240. Ibid.
241. Brh.kalp. 3, 19-20.
```

242. Mahāvagga, VIII, 99 243. Brh.kalp. 2, 29.

The list is the same as in Thān 138a, 338a; the Acārānga list as transl. by JAcost comes to this wool, silk, hemp, palm-leaves, cotton and Arkatūla: SBE, Vol. XXII, p. 158. 244. Brh. kalp. 3, 15-16, Ogha-N. 689, 675.

245. Ibid., 705. 246. 1, 18: I.A. Vol. 39, p. 260.

# Size of Clothing:

The size of clothing differed according to different individuals (atmapramāṇa), and the commentary to the Oghaniryukti²4<sup>24</sup> explains the proper size to be that which covered the shoulders and remained on them. It was two and a half hands in length.<sup>268</sup> Any shortening or lengthening of clothes was not allowed <sup>269</sup>

Clothes of the Jinakalpikas and the Sthavirakalpikas:

It may be noted that the number of three clothes (pacchāgā) was common for both the Jinakalpika and the Sthavirakalpika monks.<sup>250</sup>

But besides these three coverings, the monks of the Sthavirakalpa mode of life used one more piece of cloth called the Colapatta.<sup>251</sup>

The purpose of using the colapatta was either to conceal one's distorted penis in case it was so, 252 or to avoid it being affected by an attack from vätika (?), or in case the monk felt ashamed to go about naked, or to hide one's abnormally long penis, or lastly to avoid getting passionate at the sight of women 253

The size of the piece was such that, on being folded once (duguṇa) or twice (caigguṇa), it got reduced to a square piece with each side measuring one hand in length. Both the young as well as the old monks put it cn, and the former donned it by twice folding the piece, while the older members of the community put it on by folding it only once. The youthful monks wore a broader colapaṭṭa while old monks put on such a one as was smaller in breadth.<sup>254</sup>

## Unfit Clothes:

The monks were disallowed the use of complete pieces (kasina) of cloth. They were allowed to wear only torn clothes or pieces of clothes. 255 So also such clothes as were unfit for monks and had no capacity for lasting long were to be avoided. Decorative clothes as were embroidered with gold,

```
247. P 213b.
```

<sup>248.</sup> Ibid., 705.

<sup>249.</sup> Ibid., 727.

<sup>250.</sup> Ibid., 669.

<sup>251.</sup> Bhag. 37b; Ogha-N. 34, 35, 670, 721.

<sup>252.</sup> The Comm. on the Ogha-N. p. 216a mentions that among the Southerners, the practice of cutting the penis and putting a ring over it was to be found.

<sup>253.</sup> Ogha-N. 722.

<sup>254.</sup> Ibid., 721.

<sup>255.</sup> Brh. kalp. 3, 7-10; Nis. 2, 22-24.

etc. were deemed unfit for monks.<sup>256</sup> Cloths kept for the rainy season (padhamasamosarana) were not to be accepted, but such as were kept for the rest of the year were allowed.<sup>257</sup> Obtaining such clothing going under the category called 'jāyaṇāvattha' or 'nimantaṇāvattha' <sup>258</sup> which consisted of four kinds<sup>259</sup> was not allowed, and a monk had to undergo punishment for these transgressions.

### Colouring the Clothes:

No colouring or discolouring, of uncoloured or coloured clothes respectively, was allowed.<sup>500</sup> It may be noted that the Avasyakaniryukti<sup>501</sup> refers to the 'sukkmbarā samanā' (white-clothed monks).

## Washing of Clothes:

It may be noted that even though the Acārānga<sup>502</sup> and the Nišītha Sūtra,<sup>503</sup> which belong to the groups called the Aṅgas and the Chedasūtras respectively, do not allow the washing of clothes, the Piṇḍa.<sup>504</sup> and the Ogha-niryukitis<sup>505</sup> give great details about it. The following account is based on the above two texts.

## Time for Washing:

Clothes and other requisites were washed and cleaned a little before the rainy season began.

### Articles Essentially Washed:

In cases of shortage of water the pot and its other accessories (pāyaṇijjoga) at least, were to be washed.

Besides the pāyanijjoga, the nissejjās, the santhāragapaṭṭa, the uttarapaṭṭa, the colapaṭṭa, the muhapotti, and the rayaharaṇa were to be washed and cleaned.

```
256. Ibid., 7, 19-12
277. Brh. kaip., 3, 17-18; Nu. 10, 47.
258. Ibud., 15, 99.
259. Ibid.
250. Ibid., 18, 21-64; also Acéra. II, 5, 2, 1 (p. 163).
251. V. 357.
252. II, 5, 1, 17 (p. 162).
253. 18, 21-64.
264. Vs. 23-34.
```

### The Order of Washing Clothes:

The clothes of the ācārya were washed first, then those of the upādhyāya then of the monk on fast, then those of the ill, then of the newly-ordained and lastly one's own.

The reason given for the priority to ācārya's clothes was that an ācārya clad in soiled clothes evoked condemnation in the society. The clothes of the newly-ordained were washed before one's own to avoid his mind getting anothetic towards dirty clothes.

Among the different types of clothes, those which consisted of a single unstitched piece of cloth were washed first, then those which were darned, and last of all such as were darned as well as stitched.

## Preparation for Washing:

Before actually washing the clothes, the two upper clothes were kept apart for three days so that all the lices, etc. clung to the rest of the clothes or to the body; or all clothes were kept away for three days; or they were hung from above so as to reach the body so that the lices, etc. clung to that. Then the insects, etc. were carefully removed. Instead of doing each of these three acts for three days, each act was done only for one night also.

## The Water Used in Washing:

If there was shortage of sufficient water, then the monks took rain water as fell down from the roof. Then it was exposed to the sun to make it lifeless. Such water was not gathered in their own pots by the monks but they did it in broken dishes, etc. borrowed from the householders. Then salt (kṣāra) was put into it to make it lifeless. The rain water was to be accepted only when the rain stopped.

### The Mode of Washing:

The clothes were not to be hit over a slab of stone or beaten by a stick. They were not thrown often in profuse water but were gently cleaned by means of hands.

## Drying the Clothes:

Those clothes which were 'paribhogya' (constantly used) were dried up in shade, while those which were 'aparibhogya' were dried in the sun. A constant watch was to be kept over them to save them from being stolen. The monk had to undergo a purificatory punishment (kallāṇaṁ) for this act of washing, after it was complete.

Objections to Washing Refuted:

The washing of clothes in other seasons was refuted on the grounds that the monk tended to become loose in morals, as, seeing him neatly dressed, he was likely to be approached by women.

Another objection raised was that washing involved injury to living being. But this was refuted by the argument that even unwashed clothes gave rise to living beings and hence they were in constant danger of being killed. Hence any activity that was done in consonance with the spirit of the rule was taken to be valid. § 80.

## Vindication of Washing:

Washing of clothes was justified on the grounds that, if they are left unwashed.

- (1) they become heavy,
- (2) dirt gets into them firmly by means of the spray of rain drops in the rainy season,
- (3) they get more worn out, and new ones cannot be accepted in rainy season,
  - (4) dirty clothes got wet in rainy season give rise to an overgrowth (panaka) which leads to himsā.
- (5) soiled clothes retain wetness for a long time leading to indigestion and illness,

and (6) people generally condemn one wearing soiled clothes, and for not knowing the rule (5) above.

### Stitching of Clothes:

From the rule which laid down that 'a monk who asks for needle to stitch clothes and in reality stitches a pot with it, has to undergo a punishment for it', will it seems that the monks stitched torn clothes. The rule in the Ophaniryuktiss which lays down that stitched clothes were to be washed the last of all, also goes to support the above view.

<sup>286. &</sup>quot;yo hi sūtrājñyāmanusrtya yatanayā samyak pıavartate sa yadyapı kathañcitprānyupamarddakāri tathāpi na asau pāpabhāk bhavati, nāpi fivraprāyašcittabhāgī, sūtrabahumānato yatanayā pravartamānatark"—-Vytti to Pind-N p. 120.

<sup>267.</sup> Nis. 1, 31; Ibid., 1, 47-56; stitching improperly was taken to be a fault.

<sup>288. 356;</sup> The Ganividyaprakirnaka lays down the rule that stitching (sīvana) should be done on the kritikā and višākhā naksatras—vs. 36-37.

Getting one's clothes stitched by a heretic (annaütthiya) or by the house-owner (găratthiya) was strictly forbidden. Taking out long threads from cotton, and having long ends to one's sanghāḍī (gown) were also deemed transgressions.<sup>200</sup>

## Use and Exchange of Clothes:

No exchange of clothes was allowed without taking the consent of the gani, but clothes were to be given to those who were unable (physically) to procure them.<sup>270</sup>

Giving only one or more than three padiyāniyas (?), or binding the pieces of clothes together, giving them more than three knots (?), and using excessive clothing for more than one and a half months were treated as transgressions.<sup>271</sup>

### Clothing and Nudity:

A monk who put on clothing among those who did not put it (acela) or vice versa had to undergo punishment.<sup>272</sup> At least among the Swetāmbaras, nudity did not seem to have any compulsion about it, for, even though the Bṛhatkalpac<sup>273</sup> describes the Jinakalpasthiti (or the stage of a "naked monk"<sup>274</sup> as translated by Schubrich as the fifth step in a monk's life, yet even the Jinakalpiaka monks used clothes as is proved by the statement in the Oghāmirjukfi which allowed three clothes (pacchāgā) to them.<sup>275</sup>

# Requisites (Oggaha):

The list of essential requisites of a monk in the Angas consisted of clothing (vattha), almsbowl (pāya), blanket (kambala) and the broom (pāyapunchana), and the whole mode of denoting the purity of these articles was expressed by the phrase 'ahāpadirūvam uggaham oginhittā' i.e. 'accepting the proper requisites'. The acceptance of such articles of use was regulated by some very eaneral rules.

The Chedasūtras and the Niryuktis refer to a number of other articles besides those found in the Aṅgas, and even those which are to be found in the Aṅgas are dealt with in details.

```
269. Nis. 5, 12-13, 24.
270. Ibid., 18, 21-64.
271. Ibid., 1, 47-56.
272. Ibid., 11, 87-90
273. 6, 11.
```

<sup>274</sup> I.A., Vol. 39, p. 267. 275. V. 669.

## The Begging Bowl (pāya):

Out of all the requisites of a monk, the alms vessel formed an essential article.

### Material:

Pots made out of either gourd (lāŭ), or wood (dāu) or earth (maṭṭiyā) were permitted,2<sup>n6</sup> and there seem to have been no concessions allowed in this matter, and the position remained unchanged. Pots made of any other material such as iron, copper, lead, glass, silver, gold, jewel, ivory, horn, skin or shell were strictly disallowed, and a monk making, using, or holding such pots had to undergo an expiatory penance for this.<sup>271</sup> Besides this, the monks were forbidden to use pots "pitched inside"<sup>278</sup> (anto-littayain).

Whence to Secure the Begging Bowl:

The chief source of obtaining the pot was the laity. The monk himself was forbidden to make pots for himself, as also he was disallowed to accept pots and other requisites from condemned families <sup>279</sup> (duguñchiya kula).

Number of Pots Allowed:

Holding an excessive number of pots was deemed a transgression and the monk had to undergo a präyaścitta for it.<sup>280</sup> If monks and nuns wanted to have more bowls, then they could not do so without the permission of the owner.<sup>281</sup>

Time for Obtaining:

The monk was to accept it only in broad daylight, and accepting it either at night or at twilight was a fault.<sup>282</sup>

Securing, Use and Returning of the Pot:

Neither a monk nor a nun was ever allowed to accept the begging bowl without first taking the permission of the guru.<sup>283</sup> So also they were not to take any article without the permission of the owner.<sup>284</sup>

```
276. Nis. 1, 39; Brh. kalp. 5, 14f.
277. See Appendix 1.
278. Brh. kalp. 1, 17.
279. Nis. 16, 28.
280. Ibid., 16, 39; also Appendix 1.
281. Vav. 8, 15.
282. Brh. kalp., 1, 45ff.
283. Ibid., 1, 39-42.
244. Vav. 8, 6.
```

Once obtained, the monk was expected to handle the pot very carefully. Breaking it,<sup>285</sup> or expanding the mouth of the pot (?), having more than three tungliyas, binding it improperly, giving it only one or more than three ties (bandha), using a pot with many ties for a period exceeding one and a half months;<sup>286</sup> using unfit ones or unstable ones; discolouring the coloured pot and vice versa; polishing it with oil, ghee, butter or fat; besmearing it with powders and paints; washing it either with hot or cold water so as to give it a new appearance, or with the intention of removing foul smell; drying the pot on a place full of living begins and often asking for a pot in a congregation of people by (suddenly) rising up,<sup>287</sup> all these were taken as faults and the monk had to undergo a punishment for these.<sup>288</sup>

No exchange of the begging bowl was allowed without the previous sanction of the gani for it. 200 But a monk was expected to give a bowl to novices—male or female, or to an old monk or nun who were unable (asakka) to procure it for themselves. 200 Not only exchange, but along with it even buying and borrowing of pot, or making somebody else to do so for the sake of the monk, or accepting such a pot for the obtaining of which these activities are done,—all these were deemed transgressions of monastic rules. 201 No transactions regarding the pot with a heretic or a householder were allowed. 202 Cleaning or using the alms bowl purely for enhancing personal beauty was disallowed. 202

```
Size of the Pot (pāya or bhāyaṇa):
```

The medium size (majjhima pamāṇa) of the pot was such as to make it fit in a thread three vihatthis and four angulas in length, held in a squarish posttion (samacatīranisa). Anything which was more or less in size than this was taken to be the utkṛṣṭa or the jagḥanya respectively.<sup>54</sup>

## Qualities of an Ideal Pot:

Such pots as were (perfectly) round (vatta), of symmetrical build (samacaŭramsa), of permanent ownership of the monk (thävara: comm'na parakiyoparaskaravad yācitam katipayadinasthāyi'), and of polish

```
285. Nis. 2, 25-28.
286. Ibid., 1, 41-45.
287. Ibid., 14, 8-45.
288. See Appendix 1.
289. Nis. 14, 5-7; 14, 1-4; 16, 25-29.
280. Ibid., 14, 7.
281. Ibid., 14, 1-4.
282. Ibid., 1, 39.
283. Ibid., 15, 153-54.
284. Ogha-N, 680-83.
```

266 S B DEO

(vanna) were recommended for use to the monks. The vessel which was uneven in surface (hunda), which suddenly got dried, contracted and wrinkled (vāyāiddha), and which was broken or had a hole (bhinna) was taken to be unfit for use.295

Different reasons were attributed for justifying the good and bad qualities of a pot. For instance, a symmetrical pot was said to be beneficial as it led to respect by the people; a pot devoid of scratches of nails, etc. was said to assure fame and good health for the user; a stable pot led to the stabilization of the monk; and a pot having a good appearance (varna) led to the acquisition of knowledge by the monk.296

Like the good qualities, certain defects in a pot were also said to indicate either misfortune or loss of career. A pot uneven in shape led to moral degradation, that which was variously coloured (sabala) led to forgetfulness (cittavilutti), that which had an unstable (duppate) base was said to make a monk shaky in morals, that which was very flat at base (paiimappale) indicated trouble, a pot with a hole foreboded the possibility of a boil (yana) to the possessor, and that which was burnt either inside or outside, suggested death for the user.297

#### The Mouth of the Pot:

The mouth of the pot was expected to be so large as to allow one's hand to get in without touching the rim (uttha) of the pot. The purpose behind it was that the donor should not get any trouble in offering the food to the monk.298

#### Purpose of Using a Pot:

The begging bowl was to be used mainly for the protection of living beings (chakkāyarakkhanatthā). Besides this, in cases of illness, as also for the sake of the young (bala) and the old, for the novice under instruction, the monk-guests, and for those like the princes who were new to monk life, the pot was used, and it was found to be of use in all these circumstances.299

## Coating the Pot (leva):

Another interesting feature not to be found in details in earliest texts. was the process of coating the pot.

```
295. Ibid., 686.
296. Ibid., 687.
```

<sup>297.</sup> Ibid., 688-89.

<sup>298,</sup> Ibid., 690.

<sup>299.</sup> Ibid., 691-92.

The view that 'coating the pot is not permitted by the Jina' is refuted at the outset<sup>500</sup> by the author of the Niryukti who seems to opine that this process is quite in keeping with the tenets of the Jina. This necessity of refuting all the objections raised perhaps suggests that the coating of the pot was then still looked upon as a new practise and that there might have been a class of monks who did not favour it. Anyway, we come across illustrations of those who had to face trouble as their pots were not coated.<sup>501</sup>

### The Purpose of Coating:

Two reasons were put forth to uphold the coating of the pot. The first was that articles of food kept in a non-coated pot were likely to become unfit for eating, and the second was the fear of people condemning a monk with a bad, uncoated pot.<sup>302</sup>

#### The Pots to be Coated:

Both new and old pots were to be coated. Those that were old were to be shown to the guru and his opinion was sought regarding it. If he consented, then and only then were the pots to be coated. Similar was the process with regard to the new pots. Nobody was allowed to coat the pot for decorative purposes.<sup>303</sup>

## The Coating Material:

The coating material consisted of the oil used for lubricating the wheels of a bullock-cart.<sup>304</sup> If that was made of bitter oil (kadugandha), then that was not to be accepted as it did not properly get fixed to the pot. If, on the other hand, the leva consisted of mitjhatilatella (sweet sesamum oil), then it was to be accepted.<sup>305</sup> The bitterness or otherwise of that oil was to be tested by the monk by smelling it.<sup>306</sup> The excellent coating material consisted of sesamum oil (tila), the medium one of atasi, and the oil of mustard (sarṣaṇa) was ranked lowest in the list. The pot was never coated with butter, ghee, molasses, fat or sall.<sup>307</sup>

```
300. Ibid., 372; bhā. 192.
301. Ogha-N. 373-74.
```

<sup>301.</sup> Ogna-N. 313-14. 302. Ibid., bhd. 196-97.

<sup>303.</sup> Ogha-N. 377, 380; bhā. 202.

<sup>304.</sup> Called 'vangan' in Marathi.

<sup>305.</sup> Ogha-N. bhā. pp. 140b-141a.

<sup>306.</sup> Ogha-N. 386.

<sup>307.</sup> Ibid., 406.

## Securing the Coating Material:

Permission of the owner of the cart was to be asked before taking the oil from the cart-wheels.<sup>308</sup> Oil from a cart which was standing on grass or seeds, which was ready for the journey, which was yoked, which was moving on, to which a calf was tied or near which a calf was grazing, under which a dog was tied, or which was kept in water, was not to be taken. Considerations based on commonsense were at the back of these rules, as for instance, going near the calf or dog tied to the cart was likely to make them wild, while oil from a cart placed in water or on living beings offered a ground for mjury to living beings while taking the oil.<sup>309</sup>

## Time for Bringing the Coat:

The coating material was not to be brought at night, or when there was a great stormy wind blowing, or when a great mist prevailed.<sup>310</sup>

#### Proper Time for Coating the Pot:

Before undertaking the coating of the pot, the monk had to do a caittha fast, and then taking the perinission of the guru, the pots were coated early morning so that they might get dry during the rest of the day.<sup>311</sup> Krt-tikā and Višākhā were deemed the proper nakṣatras for coating the pot.<sup>323</sup>

#### The Process of Coating:

Taking the cart-oil in a pan (mallaga), covering it with ash and closing it with a piece of cloth, the monk came back to the monastery. Then asking pardon before the guru for transgressions, if any, committed during the walk (iryāpathika), he inquired whether anybody else wanted the coating. If nobody else was in need of it, then he poured the oil on a piece of cloth and strained it. Then taking a piece of cotton (rūya), he applied the paint to the pots he wanted to coat, and rubbed the material well over the pot by means of a polishing stone called "ghatkaka." 33

# Drying the Pot:

When the pot was coated, it was spread over with a spray of ash (chāra) so that no insects stuck to it, and covering it with a piece of cloth,

- 308. Ibid., 376, bhd. 198-99.
- 309. Ogha-N. 387.
- 310. Ibid.
- 311. Ogha-N. 379; bhā. 203
- 312. Ganividyāprakīrnaka 36-37.
- 313. Ogha-N. 381-94. Such stones, most suitable for the purpose, were said to be amply available at Bhogapur, a town situated in between Pava and Vesali: Pinda-N.v. 15; comm. p. 9b.

it was kept in the sun for drying. Then the ash was washed, and again another coating was given over the  ${\rm pot.}^{314}$ 

# The Number of Coatings:

The minimum number of coating was one, the average two, and the maximum was five  $^{315}$ 

## Proper Period of Drying:

In winter, the pot was kept out for drying except in the first porisi (quarter). In the fourth quarter it was to be kept inside in shade for drying, In summer, drying was done anytime except the half of the first and the half of the last porisi of the day.<sup>316</sup>

### Binding the Pot:

If the pot gave way, then a new one was allowed. But if a new bowl was not available then the old pot was tied in different methods called 'mudrikābandha,' 'gomūtrikābandha' or 'stenakabandha,<sup>317</sup>

### Other Accessories of a Pot:

Besides the pot itself, the Oghaniryukti refers to a number of other articles connected with the begging bowl. All these articles were designated by the term 'pāyanijjoga' <sup>318</sup>

# Pattābandha (pātrakabandha):

It was a piece of string used to bind the pot. It varied in size according to the size of the pot. It was so tied as to make the ends (kona) remain four fingers (caturangula).<sup>319</sup>

- 314. Ogha-N. 394-6.
- 315. Ibid., 400.
- 316. Ibid., 398.
- 317. Ibid, 402-05: Figures illustrative of these are to be found in the Ogha-N. (commentary, pp. 145b, 146a).



270 S B DEO

# Pāvatthāvana (pātrakasthāvana):

This was meant to protect the pot from dust. It was prepared out of wool (urnamaya), and was a squarish piece with the length of four angulas. 320 The not was kent over it and hence it served the nurpose of a base for the pot.

## Gocchaga (gocchaka):

This was a small broom used in cleaning the pot-clothes (patala). Its threads were made of wool, and its measurements were the same as those of the 'nätrakasthāpana.'321

## Pāuakesariuā (pātrakesarikā):

It was also called 'pāyapadilehaniā.322 and was explained as 'pātrakamukhavastrikā. 323 Its size was the same as that of the patrakasthapana, i.e. four angulas, and it was made of cotton (khomiyā). It was used for cleaning the pot (pāyapamajjanaheüm). Each pot had one pāyakesariyā,324 The difference between the gocchaga and this article was that the former was used in cleaning the patalas or coverings of the pot, while the latter was of use in cleaning the bowl itself. The nuns were not allowed to use a rolled (asaventavam) päyakesariyä.325

### Padala (patala):

These were used to protect the alms-vessel (patravarana). They were pieces of cloth two and a half hands in length and sixty-three angulas in breadth, so that they were sufficient enough to cover not only the pot but even the shoulder of the monk. It means that the monk put them on in such a way as to cover a portion of the body and he kept the not inside the patala.

The purpose of these pieces of cloth was to avoid flowers, fruits, dust, and the excreta of the birds from falling into the alms-vessel

The number of patalas varied with different seasons. In summer a monk could use three to five patalas, in winter the number was four to six and in rainy season it was between five to seven

- 220. Ibid., 694-96.
- 321. Ibid., This dust-brush or goechaga is mentioned in the Anga also: see Bhagavati 374b; also to be found in the Brh. kalp. 3, 15; also in Mulasutras. Uttaradhyayana 26, 13.
  - 322. Oaha-N. 694. 323. Ibid., comm., p. 212a.

  - 324. Ogha-N. 695-96.
  - 325. Brh. kalp. 5, 43; Schubring renders it as "handle", I.A. Vol. 39, p. 266.

They were soft, fine, thick and smooth to touch (masma), and were to be folded three, five or seven times so that the sun was not visible through them, and, probably, the light did not reach the food in the bowl.<sup>326</sup>

# Rayattāņa (rajastrāņa) :

This was another article to wipe the pot clean. It was moved round the pot in a slanting fashion, and it took away all the dust accumulated over the pot by mice, etc. It was also meant to wipe the rain-drops over the pot. In size, it varied according to the size of the pot.<sup>227</sup>

Besides the begging bowl and its accessories, there were other pots also.

# Mattaya (mãtraka):

This was used only by the Sthavirakalpika monks, and the Jinakalpika monks used only the pāya, 3.28 The size of this pot was explained in two ways. It was either of the capacity of the 'māgadhika prastha' (i.e. the prastha measure used in Magadha), or else it was of that size which could contain food sufficient for a monk who had travelled a distance of two gavyūtis. 200 This pot was used mainly for the purpose of depositing the (rare) things for the ācārya both normally as well as in the rainy season. Besides this, articles fit for the ill, or for the guest, or very scarce articles like ghee, etc. were accepted in the mattava. 300

The use of a small mattaya was said to lead to the condemnation by the people, who, seeing the pot of the monk overflowing with eatables, took the monk to be a greedy fellow. More than that, the pot when overflowing, put off the cover over it, and dust easily got in, or the food trickled down on the ground, thus involving death of the living beings below it.<sup>33</sup>

### Mallaya:

This pot was of use for depositing mucus or cough. So also, if, while taking food, a monk came across a thorn, etc. in the food, then that was thrown in the mallaya.<sup>322</sup> From the rule which required the monk to bring

```
326. Ogha-N. 679-702.
```

<sup>327.</sup> Ibid., 703-04.

<sup>328.</sup> Ibid., 679.

<sup>329.</sup> Ibid., 714.

<sup>330.</sup> Ibid., 716.

<sup>331.</sup> Ibid., 715.

<sup>332.</sup> Ibid., 565.

272 S B DEO

the coating for the pot in the utensil of a householder, this mallava did not seem to form a regular requisite of a monk.

## Kamadhava:

The Oghaniruukti333 mentions this, but it is not clear what exactly it means. It was a pot used by monks, perhaps, as a substitute for the mattaga. No other details giving its shape and purpose are to be found.

# Ravaharana (rajoharana):

This article is mentioned in the Angas.334 as we have already seen. It was also called 'pāvapuñchana'335 or 'pāvapuñchanava.'336

## Purpose of Rayaharana:

It was a broom the sole purpose of which was the wiping of the places where a monk wanted to sit or lie down or where he wanted to lengthen or contract his limbs.337 so that the living beings might not get injured.

# How it was Made:

The bristles of the broom were made either of the sheen wool (onnië). or of camel wool (otthië), or of hemp (sāṇaë), or of balbaja grass (babbāpiccië), or of munia grass (muniapiccië), 338 The Oghanirunkti, however mentions the first two types, and adds the third type as that made from the blanket ends (kambala).339

The handle was made of wood (dāru). The Chedasūtras are at variance in this matter. The Brhatkalpa340 allows a monk to use a broom with a wooden handle, while the Niśītha 341 forbids hun to do so. It seems that the handle was covered with nisejjä 342 (piece of cloth) in three rounds.

The top of the handle was expected to be thick (nibida), the middle part stout (sthira), and the ends were to be smooth (mrdu). The woollen ends (daśikā), as well as the cloth covering the handle were to be without

```
333. 199. 675; bha 36.
```

<sup>334.</sup> Bhag. 374b. 335. Nis. 2, 1-8.

<sup>336.</sup> Ogha-N. 511

<sup>337.</sup> Ibid., 710. 328. Brh. kalp. 2, 30; similar in Than, 338b.

<sup>339.</sup> Ogha-N. 709.

<sup>340. 5, 45-46.</sup> 

<sup>341. 2. 1-8.</sup> 

<sup>342.</sup> Ogha-N. 724-25; 270; Pinda-N. Vrtti, p. 13b.

knots (ajjhusira). The handle covered with the nisejjä was to be such as to pass through the cavity formed if the first finger is kept on the thumb. The wool-ends were to be tied firmly to the stick by thrice rolling the thread round the stick-end and then giving it a knot\*80

# Total Length of the Broom:

The wooden handle was twenty-four angulas and the threads (daśikā), eight angulas in length. The length of either the stick or the woollen ends was allowed to be varied but the aggregate length was not to exceed thirty-two angulas.<sup>34</sup>

## Improper Use:

Using a broom which was more in length, or having fine threads, or giving it only one tie (bandha), or more than three times, binding it in an improper way (avihië), or binding it in a kandūsaga way (?), holding it loosely, or using it as pillow (ussisa-mūla), or breaking it were taken to be transgressions, and a monk had to undergo a punishment for these.<sup>345</sup>

# Muhanantaga (mukhānantaka):346

This was also called 'muhapotti," and explained in Sanskri't as 'mukhavastrikā.'

## Its Purpose:

This piece of cloth was tied over the mouth to keep away all insects or dusts getting into it. So also, while sweeping the monastery this mouth-piece was tied over the mouth for the same purpose.<sup>348</sup>

#### Its Size:

The mouthpiece was either four angulas in breadth or it was of that size which made it possible to have a knot at the back. Only a single mouthpiece was allowed for each monk.<sup>349</sup>

#### Danda:

A variety of sticks is mentioned in the Oghaniryukti.<sup>350</sup> They are the Latthī, Vilatthī, Danda and Vidanda.

- 343. Ogha-N. 707; comm. p 214a
- 344. Ogha-N. 709.
- 345. Nis. 5, 67-77; see Appendix 1.
- 346. Ogha-N. 288, 628.
- 347. Ibid., 511, Nus. 4, 24; also, Bhagavati 139a; Uttar. 26, 23.
- 348. Ogha-N. 712.
- 349. Ibid., 711; Comm. pp. 214b, 215a.
- 350. 730; Comm. p. 218a; Pinda-N. v. 46; Danda and Latthi. See Nis. 1, 40; Bhag. 374b.

Size and the Use of Each:

The yaşti was of the height of a man (ātmapramāṇā), and was used in tying the javaniyā (curtain). The viyaşti was four aṅgulas more than one's own height and served the purpose of uvassayabāraghaṭṭṇā (closing the entrance of the monastery?). The daṇḍa was as high as the arms (bāhupramāṇa), and was used while on the begging round. The vidaṇḍaga was uptc the armpit in height (kakṣāpramāṇa), and it was used in rainy season to protect oneself from the rain.<sup>351</sup>

The sole purpose for which a yaşţi was used was to protect oneself from animals like dog, etc. or as a support in muddy, uneven or watery recions.<sup>528</sup>

## Qualities of a Staff:

Raw, coloured or variously coloured wooden, bamboo and cane sticks were disallowed.<sup>253</sup> A stick with one joint (pava) <sup>254</sup> was praised, that which had two joints led to quarrel; that with three joints led to gam, with four to death, with five to warding off of quarrel along the road, with six to disease, with seven to health. That stick which was four angulas at the base and eight angulas at the top was said to be of good use in dispelling wild elephants. That which had eight pavas led to loss, that with nine led to victory and that which had ten joints led to the acquisition of cerything.

Besides this number of joints, a stick which was curved, eaten up by worms, of variegated colours, burnt up, dried at the top, of uneven distance between different joints. broken, of rough colour, slender at the joint, whose eyes (acchi) had not come out, thick, unstable, or which was not likely to last long (asārajaradhā), was condemned. On the other hand, such a one as had fully grown and thick joints, which was oily, smooth to touch, stout, having soft and round pavvas was said to be beneficial to the monks.

#### REDDING .

The bedding or Santhāra consisted either of grass, or of a plank of wood or of a slab of stone.356

- 351. Besides these, the commentary to the Optic-N. (p. 218a) mentions Natilea which was four adopties more in height than one's own, and was used to verify the depth of water (jalathão) in rainy season; for 'Danda' and 'Vidandaga', see Pavida-N. Comm. p.10b, foatonte.
  - 352. Ogha-N 739.
  - Nis. 5, 25-33.
     'Per' in Marathī.
  - 354. Per in Marathi.
  - 355. Ogha-N., 731-39.
  - 356. Daśāśruta., 7, 9; 'Santhāraga' in Bhag. 374b.

#### Bed of Straw:

The bed of straw was to be received from the householder only after carefully examining it.857. So also, when leaving the place, monks and nuns returned the bed of straw to the householder. They were to hand it over to him only after somewhat changing it (vigaraṇan kaṭṭu).358

# Bed of the Plank of Wood (phalaga):

During the rainy season (vāsāvāsa), the monks slept on a plank of wood.<sup>350</sup> In cases of illness in summer and winter, the plank was used for sleeping. It was so light as could be carried to a distance for three days. For an old monk, it was brought even from a distance of five days.<sup>360</sup>

#### Slab of Stone:

Even though mentioned, no details are found about it in the Chedasütras, and the Niryuktis also describe in details the above two types more than this. It may be that this was not much in normal use.

#### When to Accept Bedding:

As in the case of other requisites, the returnable bedding was also to be accepted in daylight. But the monks and the nuns were allowed to receive at night or evening only a single bed of straw which was examined previously.<sup>361</sup>

# Usc and Return of the Bedding:

The 'sejjā-santhāraga' was to be accepted only after the free consent of the householder. <sup>362</sup> In case the monk returned it and wanted it again, then also he had to take the consent of the householder for obtaining that returnable (pāḍihāriyain) bedding. <sup>363</sup> If the bedding was lost, then he had to search it out. <sup>364</sup> If he failed to do so, he had to undergo a punishment for these offences.

## Unfit Bedding:

Beds used by the householder were deemed unfit for the monk and he had to undergo a punishment for using these.<sup>365</sup> So also, beds specially

```
357. Brh.kalp. 1, 44.
```

<sup>358.</sup> Ibid., 3, 25-27.

<sup>359.</sup> Vav. 8. 2: mentioned in Pinda-N. v. 46.

<sup>360.</sup> Vav. 8, 3-4.

<sup>361.</sup> Brh.kalp. 1, 44,

<sup>362.</sup> Nis 2, 50-59.

<sup>363.</sup> Ibid., 5, 23.

<sup>364.</sup> Ibid., 2, 50-59.

<sup>365.</sup> Ibid., 16, 1-3. (See Appendix 1).

made or purposely fashioned (saparikamma) for the sake of the monk were not to be used. 366

## Coverings and Bed-sheets:

The kambala or the blanket was used, as we have already seen, in the period of the Angas also. Besides this, the Oghaniryukti mentions other articles. They were called 'paṭṭakas'. Both the santhāra and the uttara-paṭṭa were three and a half hands in length, and one hand and four angulas in breadth.<sup>567</sup>

The 'abhyantaranisadyāpatṭaka'' as a piece of cloth which was spread over the blanket (kambala) with a view to save lice (ṣaṭpadī), etc. from getting crushed in between the body and the kambala. This piece was made of cotton (khomiya) and was one hand in breadth. It had no threadends (dasikā).

The purpose of these pattakas was to save the living beings as well as to save one's body from dust, etc.

# Use of Skins (camma):

The monks were allowed to possess "untanned" (salomäim: hairy) skins. They were to use these only for one night but not for many nights. They were not allowed to possess or obtain complete (kasiṇa) pieces of skins but only incomplete ones. Moreover new skins were not to be accepted but only those which were used (naribhute). \*\*

In contrast to this, however, we find that another Chedasūtra, the Ništiha, <sup>700</sup> forbids the monks and the nuns to use these untanned skins. The Oghaniryukti permits a monk to cover his body with skin (katti) to save himself from fire <sup>371</sup>

#### Pidhaga (Seat):

This does not occur in the list of requisites as given in the Oghaniryukti. But, as we have already seen, it was one among the group of four articles described in the Aṅgas as 'piḍhaphalagasejjāsanthāraya' so often.

```
366. Ibid., 5, 60-62.
```

<sup>367.</sup> Ogha-N. 723.

<sup>368.</sup> Ibid., 724-5.

<sup>369.</sup> Brh.kalp. 3, 3-6.

<sup>370. 12, 5.</sup> 

<sup>371.</sup> Ogha-N. 39: so also shoes in fire: Ibul.

A monk was, however, forbidden to sit over a seat of either grass (tana), or of palala (a kind of grass), or of chagana (cow-dung), or of wood (kaṭtha) covered over by the cloth of others. If he did so, he had to undergo a punishment for it.<sup>372</sup>

# Chatta (Umbrella):

This is mentioned in connection with the therasor older monks.<sup>373</sup> The Oghaniryukti, however, mentions the "văsattāṇa" and says that it was of use also in hiding oneself from the thieves.<sup>374</sup> No further details are available about it

## Pāyalehaņiā (Mud-cleaner):

In winter and summer, the monk wiped his feet with the rajoharana. But in the ramy season, he had to take resort to other articles to clear the mud from his feet. This purpose was served by the 'pādalchhanikā',<sup>378</sup> It consisted of the sticks (?) of the trees like the Vaṭa or Udumbara or Plakṣa. If no such tree was available, then it could be made out of the Cancankā or Ambilikā.

Its length was twelve angulas, and breadth was one angula. It was thick and soft, and both the ends of it were sharp. Holding it in the middle, one end was used in clearing away the living beings (sacitta) and the other for clearing the acitta beings.

Every monk possessed one such mud-cleaner in the rainy season.

#### Other Miscellaneous Articles:

The Chedasūtras mention a number of other articles which a monk used on certain occasions only, and which he obtained from the householder.

These articles were as follows:

Sūi (needle), pippalaga (razor), naha-ccheyaṇaga (nail-cutter), keṇnasāheṇaga (ear-cleaner),<sup>370</sup> veṇusūiyam (bamboo-needle), avalehaṇiyā<sup>337</sup> (ā dust-brush), and the cammapaliccheyaṇayā<sup>278</sup> (the skin-cutter).

```
372. Nis. 12, 6; mentioned in Pinda-N. v. 46.
```

<sup>373.</sup> Vav. 8, 5.

<sup>374. 30;</sup> comm. p. 31a, 'sabhaye' grhādau stenakādibhayopete 'varsātrāṇam' varsākalpam prāvrtya vrajati.

<sup>375.</sup> Ibid., 26-28.

<sup>376.</sup> Nis. 1, 15-18; 2, 10-17.

<sup>377.</sup> Ibid., 1, 40; 5, 15-22.

<sup>378.</sup> Vav. 8. 5.

Rules about the Obtaining, Use and Exchange of these:

Obtaining these articles for sinful purposes (aṇaṭṭhāĕ),<sup>379</sup> or in an improper manner (awihiĕ),<sup>380</sup> or putting them to some other use than that for which they are acquired,<sup>381</sup> returning them either earlier or later than promised,<sup>382</sup> giving these to others after obtaining them purely for one's own use,<sup>383</sup> or returning these to the owner in an improper way,<sup>384</sup>—all these were transgressions of ideal conduct, and a monk had to undergo punishment for these <sup>383</sup>

The Oghanıryukti, 386 however, says that the skins (camma), skin bags (cammakosaë), the skin-cutter (cammacchedana), the yogapaṭṭaka, and the curtain (cilimilī) were the 'aupagrāhika' (supplementary) requisites of a guru only.

Ogha and Aupagrāhika Requisites:

The requisites are classified in the Oghaniryukts<sup>387</sup> into two divisions. Those articles which were essential or of general use were called 'Ogha', <sup>388</sup> while those which were used occasionally for the protection of self-control were called 'Uvageahaitushi', <sup>389</sup>

Jinakalpika and Sthavirakalpika:

The above two types of requisites were different in number according to whether the monk belonged to the Jinakalpika or the Sthavirakalpika mode of lite. The Ogha requisites of a Jinakalpika monk were twelve in number:

- (1) patta (the bowl) 390
- (2) pattābandha (the thread)

```
379. Nis. 1, 19-22
```

389. Ibid., "avagrahāvadhıstu kārane āpanne samyamārtham yo grhyate". It should be noted that the number of these aupagrāhika articles was to be doubled in the rainy season for the sake of personal safety as well as for the protection of self-control. —16td, 728; comm., p. 217b.

390. It may be noted that the Jinakalpikas did not necessarily use it for alms, as is perhaps hinted at by the word 'pānipadiggahıya'. i.e., using the hand as the alms-bowl' (Var. 9, 41).

<sup>380.</sup> Ibid , 1, 23-26.

<sup>381.</sup> Ibid., 1, 31-34.

<sup>382.</sup> Ibid., 5, 15-22.

<sup>383.</sup> Ibid., 1, 27-30.

<sup>384.</sup> Ibid., 1, 35-38.

<sup>385</sup> See Appendix 1.

<sup>386. 728.</sup> 

<sup>387. 667;</sup> A passing reference to these in Uttar 24, 13; no details.

<sup>388.</sup> Ogha.-N. comm. p. 208a: "Oghopadhi nityameva yo grhyate".

- (3) pāyaţţhavaṇa (the base)
- (4) päyakesariyā (dust-cleaner)
- (5) padalām (the pot-covers)
- (6) ravattāṇaṁ (dust-wiper)
- (7) gucchaö (dust-brush)
- (8-10) three pacchaga (clothings)
  - (11) rayaharanam (the broom)
  - (12) muhapattī (the mouthpiece).

The necessary requisites (ogha) of the monks of the Sthavirakalpika mode of life were fourteen in all, consisting of the twelve above, plus the mattaga (i.e. the earthen vessel) and the colapaţta (i.e. the loin-cloth).<sup>391</sup>

The Best, Mediocre and Inferior Requisites:

Besides the division of the requisites into essential and supplementary, those which were taken to be of less importance (jaghanya), of average importance (madhyama) and of primary importance (utkṛṣṭa) are described for the monks following either the Jinakaipa or the Sthavirakaipa practice.

The utkṛṣṭa upadhi of the Jinakalpika consisted of three clothings and the vessel. The madhyana upadhi consisted of the pātrakabandha, paṭalāni, rajastrāṇa and the rajoharaṇa. The jaghanya upadhi was the gocchaka, pātrakasthipana, mukhavastrikā, and pātrakesarikā.<sup>302</sup>

The utkṛṣṭa upadhi of a Sthavirakalpika was the same as that of a Jinakalpika. The madhyama upadhi consisted of the paṭalas, the rajastrāṇa, pātrakabandha, colapaṭtaka, rajoharana and the mātraka, while the jaghanya category consisted of the pātrakasthāpana, pātrakesarikā, gocchaka and the mukhavastrikā.<sup>393</sup>

## General Characteristics of These Requisites:

These essential requisites were to be of pure source and acquisition (ugamaippāyaṇāsuddha), devoid of the faults of begging (esaṇādosa-vajjiyaṁ), such as could be examined in broad day light, i.e. having no secrecy about them (pagāsapaḍlehaṇaṁ), and such as could be of help in the practice of self-control (jogāṇaṁ sāhaṇaṭṭhayā). The monk was to carry these without hatred or attachment towards them (appaduṭṭho amucchio),

<sup>391.</sup> Ogha-N. 668-70.

<sup>392.</sup> Ibid., 672.

<sup>393.</sup> Ibid., 673.

and they were to be utilised for the sake of the purification of the soul (aijhatthavisohië).394

## Apariarahatna and Requisites:

The use of these requisites was upheld on the grounds of their being the 'dharmopakarapa' which were allowed to be used by the Jinas for the sake of purification of the soul (ajjhatthavisohi).<sup>385</sup>

The sanction for the use of such dharmopakarana could as well be justified on the grounds of the words in the Dašavaikālika,<sup>206</sup> which laud down that "it is attachment that is called 'pariganha' or possession".

# Begging and Food:

After securing a proper residence, the next important item of a monk's life was the obtainment of pure food. We have already seen how arduous was the framework of rules of begging (gocari) which a monk had to face, and how the rules were based principally on the basis of ahimsā and purity of conduct

The Chedasūtras also give sundry rules about proper begging and the nature of pure food. Before comparing them with those of the Angas and the Mulasūtras, it would be proper to note down various rules as given in the Chedasūtras.

#### The Method of Begging:

398. Ibid., 3, 23-24.

Taking with him all the necessary requisites, the monk went on the begging tour. He walked with perfect control over his senses, taking care not to trouble the living beings at any time.

He went from door to door but did not stand, sleep, sit or nap inside the house. He could do so only when he wanted to support another monk who had become feeble on account of severe penance (tavassi), or one who was very old (jarājuṃa), or one who was ill (vāhē).397

He begged with perfect gravity of mind and was not allowed to recite even four or five strophes (caügāham vā pañcagāham vā). 398

```
    Ibid. 742-46.
    Thid. 742-46.
    "Ajjhathavisohit uvagaranam bihiram pariharanto / appariggahitti bhanio jinehim telukkadamshim / — Ibid., 745.
    R. 21: Mucchā pariggaho vutto.
    398. 8, 21: Mucchā, pariggaho vutto.
```

Time for Accepting and Eating Food:

The food was to be obtained in broad day light. It was not to be secured in twilight. Not only that but a monk who praised night meal (rāibhoyaṇa) or appreciated somebody else doing so, had to undergo a punishment for that. 400

No preservation of food was encouraged, and the monk who ate food acquired in the early quarter of the day, later on in the day, had to face expiatory punishment.<sup>601</sup> Thus, not only obtaining but eating of stale food by a monk was not allowed.<sup>402</sup>

If by ignorance, he happened to eat food before sunrise or after sunset, then no sooner he saw that the sun had arisen or had set than he stopped eating and cleaned his mouth and vessel (padiggaha). Then he was not declared to be guilty (näikkamai), but if after knowing full well the situation as being unfit for meals he continued to eat, then he had to undergo four months' unshortened penance (cäümmäsiyam parihäraṭṭhāṇam anugghāi-yam).400

## Regional Limits of Begging:

Carrying food beyond a distance of one half yojana (addhajoyanamerão), 404 was not allowed. This means that the food which was obtained was consumed within that regional limit.

# Places Unfit for Begging:

Newly occupied villages (gāma), settlements (sannivesa) and habitations (nivesa), or newly opened mines of iron, copper (tambāgara), lead (tai), gold (hiraṇṇa), diamonds (rayaṇa), etc. <sup>56</sup> granaries (koṭtḥāgāraṣalā), treasuries (bhaṇḍāgāra), or water-places (pāṇasālā) or big kitchens (mahānassālā) <sup>56</sup> were to be avoided in seeking food.

Accepting food and drink at the coronation celebrations of kings, as well as obtaining it when the kings were engaged in some work in the uttarasālā (recreation hall), or in the horse stable (hayasālā), or celephant stable (gayasālā), or counsel-hall (mantasāla), or secret places (gujihasālā,

```
399. Ibid., 1, 43.
```

BULL. DCRI.-36

<sup>400.</sup> Nis. 11, 72-73; (See also Appendix 1).

<sup>401.</sup> Ibid., 12, 30; 11, 78-9. Brh.kalp. 4, 11.

<sup>402.</sup> The Brh.kalp. does not allow monks and nuns to reswallow (paccogilamane) vomited (uggāle) food at night: 5, 10.

<sup>403.</sup> Ibid., 5, 6-9; See Appendix 1.

<sup>404.</sup> Nis. 12, 31; Brh.kalp. 4, 12.

<sup>405.</sup> Nis. 5, 34. 406. Ibid., 9, 7.

or rahassasālā), or in the private apartment (mehuņasālā), was not

Obtaining food in an army camp (senam sannivittham), $^{408}$  or in a boat $^{409}$  was not permitted.

## Unfit Donors:

Food was not to be accepted from him who gave residence to the monk (sejiāyara). Under certain circumstances, however, a monk was allowed to accept food from "the harbourer" (sāgāriya), or that given by his servants. The rule was that "if a harbourer's food is prepared as with regard to honoured guests (sāgāriyasa pūyābhatte uddesis čeuš pāhhdjūšā), intended (for them, and) looked upon as a present (to them, if) an article belonging to the harbourer is destined (for them, and) held at their disposal, (food and article) as regular gifts—be it the harbourer or his servants (parijana), or be it neither the harbourer nor his servants, but an honoured guest of his, who gives them—one may let him give (it) for another monk, (but) one may, if an honoured guest of the harbourer give it, let him give (it) for another monk and likewise take it for oneself."

Mixing up (samsattham karentaë) of the harbourer's alms, accepting them or approving anyone doing so was not encouraged. 411

Not only that, but food was not to be accepted from a person who stayed under the protection of the 'sāriya' or 'sāgāriya' (one who gives lodging to the monk), even when the former cooked separately or otherwise in the same house or elsewhere. Supposing that the guest wanted to give food to the monk, the latter was not allowed to accept it in the presence of the owner of the house as there was a likelihood of the owner mixing up his food in it, or a possibility of the owner feeling sorry on account of the monk not accepting his food. Articles from the shop in which the owner of the lodge was a partner (sāhāraṇavakkayapaittā) were not to be accepted by the monk. So also, if the owner of the house was a partner in any food cooked by his guest, or servant, even though the latter stayed outside, then that food was deemed unft for the monk.<sup>42</sup>

<sup>407.</sup> Ibid., 8, 13-17.

<sup>408.</sup> Brh.kalp. 3, 34.

Nis. 18, 17-20.
 Bṛh.kalp. 2, 19-28; Transl. I.A. Vol. 39, p. 262.

<sup>411.</sup> Ibid., 2, 14-18.

<sup>412.</sup> Vav. 9, 1-26.

If the lodge given to the monk was owned by persons more than one, then the monk was not allowed to accept food from the principal owner (egam tattha kappāgam thavaittā avasese nivvisejjā).<sup>413</sup>

Besides the sejiāyara, some other persons were not to be approached for alms by the monk. He was not allowed to ask persons of the royal harem to bring food, etc. for him outside the harem, or to consent to such a person to hand over his alms bowl to him so as to get it filled with food from the harem.<sup>14</sup> It may be noted that this rule was in conformity with the regulation which disallowed a monk to eat royal food (rāvaninda).

To his relatives (nāyavhiim) a monk could go only with the permission of the elders (thera), and accompanied by a well-versed monk (bahussuž babbhāgame) if he was still urripe in knowledge (appasuya appāgama). Having gone there in the company of a learned person, he was to accept only that which was cooked before his arrival (puvvāgamaneṇam puvatitle). 435

The monk was disallowed to seek food from those who were either starting for or returning from land, water (nai) or mountain journey (giriiattā).416

Certain families which were taken to be of condemned nature (duguńchyakultáin) 1<sup>st</sup> were not to be approached for food. It may be noted that such families were marked out not because of their low birth or position in society, but because of their sinful activities and lax morality. This is perhaps the basis of another rule which disallowed a monk from accepting food, drink, etc. from those who were of non-vegetarians habits ('mamsa-khāyāna', 'maccha-khāyāna' and 'chavlikhāyāna', 'lax

Avoiding, therefore, all these people, the monk begged food at such houses the inmates of which were of normal behaviour. The devoted families which always helped the monk (thavana kula) were to be approached frequently but not incessantly so as to tire them out. Without creating good feeling in them, without asking them, or without knowing about them anything, the monk was not allowed to approach them.<sup>49</sup>

#### Fit and Unfit Food:

The principal category of unfit food was that which contained living beings, or which involved the killing of living beings in its preparation. The

```
413. Brh.kalp. 2, 13.
```

<sup>414.</sup> Nis. 9, 4-5.

<sup>415.</sup> Vav. 6, 1.

<sup>416.</sup> Nis. 9, 12-17.

<sup>417.</sup> Ibid., 16, 27.

<sup>418.</sup> Ibid., 9, 10,

<sup>419.</sup> Ibid., 4, 22.

technical phrase denoting such category of food was 'ādhākarmika' (āhākammiā) which is not to be found newly used in the Chedaśūtras or even in the Nirvuktis.

Such 'ādhākarmika' food was, therefore, prohibited. 420 Along with that, any articles of food containing living beings, as for instance, raw palm fruit or mango, raw sugarcane, roots, bulbs, seeds, etc. were not allowed.421 Even articles placed on live substratum were disallowed.422 In case the monk happened to accept food in which a living being fell, he tried to take it out, and then ate it or deposited it on a region (thandila) free from living beings.423 If he obtained food devoid of living beings but otherwise unclean (anesanijja), then he gave it to his disciple who was not till then ordained (sehatarāë anutthaviyaë). But if there was no such person with him, then he deposited the food on a place devoid of any impurities (bahuphāsuë).424

Eating of stale (pariyāsiya) food was not allowed, and we have already seen that a monk was not permitted to preserve food upto the fourth porisi, of the day. Hence any stale articles like the pippali, or powder of pippali, singabera or powder of singabera, bila or salt (lona) were disallowed.425 Stale food generally gave rise to bacteria due to chemical action or fermentation and hence the rule.

Water was to be drunk as was previously boiled and made lifeless by somebody else. Normally, the nine vikrtis-milk (khīra), curds (dahi), butter (navanīya), fat (sappi), oil (tella), molasses (phāniya), honey (mahu), flesh (mamsa) and wine (majja),-were not to be eaten, and their use was restricted, it seems, only in cases of severe illness in rainy season. The 'agrapinda'426 and the 'nivedanapinda'427 were not allowed. So also such

```
420. Daśā, 2nd Daśā.
```

<sup>421.</sup> Brh.kalp. 1, 1, Nis. 10, 5-6; 12, 4; 15, 5-12; 16, 4-12.

On the rule disallowing monks to eat raw, unbroken palm-fruit, Jain remarks: "The first section of Brhatkalpa-sūtra which prescribes the eating of broken or unbroken, raw and ripe palm-fruit (tala) or the fibres (palamba) for the Jama monks and nuns. leads us to the olden days of famine in Magadha when Bhadrabāhū migrated to Nepal. These precepts indicate the hardest days through which Jain monks and nuns had to pass and how they had to live on raw palm-fruits and fibres of the trees for their subsistence." -Life in Ancient India, p. 36.

<sup>422.</sup> Nis. 17, 126-29.

<sup>423.</sup> Brh.kalp. 5, 11.

<sup>424.</sup> Ibid., 4, 13.

<sup>425.</sup> Nis. 11, 91.

<sup>426.</sup> Ibid., 2, 32-36.

<sup>427.</sup> Ibid., 11, 81,

food as was full of impurity was not permitted to a monk.<sup>128</sup> The rule of the non-acceptance of anything given with a wet hand or pot, remained the same.<sup>429</sup>

If the king gave food, etc. as a present (nihada 7) 400 to the people like actors, etc. or to caretakers of horses, etc. or to controllers (damaga) of horses, etc. or to caravan leaders, massagists (abbhangāvayāṇa), umbrella-holders (chattaggahāṇa), or holders of bows (dhaṇu), swords (asi) and other weapons, or chamberlains (kañcūijā), or door-keepers (doòriya), or to dwarfs and maid servants like the eilāiya, vāmanī, vaḍabhī, babbarī, patisī, joṇiyā, palhaviyā, isinī, thārugiṇī, latisī, lāsī, simhalī, ālavi, pulindi, sabari and parisiņī, of then the monk could not accept it.

The rest of the rules which did not allow the monk to accept food from a feast (sankhadi), or that brought from a distance beyond three houses, 22 or food meant for the beasts or for the ill, or for the guest, 23 food prepared for people of loose morals (pāsatha), 13 or acts like praising the donor either before (pure santhava) or after getting food, 43 eating deliberately such food as involved the undergoing of major or minor prāyaścittas, 26 the acceptance of rāyapingla, or dhāp, or dup, nimittap, ājiviyap, antaddhāpap, koha-p, joga-p, cuṇṇaya-p, 437 or that which involved the faults described in the Daśavalikālikasitra, 28 — are repeated in the Chedasitras with the difference that the latter prescribe definite punishments in cases of transgressions.

Regarding the vikrtis the rule was that the monk could not accept more than three dattis of them for the ill. He was not to carry them from village to village, as also not to strain them, or ask somebody else to do so, or accept strained vikrtis.<sup>430</sup> Eating the vikrtis not given by the ācārya or upādhyāya made a monk liable for punishment.<sup>440</sup>

```
428. Ibid., 1, 58.
```

<sup>429.</sup> Ibid., 4, 39.

<sup>430.</sup> The dictionary meaning is 'taken out': Pāiyasadda, p. 518.

<sup>431.</sup> Nis. 9, 20-28.

<sup>432.</sup> Ibid., 3, 13-15.

<sup>433.</sup> Ibid., 9, 6.

<sup>434.</sup> Brh.kalp. 4, 14; The Bhāṣya refers to them as being the followers of Pārśva, but we are prompted to take the word to mean such heretical monks who are loose in behaviour and in the practice of the rules of monastic life.

<sup>435.</sup> Nis. 2, 38.

<sup>436.</sup> Ibid., 10, 19-27.

<sup>437.</sup> Ibid., 13, 60-74; all these are explained in the previous chapter.

<sup>438.</sup> See previous chapter; Nis. 17, 123-32; 19, 1-4; also Appendix 1.

<sup>439.</sup> Nis. 19, 1-7.

<sup>440.</sup> Ibid., 4, 21.

#### Quantity of Food and Mode of Eating:

After having acquired the proper articles of food, the monk showed them to his ācārya.<sup>441</sup> and then ate that which was allowed by him. As we have already seen, no preservation of food till the last quarter of the day was allowed.<sup>442</sup>

The rule about the normal (pamāṇāhāri) quantity of food consisting of thirty-two morsels (kavala), each of the size of a hen's egg (kukkuḍi-āṇḍa), and such other details as given in the Aṅgas,<sup>443</sup> are to be found in the Chedasūtras<sup>44</sup> also.

The normal time of eating food was of course the day and no night meal ( $r\bar{a}$ ibhoyaṇa) was allowed.

The proper mode of consuming food was that in which the monk ate food not for tastet<sup>440</sup> but for the maintenance of the body. Hence, eating only tasty food (subbhim subbhim blumijai)<sup>447</sup> was deemed a transgression of ideal monastic conduct. Frequent requests to the householder for food, and throwing food on the earth or on the bed, or up in the sky, made a monk liable for punishment.<sup>440</sup>

#### Miscellaneous Rules:

Exchange of food was not allowed without the permission of the guru. Under all circumstances giving food to or accepting it from a person of loose morals (pāsattha) was not encouraged.<sup>449</sup> Consideration, however, was shown to the weak and the ailing, and the ācārya gave more food to them if there arose a danger of their collapse.<sup>550</sup>

The Niryuktis, besides referring to the above rules, 451 give details regarding the actual execution of the faults and the exceptions under which

```
441. Ibid., 4, 20.
442. Brh.kaip, 4, 11; 5, 49.
443. Bhag, 292a.
444. Var. 8, 16.
445. Drh.kaip, 1, 43; 5, 6-9.
446. Dadă, 5th Dadă,
447. Nus. 2, 43-49.
448. Ibid., 16, 33-35.
449. Ibid., 15, 63-39. Brh.kaip, 4, 26; Var. 2, 6.
```

451. For instance: not accepting food from a house having low doors, or having no doors, or the doors of which are blocked by a person standing, or if they are blocked by a carriage or by a big pot: Opha-N. 476; that which is given with a wot hand: Ibid.

these rules were set aside. It would not be out of place here to study some of the rules regarding this as given in the Niryuktis.

# The Mode of Begging:

After performing the necessary duties, the monks went in pairs on the begging tour. 43 Permission of the ācārya or, in his absence, of his immediate subordinate was essential before undertaking the alms-round; otherwise monks had to go in search of him who had gone out without seeking permission or without telling his co-monks.

The general rule was that the monk went on the begging round equipped with all his requisites. The normal outfit consisted of the alms bowl, the mātraka (small pot), the paṭalas, the broom (rajoharana), staff (danda), and the pair of clothings so put on as to cover the pots as well as the shoulder.<sup>483</sup> The mātraka was necessarily to be there in order to accept something scarce, or something required for the guru or for the ill.<sup>484</sup> Or else, he accepted solid food in one pot and liquids in another.<sup>485</sup>

#### Unfit Places:

In the begging tour he avoided three kinds of places which were either injurious to himself (atmopaghātika), or were contrary to the rules of the scriptures (pravacanopaghātika), or those that were likely to lead to the breaking of self-control (sainyamopaghātika). These three categories included wild animals, places adjacent to shaky walls or holes, places full of living beings and sites of easing nature, bathrooms, etc. which were danger spots for a monk.

# Nature of Pure and Impure Food:

The Pindaniryukti deals with hair-splitting distinctions of the fundamental forty-six faults of begging and the purity of alms.

489-93; not esting food for the sake of increasing personal beauty: Ibid, 494-501; depositing impure food on a pure place: Ibid, 50; not to accept food from a sankhadi: Ibid, 84; food given in charity: Ibid, 86; food rich with oil, etc: Ibid, 89; the reasons for eating food: Ibid, 579-80; the circumstances under which food is to be given up: Ibid, 581-28; taking the permission of the ācārya before going on the begging round: Ibid, 298-41; unfit donors: Ibid, 457-68; the faults of uggama, uppāyana and esaņā: Ibid, 502; reasons for esting food: Ibid, 696; nature of improper food: Dadaenthāldie-N. 161; proper begging: Ibid, 290;

```
452. Ogha-N. 411.
```

<sup>453.</sup> Ibid., 701.

<sup>454.</sup> Ibid., 425-6.

<sup>455.</sup> Ibid., 251.

<sup>456.</sup> Ibid., 462-66.

The importance of the purity of food was impressed by the following verse:

Nivvāṇam khalu kajjam nāṇāɪtigam ca kāraṇam tassa / nivvāṇakāraṇāṇam ca kāraṇam hoï āhāro / /457

The meaning of the verse is that good food is the cause of knowledge, faith and conduct which are again the cause of liberation.

This purity of food was maintained by avoiding the forty-six faults of seeking food. It has already been observed that these faults are not entirely new to either the Chedasütras or to the Niryuktis, as they are to be found in the Mülasütras also. But it would not be out of place here, to see whether the Pindairinkti adds some details to them or whether it amplifies them.

These forty-six faults  $^{458}$  were divided into four categories which were as follows:

## Udgamadoşas (Uggamadosas):

These were sixteen  $^{459}$  in number and they pertained to the acts involved in the preparation of food. They were —

# (i) Ādhākarman<sup>460</sup> (āhākamma) :

That action which involved injury to living beings.' The principle behind this rule was the identity of one's own soul with other souls, and injury to other souls was deemed good as injury to one's own soul. Hence the monk neither accepted such food himself, nor consented to others doing such activity, nor made others do so. Hence all those who had direct or indirect contact in this affair were taken to be transgressors.<sup>40</sup>

In order to illustrate the proper behaviour and utmost care to avoid committing this fault, a story is given in the Pivdaniryukti, wa which goes like this: There was a certain village by name Sankula where people did not at all grow rice. Therefore, Jaina monks did not stay at that place for a long

- 457. Pinda-N. 69; see also Vrtti by Malayagiri, p. 178ab.
- 458. Ogha-N. 576-78.
- 459. Pinda-N. 92-93.
- 460. For a detailed explanation of this oft-repeated term, see Vrtti by Malayagiri on Pinda-N. pp. 35a, 37a.

461. Ibid., vs. 111ff. 122: The illustrations given in this case are those of a prince and his friends who plotted against the king when the latter punished all who had taken direct and indirect role in it, and secondly that of a king who sacked all people—good and bad—who lived in the settlement of Bhils who frequently rebelled against the king.

462. 162-67.

time as they were unable to procure rice-soup (sallyodana) for their guru. A devotee of the monks came to know of this, and from the next year he began to grow rice in his field. When the monks came there, the devotee thought that if only he were to offer rice to the monks, then they would not accept it thinking that it was specially prepared for them. Hence, the devotee distributed rice to all his relatives and asked them to prepare and offer rice-soup to the monks. Now, when the monks went on the begging tour, they heard several people talking about the specially prepared rice-soup, and the children saying, "O mother, give us the soup prepared for the monk!". Knowing this, the monk did not accept that soup.

Thus the monks were to be very careful about the ādhākarmika food. Subtle differences are given about 1t, and it is sometimes difficult to grasp the proper point behind them.

Not only eating ādhākarmika food, but accepting an invitation for it, going to attend such meals, entering the house to accept such food, and forwarding one's alms bowl for that purpose, were taken to be transgressions of ideal conduct.<sup>462</sup>

The reasons behind the non-acceptance of ādhākarmika food were that it was against the Law of the Junas, that one transgression led to another and other monks also copied it, that ādhākarman led to mithyātu (wrong behef), and lastly that the ādhākarmika food being generally prepared for guests, etc. contained lot of ghee or oil which led to either illness or breaking of self-control by the monk.<sup>64</sup>

Various stories in the Pindaniryukti refer to the non-vegetarian habits of the mass of the people around the monks. It was but natural, therefore, for the monks to inquire about the nature of the food and to verify whether the food offered was of pure nature or otherwise. If a monk got a profuse quantity of a certain article of food which was not the normal food in that country, and if only a minority of the people in the town offered it to him out of respect, then the monk had a good ground for doubting the purity of the food and he made inquiries about the nature of the food offered. Due to this inquiry from the monk, those who were of a simple nature gave out the facts, while in the case of others the monk came to know about it from their facial expressions.\*

<sup>463.</sup> Ibid., 182.

<sup>464.</sup> Ibid., 183-88.

<sup>465.</sup> Ibid. 204-05; An illustration showing to what extent this inquiry can be taken by foolish monks is furnished by the story of a certain monk who inquired about the place from which rice was brought. The lady offering it did not know about it and she asked him to go to her merchant-husband. The latter said that he brought it from Magadha.

BULL, DCRL-37

 If inspite of his inquiries the monk happened to accept ādhākarmika food with his mind pure and without doubts about it, then he was not taken to be a transverser of the ideal conduct.<sup>606</sup>

## (ii) Auddeśika (uddesiya):

290

It was that food which was specially cooked for the monks, etc. besides the normal requirements of the members of a particular family.467 Such food was not to be accented by the monks.

This auddeśika food was divided into 'ogha' and 'vibhāga'. The former was again subdivided into three categories: uddigta', kṛta' and karma' ogha. If in a marriage feast (saikhaḍi), food was prepared on a large scale and if the owner ordered his people to distribute it for achieving merit to those who sought alms, and if a lady offered the food in the same state, then it became 'uddigta'; if she added curds, etc. to it, then it became 'kṛta',' and if she again prepared modakas for such purposes, then that food became 'karma''. All these forms were unft for a monk.

The vibhāga auddeśika was fourfold. Such food as was reserved for the sake of all who came to ask for it was called 'auddeśika'; that which was to be given only to the pākhaṇḍins (heretics) was called 'samuddeśa'; that given only to the śramaṇas was 'ādeśa', and the food offered only to the nigganthas was called 'samādeva. '468

Therefore, not accepting food given in charity, or food promised in future, or accepting food after some time so as to allow some period to the householder for the preparation of food, were the rules which a monk had to carry out in order to avoid the fault of accepting auddesika food.

# (iii) Pūtidosa (pūidosa):

According to this, 400 the utensils besmeared with unfit articles of food, or transfer of articles from a clean pot to an impure one, such food as was stirred with a ladle besmeared with ādhākarnika food, and articles of food

So the monk decided to verify whether the field where that rice was grown in Magadha was pure. Thinking that the built road must have been prepared specially for somebody by somebody and hence unfit for the monk, he started by a wrong path to Magadha, lost his way and had to face lot of troubles in the forest along the path, Ibid. 198-200.

<sup>466.</sup> Ibid., 207-11; story of the monk Privankara about this.

<sup>467.</sup> Ibid., 219-42.

<sup>468.</sup> Ibid., 221-29: These are again divided each into 'uddista', 'krta' and 'karma'.' Further subdivisions consist of 'chinna' and 'acchina' which are again classified into 'drayya', 'ksetra', 'kāla' and 'bhāw'. 'Joid. 231.

<sup>469.</sup> Ibid., 243-70.

having close contact with particles of fire, steam (termed as 'sūksmapūti') .all such pots and food inside them became unfit for the monk.470

For three days after the execution of adhakarman in a house that particular house was considered impure, and the monk did not go to that place to beg alms. If perchance the alms-bowl of the monk became impure due to impure food, it was first purified and then food was accepted in it.471

The monk inquired whether there was any marriage ceremony or a feast to the community (sanghabhatta). If he received a reply in the affirmative then he suspected 'mutidosa' there and did not beg alms at that place for three days after the feast had taken place. 472

## (iv) Miśra (misa):

This 473 was threefold. The 'vavadarthika' were those foodstuffs which were cooked together both for charity as well as for family requirements. The 'pākhandimiśra' was that which was prepared for both the heretics and the members of a family. The 'sadhumiśra' was that which was cooked both for the monks as well as for householders. All these three types were not allowed to the monk. Not only that, but if such food happened to come to the monk through exchange or transfer from person to person, he was not to accept it.

The pot in which such food was taken through inadvertence by a monk became fit for further use only when it was washed thrice. 474 The process of cleaning consisted of washing the pot with fingers or with dry cowdung, then washing it with water thrice, and then drying it in the sun.475

# (v) Sthapana (thavana):

Food kept on impure regions or undergoing change in its nature was not allowed to be accepted by the monk. 476 The sthapita food was either 'svasthane sthapita' (kept on the oven), or 'parasthane sthapita' (kept elsewhere). Each of these divisions was further divided into 'anantara' and 'parampara'. That which was kept reserved for a monk and which did not undergo a change-like ghee-was called 'anantarasthapita', while those articles of food which underwent a change-milk becoming curds-were called 'paramparāsthāpita.'

- 470. Ibid., 250-57.
- 471. Ibid., 268. 472. Ibid., 270.
- 473. Ibid., 271-76.
- 474, Ibid., 271.
- 475. Ibid., 276.
- 476. Ibid., 277-84.

# (vi) Prābhṛtika (pāhuḍiya):

If a certain householder asked his son to wait till the monks came so as to enable his mother to give food to both, then the monk was not allowed to visit such a house to avoid this fault.<sup>477</sup>

The possibility involved in this case was that the child tried to drag the monk to his house so as to secure food earlier for himself.

#### (vii) Prāduskarana (pāöuara):

That food which was exposed to light deliberately, or exhibited purposely, (prakāšakaraņena prakatīkaraņena ca yaddīyate) was deemed unfit for the monks.<sup>478</sup>

If somebody made holes to the wall or enlarged the door or opened up the roof of the house or kept a luminous lamp near the food, then that food was taken to be unfit for monks. Food which was prepared on an oven outside the house was also not allowed.

An exception to this rule allowed monks to accept such food as was kept in light by the householder for himself. But it was not to be such as was kept directly near the flame of a lamp or fire.<sup>479</sup>

If by chance a monk happened to accept such food then he deposited it on a clean spot and wiped the pot. He could accept other food in the same pot without washing it.

## (viii) Krīta (Kīya):

According to this item, a monk could not accept food from one who had bought it or brought it on exchange for the sake of the monks, 480

That food which was obtained by telling religious stories, or by posing sa great ācārya, or by the skill of one's art, or on the strength of one's high birth, status or family, fell under the category 'ātmabhāvakrita' and was not allowed to a monk. So also if somebody brought food for the monk by showing pictures, etc. 481 that was also not allowed for monks.

# (ix) Prāmitya482 (pāmicca):

Anything brought on credit was disallowed to monks. An interesting story of the results of this fault is to be found in the account of Sammati who

- 477. Ibid., 285-91.
- 478. Ibid., 292-305.
- 479. Ibid., 299: 'tatraivāpavādamāha—ātmārthīkṛtam tadapi kalpate, navaram jyotiḥpradīpau varjayet.'
  - 480. Ibid., 306-15.
  - 481. Story of a mankha (picture-shower) Devasarman who obtained ghee, etc., for the sake of monks by showing pictures to the people: Ibid., 310-11.
    - 482. Ibid., 316-22.

used to bring oil on credit for her brother Sammata who had become a monk. She, being unable to pay off the debt incurred on this account, had to become a maid-servant in the house of the merchant from whom she had brought the oil on credit. When her monk-brother came to know of it, he converted the merchant to good faith and obtained his consent to the renunciation of his sister.<sup>82</sup>

## (x) Parivarttita (pariyattiä):

Food brought on exchange for some other article by the householder was not to be accepted by the monk. 484

## (xi) Abhyāhrta (abhihada):

All articles of food which were brought from a long distance were to be avoided by the monk. Anything that was brought from a distance beyond three houses was called 'gphāntara' and was not accepted.<sup>485</sup>

#### 483. Ibid., 317-19.

484. Ibid., 323-28. Story of Laksmi who brought on exchange rice-soup for barley-soup from her rich brother's wife and gave it to the monk. A quarrel arose between the two couples on this account, ending in renunciation by all.

485. Ibid., 329-46, The flair for details and divisions is revealed in the following scheme:

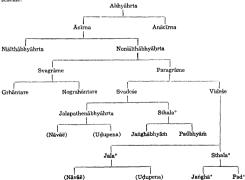

#### (xii) Udbhinna486 (ubbhinna):

Anything that was given after breaking the seal or lid covering it was
off fit for the monks as it involved injury to living beings. It was either
'pihitodbhinna' i.e. given after breaking the lid, or 'kapāṭodbhinna' i.e. given
after breaking the wall, etc. covering it.

It may be noted that the monks following the sthavirakalpa mode of life accepted such food as was kept in a storage jar, the lid of which was opened every day as there was less chance of injury to living beings in this case due to its being in use every day by the householder.

# (xiii) Mālāpahṛta488 (mālohaḍa):

The monk was forbidden to accept anything given from a high place. It was either 'jaghanya' in which case the article kept on a high place could not be seen even when one raised the heels of one's feet, or 'utkrṣṭa' in which case it had to be brought down by climbing a ladder and had to be taken down from the terrace \*\*99

Besides the possibility of injury to the donor while taking out such food, it was likely that the donor falling down took the monk to be the cause of the whole affair and hence he or she was likely to get angry towards the monk.

In case of permanent wooden staircase or strong slab of stone, however, the monk was allowed to accept that which was given by the donor after climbing it. If the donor standing on a stool, etc. tried hard to drag out something and then gave it to the monk, then the latter did not accept it.

# (xiv) Acchedya490 (acchejja):

Such food as was taken by force from others and offered as alms was not to be accepted by the monk. An illustrative story in this connection as told in the Pindaniryukti is that of Jinadāsa who took by force all the milk of the cowherd Vatsarāja and gave it to the monks. The cowherd became angry and intended to kill the monks, but was pacified by the latter with great difficulty.

<sup>486.</sup> Ibid., 347-356.

<sup>487.</sup> Ibid., 356.

<sup>488.</sup> Ibid., 357-65.

<sup>489.</sup> Story of Vasumatī who was bitten by a snake when she tried to take out things hung up, in the case of 'jazhanya'; story of Vasundharā who fell down the ladder, Illustrating 'utkṛṣṭā': Ibid., 359-60 and 362.

<sup>490.</sup> Ibid., 366-76.

Sometimes thieves, taking pity on the monks, robbed others' articles in order to give them to the monks. But in this case also the monks were strictly forbidden to accept such articles.

## (xv) Anisṛṣṭa (anisaṭṭha);

If food owned by two or more owners was offered, then the monk had to accept it only if the gift was given after the common and free consent of all the owners of the food.

This rule was adopted as a precaution against the creation of ill feeling between the different owners. 491

# (xvi) Adhyavapūraka (ajjhoyara):

If a monk accepted such food the original quantity of which was increased by the householder in order to be able to give it to somebody in charity, then he was said to have done the 'adhyavapūraka' fault pertaining to food <sup>922</sup>

This increment in food was done either for those who sought alms given in charity (svagrha-yāvadarthika-miśra), or for the sake of monks (svagrha-sādhu-miśra), or for the sake of heretics (svagrha-pākhanḍi-miśra). All these three types were unfit for the monk.

The nature of the above sixteen faults may be said to arise out of the improper conduct on the part of the householders and not on the part of the monks.

# Utpādanadosas (Uppāyaņadosas):

These were also sixteen in number and pertained to improper ways of behaviour by monks in seeking food.

# (i) Dhātrī (dhāi):

The monk was forbidden to act as a nurse in order to get food. He was not allowed to give opinion regarding the proper time of and the utility of feeding the child at a particular time. If his opinion proved wrong and the child fell ill, then the people held the monk responsible for that. No efforts of reinstating a dismissed nurse or finding fault with a newly appointed

<sup>491.</sup> Ibid., 377-78: Story of Manibhadra who gave all sweetmeat balls to the monks without consulting his other friends and had to face trouble.

<sup>492.</sup> Ibid., 388-91.

one, regarding her voice or way of treating the child, etc. were allowed to a monk. 483

# (ii) Dūtī (dūi):

Getting food by acting as a messenger or go-between. 494

#### (iii) Nimitta:

Obtaining food by foretelling happenings, and by reading omens and bodily  $\operatorname{signs}^{495}$ 

#### (iv) A3īva:

Acquiring food on the strength of one's caste, family, or art, etc.

Such practices as praising the qualities of that caste to which the donor belonged, or indicating one's own caste or kula, or suggesting one's qualifications as a wrestler, or showing one's skill in ploughing, etc. in order to obtain food, were disallowed to the monk.<sup>480</sup>

#### (v) Vanīpaka (vaṇīmaga):

The monk was not allowed to accept food by posing as a beggar or as a heretic. He was not permitted to obtain eatables by pretending to be a Buddhist among the Buddhists and as a Brāhmaṇa among the Brahmaṇas, or by praising heretical practices.

# (vi) Cikıtsā (tigicchā):

No activity pertaining to medicine or diagnosis was to be resorted to by a monk in order to acquire food. He was not to advise a person to go to the doctor or prescribe a medicine or examine the patient himself.

The business as a doctor was said to act both ways in the case of the monk. If cured, the patient sometimes proved to be the cause of the breaking up of self-control of the monk, like the tiger who killed the physician after getting cured by his medicine. If the patient took a worse turn then

<sup>493.</sup> Ibid., 410-27: Story of the monk Datta who accepted 'modakas' by pacifying the crying child.

<sup>494.</sup> Ibid., 428-34.

<sup>495.</sup> Ibid., 435-36: Story of a monk who reported the arrival of her husband to a lady, and told her bodily marks to her husband. The latter got wild and the monk was in trouble.

<sup>496.</sup> Ibid., 437-42. 497. Ibid., 443-55.

also it was attributed to the advice of the monk. Hence, in order to avoid both these, the monk was not encouraged to obtain food by acting as a physcian. \*\*\*

# (vii) Krodhapiņda (kohapiņda):

Such food as was given by the householder to the monk out of fear for his power of penance, or power to curse out of anger, or owing to the monk's being favourite of the king, was not to be accepted.<sup>499</sup>

# (viii) Mānapiņda (māņapinda):

Food acquired by a monk out of his pride for personal ability, or when spurred by the ridicule of others regarding one's ability to secure something, was called 'manapingal'. Soo

# (ix) Mäyäpinda:

Securing food by deceit was not permitted. In this connection the story of Asadhabhūti stands as an illustration.

Once Aṣāḍhabhūti acquired modakas thrice by changing his apparel in the house of an actor. The actor was pleased with this and that led ultimately to Aṣāḍhabhūti's giving up monk life and marrying the daughters of the actor. But later on, when on one occasion, he saw them in a drunken and naked state, he again decided to become a monk. But the girls begged his pardon and he gave up the idea. Later on he worked in a drama depicting Bharata's renunciation and took again to monk-life in reality. 31

# (x) Lobhapinda:

Deciding to accept only a particular type of food out of great liking or greed for it even when other type of food was available, was deemed an unfit conduct for the monk.

In this connection, a very interesting story of a monk called Suvrata depicts him as going mad for the sake of getting modakas and wandering

498, Ibid., 456-60.

499. Ibid., 461-64: Story of the monk whom people gave food owing to their being afraid of his power to curse.

500. Ibid., 465-73: To what extent a monk can go in obtaining ordinary things is illustrated by the story of one Guncandra who being offended by a lady, humiliated her husband in an assembly and secured what he had baited for in the company of other monks.

501. Ibid., 474-80.

BULL, DCRI.-38

throughout the city at night by saying "simhakesara" (type of a modaka) instead of "dharmalābha" (may you obtain the Law!), 502

## (xi) Samstva (santhava):

Praising a person for getting food was not allowed to a monk. Praising was either 'pūrva' or 'paścāt'. The former consisted in praising a lady by pointing out her resemblance to one's own mother, so that getting pleased she gave food to the monk.

The latter was the praising of the lady after getting food by saying, "O! You look like my mother-in-law".

Thus the words 'pūrva' and 'paścāt' denoted relations before and after the marriage of a person and pointing out resemblances in either of these two categories in order to please the person for the purpose of getting food.

In many cases, however, there was a likelihood of the donor getting angry due to the pointing out of such resemblances by the monk. Hence the monk was forbidden to do this.<sup>500</sup>

(xii-xiii) Vidyā and Mantra (vijjā and manta):

Obtaining food with the help of spells or magic was disallowed to monks. MA The distinction between 'vidyā' and 'mantra' was that the former was presided over by a female deity (strīrūpadevatādhiṣṭhitā), while the latter by a male deity.

Many stories of different monks who adopted these methods are to be found in the Pindaniryukti. 505

The basis behind the prohibition of these practices was that spell and magic could be used both ways, either for good or for bad purposes, and there was always a likelihood of the king or the people punishing the monks when their magic powers were exposed.

## (xiv) Curna (cunna):

The use of powders so as to endow supernatural powers to the user was not allowed to the monks. In this connection the Niryukti refers to

<sup>502.</sup> Ibid., 481-83.

<sup>503.</sup> Ibid., 484-93.

<sup>504.</sup> Ibid., 494-99.

<sup>505.</sup> Story of a monk who managed to acquire lot of ghee, etc. for the monks through magic. 495-96; story of Padaliptasuri who cured the headache of king Murunda of Pratisthama by spells: 498.

the story of two monks who used collyrium so that they could become invisible and steal the food of the king Candragupta for their own guru. 506

## (xv) Yoga (joga):

The application of coatings, etc. (lepa) with a view to be able to rise up in the air—as in the case of the story of Devasarman<sup>507</sup>—and astound and impress the people, and then secure food from them was deemed a transgression of ideal conduct.

# (xvi) Mūla (mūlakamma):

Any acts of 'vasikaraṇa', or advising the people to get their sons and daughters married, or causing impregnation and abortion, and such other actions were forbidden to monks.

We have up till now seen the faults pertaining to the preparation and nature of food. Besides these thirty-two faults, there were ten others which went under the category 'grahansiand'.<sup>509</sup>

# Eşanādoşas (esanādosas):

# (i) Śańkita (sańkiya):

Under this rule, the monk did not accept that food the purity of which he suspected. $^{510}$ 

# (ii) Mraksita (makkhiya):

Anything given with either a pot or a hand besmeared with impure or unfit articles, was not accepted by the monk. The 'Mrakşita' was either 'sacitta' (living beings), or 'acitta' (lifeless thing). The former was divided into three categories according as the food was contaminated with earth bodies (pthivikāya), water bodies (apkāya), or with vegetation (vanspaṭtkāya). The 'acitta' was either condemnable (garhita) or otherwise (itara). The former consisted of articles like fat, etc. and the latter consisted of ghee, etc. which were not always forbidden to monks. Thus the rule was that a monk should not accept anything that was given with a hand or pot besmeared with either curds or honey, ghee, oil or molasses. Sit

506. Ibid., 500: They were, however, detected by Cāṇakya, who created smoke so that the collyrium from their eyes melted.

507. Ibid., 502-05

508. Ibid., 506-12; In this connection we get references to monks who joined the torn yoni of women, as well as tore out the normal one,

509. Ibid., 520ff.

510. Ibid., 521-30.

511. Ibid., 531-39.

(iii) Nikşipta (nikkhitta):

That food which was placed on living beings was not permitted to the monk. $^{512}$ 

(iv) Pihita (pihiya):

That which was given after breaking the seal, or the coating of earth, etc. was not accepted by the monk.<sup>513</sup>

(v) Samhrta (sāhariya):

Besides the considerations of injury to living beings as well as to the person while bringing food—in case the donor fell down—, it was feared that the people were likely to consider the monk to be greedy if the donor brought food from a distance in a big dish. In case a lady offered food to the monk in a very small dish, then people were likely to take her to be very miserly, and peoples' condemnation was likely to change her affinities towards the monk. Hence, monks were forbidden to accept food brought from a distance.<sup>514</sup>

(vi) Dāyakadvāra (dāyaga):

See under 'unfit donors' below.

(vii) Unmiśra (ummīsa):

The monk was forbidden to accept such food as was a mixture of living and lifeless things. $^{515}$ 

(viii) Apariņata (apariņaya):

That which was not given with the consent of all the owners of the food $^{516}$  was unacceptable to the monk.

(ix) Lipta (litta):

As the monk had to wander from house to house for alms, he had to eat cold food. Moreover his clothes were to be washed only once a year, i.e. just before the rainy season. He could also not do anything with fire. For these reasons, even in summer, he suffered from indigestion. Therefore, butter-milk was permitted to the monks. 517

<sup>512.</sup> Ibid., 540-57.

<sup>513.</sup> Ibid., 558-62.

<sup>514.</sup> Ibid., 563-71.

<sup>515.</sup> Ibid., 605-608.

<sup>516.</sup> Ibid., 609-12.

<sup>517.</sup> Ibid., 622.

Some of the corns were taken to be 'alepa' (dry). Yavāgū, kaṅgū takra and kāñjī were 'alepa', while milk, curds, preparations of milk, oil, ghee, molasses and dates were called 'bahulepa', '38

# (x) Chardita<sup>519</sup> (Chaddiya):

Food given in a careless way so that some portion of it fell down on the earth while serving, was refused by the monk, because hot or cold food falling on the ground lead to injury to living beings.

Besides this reason, however, the *Pindaniryukti* gives a very interesting story about the consequences of such careless offering of food:

A certain Jaina monk, called Dharmaghosa while on the begginground stopped at the house of the minister Värattaka. The minister's wife came out with ghee, sugar and soup for the monk. But while she was coming, a drop of soup fell down on the ground, seeing which the monk did not accept the alms. The minister who was watching the scene from a distance could not understand the reason of the monk's return. He, therefore, decided to remain at a distance and watch further.

Now, it so happened, that flies settled upon the drop of sweet soup. Seeing the flies, spiders came there to eat the flies. To devour the spiders, a chameleon rushed in. A cat attacked the chameleon, and a dog seized the cat. Other dogs fell upon the dog and it led finally to the fight between the owners of the dogs.

Seeing this, the minister was enlightened and praised the foresight of the Jaina monk!

#### Unfit Donors:

Fundamentally the list of unfit donors as given both in the Ogha-, and the Pinda- niryuktis does not seem to differ from that given in the Daśa-vaikātika, as the principles underlying them were the generally accepted tenets of—'ahimsā', least dependence on society, and purity of food. Yet, the Niryuktis give exceptions to these rules and amplify old rules as would be clear from the following discussion.

The following persons were disqualified to offer alms to the monk: 520

 Bāla: 'Child below eight years'. The monk, however, was allowed to accept alms from a child if the latter was supported by an

```
518. Ibid., 623-5.
519. Ibid., 627-28.
```

<sup>520.</sup> Ibid., 572-604.

- elderly person, or if the mother of the child was standing nearby and had already given her consent to the child offering the food 21
- (2) Vrddha (vuddha): 'An old person'. The reason behind this was that an old person was likely to give out saliva which was likely to get mixed up with the food. Besides this, there was a likelihood of the old person falling down while offering food.

If the old person was able to support himself or was helped by somebody else to do so, then the monk was allowed to accept food from him

- (3) Matta: 'Intoxicated or drunken person.' This person was likely to vomit on the clothes or requisites of the monk, and hence the latter was not permitted to accept food from him.
- (4) Unmatta (ummatta): 'A madman'. A mad person was likely to embrace the monk or break his pots. A monk, however, could accept food from a mad person of an auspicious nature.
- (5) Vepamāna (thevira): 'One of a shaky body'. Such a person often fell down scattering the food, with personal injury to himself. Hence, only when he was supported by somebody, he could offer food to a monk.
- (6) Jvarita (javiä): 'A person having fever'. An ill person was likely to fall down. More than that the monk was likely to get contagious fever owing to that; hence a monk was not allowed to accept food from such a person.
- (7) Andha (andhillaä): 'A blind person'. People condemned the monk who accepted food from the blind in case the latter fell down while offering alms. So, unless he was supported by his son and was devoted to them, monks did not consent to accept food from the blind.
- (8) Pragalita (pagariä): 'A leper'. The monk was in constant danger of contamination from such a person.
- (9) Arūḍha: 'A person wearing wooden sandals'. There was a likelihood of such a person falling down while offering alms.

<sup>521.</sup> Story of the monks who pressed the child to give all food to them upon which the mother got angry and the people also condemned them for their greediness: Ibid, 579.

- (10) Hastāndu (hatthindu): 'One whose hands were bound'. (See below).
- (11) Nigadabaddha (niyalabaddha): 'One whose feet were bound with fetters'.

In both these cases, it was difficult for the donor to offer alms. But if such persons were in a position to move without trouble and if there was no likelihood of their falling down, then the monk was allowed to accept alms from such persons.

- (12) Vivarjita (vivajjiä): 'A person devoid of some limbs'. Besides the possibility of such a person falling down while offering alms, people condemned monks who accepted alms from such persons.
- (13) Trairāšika (terāsi): 'A eunuch'. Due to frequent alms-taking from such a person there was a hkeihood of the eunuch developing intimacy with the monk leading to the breaking of selfcontrol. Moreover, people suspected the very nature of such monks. Monks, however, were permitted to approach eunuchs of auspicious nature for food.
- (14) Gurvinī (guvvinī): 'A pregnant lady'. As there was a possibility of the pregnant lady having abortion or miscarriage while getting up to offer alms, monks were prevented from accepting alms from such women. It may be noted, however, that the 'Sthavirakalpika' monks did not accept alms from a lady far advanced in pregnancy, while the 'Jinakalpikas' did not accept food from a lady from the day she was carrying.
- (15) Bālavatsā (balavaccha): 'A woman with breast-fed child'. If a lady kept aside her child whom she was teeding, and got up to offer alms to the monk, then the child was likely to be attacked by a cat, etc. or it might cry. Hence it was not deened proper for a monk to accept food under such circumstances.

The 'Sthavirakalpikas' accepted food from such a lady if her child was grown up enough as not to be attacked by a cat, The 'Jınakalpikas', however, did not do so.

- (16) Bhuñjánā (bhuñjanti): 'A lady taking meals.' If after seeing a monk, she got up and washed her hands, then it involved himsā of water-bodies and the monk was thus unable to accept alms from her. But if the monk approached her before she had begun taking meals, then he could accept food from her.
- (17) Ghusulinti: 'A lady churning curds'.

- (18) Bharjamānā (bhajjantī): 'A lady frying something'.
- (19) Kandavantī (kandantī): 'A lady pounding corn'.
- (20) Dalayantī (dalantī): 'A lady grinding corn'.
- (21) Piñjayantî (piñjantī): 'A lady clearing cotton'.
- (22) Pimsanti (pīsanti): 'A lady pounding sesamum, etc. on a slab
- (23) Ruñcantī: 'A lady making rolls of cotton (?)'.
- (24) Kṛntantī (kattanti): 'A lady cutting something'.
- (25) Pramṛdgatī (pamaddamaṇī): 'A lady clearing cotton again and again'.

All these activities were said to involve injury to living beings, and the monks were disallowed to accept food from persons indulging in such activities. The exceptions to these rules, however, consisted of allowing a monk to obtain food from a lady who was grinding well-baked or lifeless (acetana) corn, or if the lady pounding corn had no remnants of pounded corn sticking to her pishel.

- (26) Şaţkāyayuktahastā (chakkāyavaggahatthā): 'A lady whose hands are full of living beings'.
- (27) Śramaṇārthāya (samaṇaṭṭhā): 'One who deposits living beings on the ground for the sake of giving alms to the monk'.
- (28) Pādena avagāhamānā (ogāhantī): 'A lady who stepped over living beings'.
- (29) Sanghattayantī (sanghattantī): 'A lady brushing her limbs with other living beings'.
- (30) Ārabhamāṇā (ārabhantī): 'A lady indulging in activities involving injury to living beings'.
- (31) Liptahastā (littahatthā): 'A lady whose hands are besmeared with objectionable material'.
- (32) Liptamātrā (littamattā): 'A lady holding a pot besmeared with material unfit for the monk'.
- (33) Udvartayanti (uvvattanti): 'A lady pouring food from one vessel to another'.

All these activities involved himsā and trouble to living beings and hence a monk was not allowed to accept food from the people who did these things.

- (34) Dadatī (dinti): 'One who gives food owned by many persons without consulting them'. In this case such offers were likely to lead to quarrels and the servants or the daughters-in-law were likely to be beaten by their masters or mothers-in-law respectively.
- (35) Caurita (coriya): Monks were forbidden to accept anything from a thief who usually stole something of others.
- (36) Prābhṛtikām sthāpayantī (pāhudiyam thavantī): 'A lady giving food out of that which was prepared for the purpose of sacrifice (balı)'.
- (37) Sapratyapāyā dadatī (sapaccavāyā dalantī): 'One who gave food after deliberately injuring the living beings'.
- (38) Uddiśya dadati (uddissa dalanti): 'One who gave food prepared for a particular type of monks (aparasādhukārpaţikaprabhṛtinimuttanh'.
- (39) Abhogam dadatī (ābhogam dalantī): 'Who deliberately gave food unfit for the monk'.
- (40) Anābhogam dadatī (anābhogam dalantī): 'Who inadvertantly gave impure food to the monks'.

A survey of this list of unfit donors would reveal that considerations of ahimsā, purity and social psychology were taken into account in forming these rules. The stories given in illustration of the rules, though perhaps imaginary or exaggerated to some extent, reveal a fine sense of avoiding public condemnation and the foresight of blending religious practices with social etiquette. The severity of the practice of these rules, was, however, relaxed by furnishing reasonable exceptions to them.

# The Mode of Eating:

The fundamental purpose of eating food was to maintain the perfect balance of the body in order to practise self-control. The monk did not eat for taste. For this purpose he avoided the 'samyojana' dosa' which was two-fold. The 'samyojana' or the mixing up of different kinds of food, was either 'bahya' (external)' i.e. he mixing up of sweet things with other articles while on the begging tour in order to have a better taste afterwards, or it was 'abhyantara' (internal)' i.e. mixing up different articles either in the BULL DELL\_381.

pot (pātre), or in the formation of a morsel (lambana), or in the mouth (vadane), to have a better taste.

This latter 'samyojanā' was permitted to a monk who, after he had completed his meal, had a lot of ghee, etc. still remaining in the pot. As the monk was not allowed to throw it out, he was permitted to consume it by mixing it with other articles of food. In the case of ill monks and newly initiated royal persons also, this mixing up was allowed,—in the case of the latter. taking into consideration their newness to coarse food.

#### The Quantum of Food:

The normal quantity of the intake of food, as we have already seen, was thirty-two morsels each of the size of a hen's egg. Food less than thirty-two morsels was called 'yatramatrani (fit to maintain body)'. That more than thirty-two morsels was called 'prakamabhojana (excessive diet)'; and eating more than thirty-two morsels for several days together was 'nikamabhojana (optimum diet)'. Partaking of food containing profuse ghee or oil was called 'pramitabhojana'. SE

It appears that another system based on seasonal atmosphere was also followed. In severe winter the monk took one part ("bhāga" acc. to Vṛtti) of water and four parts of food, in mild winter two of water and three of food, in extreme summer three of water and two of food, and in mild summer two of water and three of food. The sixth part of the belly was left empty.83

Articles of opposite properties like oil, curds, etc. were not to be mixed as it was not conducive to good health. 524

#### Mental Attitude towards Food:

Attachment for food either for its taste or for its fragrance was taken to be a fault expressed as 'angara', and condemning food for its bad taste was called 'dhūma'. Thus the monk was expected to be neither attached nor antagonistic to either good or bad food respectively, and we have already seen that the purpose for which he was to take food was purely of a different nature than the mere enjoyment of taste. \*\*\*

How Many Times to Bea? :

Normally the monk begged once in a day. But we have seen that in cases of fasting in rainy season, or in case food obtained was scanty, then

522. Ibid., 642-45. 523. Ibid., 652. 524. Ibid., 649. 525. Ibid., 662. the monk was allowed to go abegging for the second round. For the sake of his ācārya, or for the ill or for the junior, he was allowed not only to beg many times but even at odd times.<sup>509</sup>

## The Return:

The monks went in pairs (saṃghāḍaga) for seeking food and some were left behind in the monastery to look after the requisites.

Before the return of the monks, those who were left behind kept ready jars (bhāyaṇa) full of strained water. With that amount of water the ācārya and the newly ordained novice washed their feet with it after their return. The maximum number of pots that was to be kept ready was four and it was adjusted with the number of monks in a 'gaccha'. In order to save the water from dust or other small living beings, it was strained either with a bamboo basket (chabbaä: comm. vamsapiṭaka), or with the nest of a bird (sakunigṛhakena?). 37 After doing it, the monks in the monastery studied till the rest of the party arrived.

The returning monks wiped their feet outside the monastery, performed the threefold 'nishiyā', saluted their guru, scanned their own places, and deposited the staff and other requisites there. After that, they did 'ālocanā', showed their alms to the guru, wiped their own heads with the mouthpiece, and cleaned the pot. Then they recited at least three gāthās.

If a monk belonged to a particular 'mangdall' (group of monks), then he waited till the rest of the party arrived and then ate food with them. If, however, he did not belong to any 'mangdall', then he showed the food to the guru and, after seeking his permission and distributing the food to guest-monks of any, ate whatever was left.<sup>209</sup>

Those who were undergoing expiatory penance, who were of loose conduct, as also those who were very young or very old took meals alone. No contact was to be kept with the person undergoing penance as punishment. The young and the old being unable to put up with pangs of hunger were allowed to take meals separately.<sup>508</sup>

While taking food, monks avoided the exit and the entrance of a place, and did not sit face to face with their guru. They were to sit at the southeastern, or north-eastern quarter from the guru. Too much distance was

 <sup>526.</sup> Ogha-N. 414.
 527. Ibid., 554-59.

<sup>528.</sup> Ibid., 509. 529. Ibid., 519-23.

<sup>529.</sup> Ibid., 519-22 530. Ibid., 548.

to be avoided, and a place within the eye-range of the guru was to be preferred. In order to avoid scattering of food on the ground, they were advised to take it in a pot with a broad mouth and then eat it with a calm mind Su

## Begging while on Tour:

We have seen the normal practice of begging when a monk happened to stay at a particular place. When the monks were on tour and had to make a stop at a distant place, then the procedure was as follows:

Monks started for the next stop in case the village which they came across offered scanty alms to them, or in case there was a likelihood of an attack from thieves. If at the next stop, the monks happened to meet their co-religionists, then the latter offered them food, and they ate it in a 'manglali' after performing 'alocana'. If the food proved to be insufficient to all, then the residing monks offered all their food to the guest-monks and went on the begging-round for the second time. Thus, food could be given to the guest-monks for three days, S<sup>22</sup>

If a monk happened to come to a village alone, then he stayed out and made inquiries regarding the time for begging food there. If he was told that that was the proper time, then he sat down, wiped his feet, scanned his pot ('ɔāva' as well as 'mattaye'), and then entered the village. If on entering the village he came to know that there were monks of his faith, then he went to them. If the monks fortunately happened to be belonging to his own 'sāmācārī', then he took food with them. Otherwise, he kept his requisites outside, saluted the monks and inquired about the nature of good and bad families in the village.

While on the begging-round he came to know the disposition of different families, the places of poor people, places where wild dogs and cows were, the families that despised the monk, and the places where food was offered with the sole purpose of acquiring merit.

The houses of the 'sthāpanākulas' thāvaṇākulām' (disagreeable, despised or antagonistre families), were not to be pointed out by stretching the hand, or pointing the finger towards them. In case those houses happened to catch fire, or robbed by thieves, then the people were likely to be ususpicuous of the monk. Hence the monk was to recognise such houses by the fact that such places were situated generally near dilapidated houses or

<sup>531.</sup> Ibid., 550.

<sup>532.</sup> Ibid, 212-15.

near gates, or there were different kinds of trees, etc. in or outside them. Along with these, the monks were to avoid the houses of the mlefichas, of the chimpakas (i.e. printer of cloth) and those of the mourners (sütaka).<sup>523</sup>

## DAILY ROUTINE:

Most of the time of the monk was spent, as we have already seen in the Angas, in study and meditation. The Chedasūtras and other texts more or less seem to repeat the same routine and give a few details regarding 'pratitekhana', 'kijvotsarga' and 'âlocanā'. As we have already seen the rules regarding study, begging, etc, they are not repeated over here again.

### Alouanā:

'Alocana', or the reporting of the faults to the superior was compulsory for all.<sup>524</sup> This confession was to be devoid of any deceit or hypocrisy, and insincerity in doing so made a monk liable for increased punishment.<sup>535</sup>

Confession had to be done before an elder or a responsible person. The ācārya and the upādhyāyā were deemed the best persons for this purpose. Failing to get them, the monk had to do 'ālocanā' either before a well-read co-religionist belonging to the same 'sambhoga', or before a well-read monk of a different 'sambhoga' or before a person who had attained a position midway between a householder and a monk (sārūviya), or before a person of pure conduct (samyakbhāvita). If no such person was available then the monk went out of the village and facing either the east or the north, and folding the palms of his hands near the head, he said, "These are my faults. I have violated these items" (Evanyā me avarāhā, evaī kkhutto ahum avaraddho). Thus expressing his faults, he confessed before the Arhanta or the Siddha.598

Thus, only in extreme cases, the monks were allowed to perform 'falocana' before the Siddha. But, normally, monks and nuns of the same 'sambhoga' were allowed to perform 'falocana' between one another even when they had a superior present with them. \*\*If, out of a pair of monks, both had committed a particular transgression, then one of them acted as a superior and the other confessed his faults and underwent a punish-

<sup>533.</sup> Ibid., 436-40.

<sup>534.</sup> Śiśyena alocite aparadhe sati tadyogyam yatprayaścittapradanam sa viśodhih. Alocanam alocana aparadhamaryadaya locanam darsanam acaryadeh alocana.—Ibid., comm. p. 12a.

<sup>535,</sup> Vav. 1, 1-20; Nis. 20, 1-20.

<sup>536.</sup> Vav. 1, 34.

<sup>537.</sup> Ibid., 5, 19.

ment. Then came the turn of the other. If all the members of a group of monks happened to commit a transgression, then one amongst them was selected to be a senior and the rest confessed and underwent a prāyaścitta (pāyacchitta), and then the senior faced the same procedure. Sis

The ācārya or the person before whom the monk wanted to confess to be fully attentive to the procedure. Otherwise, there was a likelihood of the monks confessing in a hurried fashion and slipping over faults which they did not want to expose. Hence monks were disallowed to make 'ālocanā' before a guru who was busy with religious sermon or study, who was not attentive, who was ill-behaved and careless (pamatta), and who was taking food or answering nature's call (nihāra). <sup>509</sup>

Another important feature that one comes across regarding 'alocana' in the Niryuktis is the fact that in cases of hurry or emergencies, the monks performed 'alocana' in general or routine fashion (oghatah). This procedure was adopted when the monk was exceptionally tired, or if the guru was very busy with other duties. 540

### Padilehaņā:

'Pratilekhanā' or the scanning of the clothes and other requisites was another important item of daily routine, as we have already marked in the Uttarādhyayana.

The Oglamiryukti<sup>54</sup> discusses the difference of opinion regarding the proper time for 'pratilekhanā.' Some held the view that it should be done at the time of the rise of the sun after first doing the 'avasyakas' (avassaya) or essential duties before sunrise. Others held that both the 'āvasyakas' as well as the 'pratilekhanā' should be done immediately after sunrise. There were some who favoured that period at which light was such as could enable the monks to see one another's faces. Others maintained that when the lines on the hand could be seen, then only 'pratilekhanā' was to be done. The Niryuktikāra holds the view that the proper time for the 'pratilekhanā' was after the performance of 'pratilekhanā' was anple.<sup>542</sup>

The time decided, the monk undertook the work of scanning his clothing to verify whether there were any living beings on them. Holding the

- 538. Ibid., 2, 1-4.
- 539. Ogha-N. 514-17; other faults are the same as marked in Chapter 1.
- 540. Ibid., 519.
- 541. Vs. 269-70.

542. 'pratikarmanapratisamāptau jāānadaršanacāritrārtham stutītraye datte sati eteşāni mukhavastrikādinām pratyupekṣanāsamāptyanantaram yathā sūrya udgacchati eṣa pratyupekṣanakālavibhāgab—"Lidd., 270. clothes firmly and sitting in a squatting position, the whole piece of cloth was scanned. The same process was again repeated by spreading the cloth in a slanting fashion, and living beings, if any, were then gently and carefully removed.<sup>56</sup>

The shaking (papphodana) of the cloth was done six times, thrice by holding the cloth in one position and thrice turning the cloth. The wiping (khodā) was done nine times.

This process was to be done very carefully and the monk had to avoid certain faults in doing so. The same faults, as given in the *Uttarādhyayana*, are to be found in the *Othaniruukti* also <sup>54</sup>

It should be noted that a change in the order of the items of scanning was allowed in cases of emergencies.<sup>545</sup>

There seems to have been a difference in the process of 'pratilekhana' as done by those who were on fast and by those who were not.

Those who were on fast (abhaktārthm), first scanned their own mouthpiece and the body, then examined the requestes of the guru, then those of one who was also on fast, then of a newly ordained monk as also of old monks. Then obtaining the permission from the guru by saying 'sandisaha icchākārenam' ohnyam paḍilehemi', they scanned their alms-bowl (pāya), small pot (mattaya), and the rest of their requisites upto the 'colapaṭṭaga.'

Those, on the other hand, who were not on fast, scanned their own mouthpiece and body, then the 'colapattaga', the 'gocchaga', then the ties and coverings of the utensils, then the broom, then the 'mattaya', almsbowl, then the requisites of the guru, and then taking the permission of the guru with the words 'sandisaha ohiyam padilehemo', they scanned the other requisites like clothing and pots of the gaccha.<sup>56</sup>

# Padikkamaņa and Kāiissagga:

These two, i.e., the repentance for the transgressions done if any, and keeping the body motionless for some time, were essential items of monk life and are often mentioned.

After the scanning of the requisites and study, the monk did 'pratikramana' before his guru or any other senior. Those that were ill, old or very young performed 'kāyotsarga' and 'pratikramana' on the same place.<sup>547</sup>

<sup>543.</sup> Ibid., 264; bhā. 159-160.

<sup>544.</sup> Ogha-N. 265-67.

<sup>545.</sup> Ibid., 271.

<sup>546.</sup> Ibid., 627-30.

<sup>547</sup> Ibid., 633-7.

Tying the 'colapattaga' four fingers above the knees and four fingers below the navel, and keeping a distance of four fingers between his feet, he held the mouthpiece (muhapatti) in his right hand and the broom in his left, and keeping his hands loosely hanging down, he stood motionless and unperturbed even though a snake bit him or even if he had to face divine trouble 548

Thus, the whole day of the monk was spent in study and in doing other duties like gocari (begging food), 'ālocanā,' 'pratikramana,' 'kāvotsarga', 'pratilekhana', 'dhyana' (meditation), 549 and 'jinindatthava' (singing of the verses in praise of the Jina).550

### STUDY .

Study formed a very important item in the daily routine of the monk. It was said that "the essence of the world is religion (dhamma), the essence of religion is knowledge (nana), the essence of knowledge is self-control (sañjama) and the essence of self-control is Liberation (nibbana)."551

### Proper Places:

Proper atmosphere and surroundings were deemed essential for concentration in study. Places devoid of living beings, women and eunuchs were taken to be ideal for study as we have already seen in the Acūrānoa. These rules, it seems, remained unchanged in this phase also.

#### Persons Fit for Study:

. We have already seen that the Sthānānga<sup>552</sup> disallowed persons of immodest nature, those attached to forbidden articles of food (vikritipratibaddha), of rash tendencies and of heretical affinities from being instructed. Besides these persons, it was not allowed to study with or give lessons to (väëi padicchei vā) persons of lax behaviour (pāsattha, osanna, nitiya) and of bad moral conduct. So also a monk was not allowed to accept reading from a heretic (annaütthiya) or a houseowner (gäratthiya).533 Along with these, study was not allowed with persons of condemned family (duguñchiyakula).554

```
548. Ibid., 510-12.
```

<sup>549.</sup> The same principal types of meditation as given in the Sthananga and the Samavāyānga are to be found in the Aupapātika, pp. 82-84. 550. Ogha-N. 638.

<sup>551.</sup> Acara-N. 244.

<sup>552.</sup> Pp. 165b, 166a; also Brh. kalp. 4, 5-6.

<sup>553.</sup> Nis. 19, 25-36.

<sup>554.</sup> Ibid., 16, 30-32.

### Proper Time for Study:

The Vyavahārasūtra lays down a rule which forbids a monk from studying at odd hours (viikiṭṭhāie kāle). On such odd oceasions, monks did not study themselves but they were permitted to give reading (vāyaṇā) to others. 525 Punishments were prescribed for those who studied at improper times (asajjhāië). Early morning, late evening, afternoon or mid-day (avaraṇḥa) and midnight (aḍdharatta) were the four periods when a monk was not expected to study. 586

The days on which no study was to be done are the same as those given in the  $Ni\acute{s}itha^{557}$  and the  $Sth\~an\~aiga.^{558}$ 

### Curriculum of Studies:

In spite of sundry details about study, the Angas and the Mûlasūtras seldom give hint of a planned curriculum of studies for the new entrant to the church.

The Vyawahārasūtra, on the contrary, gives a planned course of studies. According to it, no novice (khuddaga) was allowed to study the 'Āyārapa-kappa' (Ācāraprakalpa) before he was fully grown up (lit. before he had hair in the armpit, 'vañjapa'). Thus, it seems that regular study began only after a monk came of age. Then other texts were studied: <sup>559</sup>

| Standing as a monk | Texts to be studied:                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
| (pariyāya) :       |                                            |
| 3 years            | Ayārapakappa.                              |
| 4 years            | Sūyagada.                                  |
| 5 years            | <ul> <li>Dasā, Kappa, Vavahāra.</li> </ul> |
| 8 years            | Thāṇa, Samavāya.                           |
| 10 years           | Viyāhe (Bhagavatī).                        |
| 11 years           | <ul> <li>Khuddiyāvimāņabhattī,</li> </ul>  |
|                    | Mahalliyāvimāņabhattī, 559a                |
|                    | Angacūliyā, Vaggacūliyā                    |
|                    |                                            |

```
555. Vav. 7, 10-14.
```

and Vivāhacūlivā.

```
BULL DCRI -40
```

<sup>556.</sup> Nis. 19, 8-12.

<sup>557.</sup> Ibid.

<sup>558.</sup> Pp. 475b, 476a. Abhayadeva in his comm. to the Sthundinga says, "Svädhyāyo nandyādistravisyov sācanāduh anupreksa tu na niṣidhyate", i.e., the rules for 'asvādhyāya' pertain only to the Canonical texts.

<sup>559.</sup> Vav. 10, 20-33.

<sup>559</sup>a. According to Schubring, 'khuddiya Vimānapavibhatti' and 'mahalliya Vimānapavibhatti', see, Vayahāra- und Nisiha-sutto (Leipzig, 1918), p. 36.

| 12 years | Aruņovavāë, Garulovavāë,              |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|
| -        | Dharanavavāë,                         |  |  |  |
|          | Vesamaņovavāë,                        |  |  |  |
|          | Velandharovavāë.                      |  |  |  |
| 13 years | Uţţhāṇapariyāvaṇië,                   |  |  |  |
|          | Samuţţhāṇasuë,                        |  |  |  |
|          | Devindovavāë,                         |  |  |  |
|          | Nāgapariyāvaņië.                      |  |  |  |
| 14 years | Tthiminabhāvaņā.                      |  |  |  |
| 15 years | Cāraņabhāvaņā.                        |  |  |  |
| 16 years | Āsīvisabhāvaņā.                       |  |  |  |
| 17 years | Diţţhivisabhāvaṇā.                    |  |  |  |
| 19 years | Diţţhivāya.                           |  |  |  |
| 20 years | Savvasuyāņuvāi (Master of the Canon). |  |  |  |

It may be noted that all the texts in the list cannot now be identified, as for instance, the texts to be studied in the eleventh to the thirteenth year of monkhood. The course began with texts on ideal conduct and it was only after the monk had sufficient knowledge of them that he undertook the study of the three Chedasūtras like the Dašārhutaskandha, Brhatkalpa and Vyavahāra. Then the Sthānānga and the Samavāyānga, which are more of the nature of a compendium, were studied, which paved the way for the understanding of a technical and philosophical text like the Bhagavatī. The study of Diṭṭhivāya (Dṛṣṭivāda) as the last item of the curriculum perhaps suggests the importance as well as the difficult nature of the text. Though we do not know much about it, it is quite likely that portions of it lay at the basis of the Sūtras on which commentaries like the Dhavalā and Jayadhavalā are written.

Anyway, a glance at the systematic arrangement of comparatively difficult texts that were to be studied with advanced standing as a monk reveal a great planning effort on the part of the Church, not only for the general education of the monks, but also for the enhanced standard of academic qualification for any post in the church hierarchy. It may, perhaps, be taken to be a definite index of an organised church as well.

#### Teachers:

The chief duty of an upādhyāya was to give instructions to the younger elements in the group, while the ācārya stood more as an embodiment of ideal conduct than as a teacher.

Inspite of that, however, we come across four types of ācāryas, two of which are called 'uddesaṇāyariya' (uddeśaṇācārya) (who gives instruc-

tions or explains the text?) and the 'vāyaṇāyariya' (vācanācārya) (one who gives the holy reading). SSSD The nature of these two types of the ācārya and their relations with the upādhyāya are not clear. It is likely, as noted elsewhere, that in the absence of the upādhyāya, these ācāryas carried out the duties of the former. It may be noted that there were some ācāryas who performed both the works, i.e. of 'uddesaṇā' and of 'vāyaṇā', while there were others who were entitled to do only one of these two tasks.

In the Niryuktis, we often come across the words 'suttaporisi' and 'athaporisi' according respectively as the recitation was given by the upādh-yāya or as the deeper meaning was explained by the ācārya. Another person who was denoted by the word 'giyattha' (gitārtha) was one who had made a thorough study of the sacred texts and who, it seems, was consulted very of the regarding not only the difficulties in the texts but also on points of proper and improper 'ácāra'.

### The Apparatus of Study:

The Nisîthasûtra prescribes punishment for a monk who read only the "upper" portions of the texts without going through the "lower" portions (hethtilläim samosaraṇāim avāëttā uvarillāim samosaraṇāim vāëi). \*\*S\*\* The words 'hethtilla' and 'uvarima' perhaps indicate the existence of a book or at least a manuscript which was used as the basis for instructions to the monks, and these words may be taken to indicate the upper and the lower leaves of the ms.

A clearer reference to books is to be found in the Sūtrakṛtāṅganir-yukti. <sup>559d</sup> There it is stated that a 'dravyagāthā' is that which is written down on the pages of a book (potthagapattagalihiyā).

We have already seen how the study of different texts from the Angas and the Chedasütras, etc. was spread over a period of nearly seventeen years (three to twenty), for making a monk the master of the whole sacred lore (savvasuvānuvān).

### The Mode of Study:

There were definite rules regarding the proper mode of study. If a malk read a text, then he was expected to read it completely and was not allowed to read only the selected passages after his own liking. Reading only the upper portions, or doing so without proper sequence (apattam väëï,

559b. Vav. 10, 12: See previous chapter also. 559c. Nts. 19, 17.

559d. V. 137.

pattam na väeï), reading only one out of the two identical (sarisaga) passages, or doing so in a low tone was not allowed. 560

It seems that all attempts of deliberate obstructions in the reading of the texts arising out of loss of faith were suppressed, and the student was allowed to ask questions only in a restricted manner. He was not permitted to ask more than three questions (pucchā) regarding the 'kālikaśruta' (texts meant to be read at a particular time), and not more than seven queries regarding the text Dithribaju (Drsivida). Sei

With these restrictions imposed on them, the students, it seems, studied by sitting in a circular fashion (mandali).

## Penance and Fasting:

It may be noted that the principal types of penance remained the same, for the same details regarding this item of monastic life, as given in the Angas, are to be found in the Chedasūtras and other texts of the Svetāmbara Canon.

The two-fold division of penance, 565 the minor and major fasts, 563 the details about 'padimās', 564 etc., even though referred to in the post-Anga texts, are the same and hence not repeated here again.

### Supernatural Powers:

Inspite of the ban on the use of spells and magical powers by monks as given in the Ācārāiga, the post-Ānga texts and the Niryuktus refer to a number of such practices resorted to by monks.

It was said that there were some monks whose nasal oozings (khela) had the power of curing all diseases. There were others whose bodily dirt (jalla), bodily excreta or sweat (vippa), and touch (āmosa) acted as remedies for bodily allments. Some had wonderful memory inasmuch as they could reproduce the rest of the sūtra by hearing only one word, or one line of it. Their speech had the sweetness of milk (khira), honey or ghee. There were some who had the power of feeding hundreds of people without owning or knowing anything of cooking. Set Some could transform their forms (viūvvaniddhipatta), and some could fly in the air (cārana). Set

```
560. Nis. 19, 17ff.
```

<sup>561.</sup> Ibid., 19, 9-10.

<sup>562.</sup> Dśv-N 47-48

<sup>563.</sup> Aup. p. 54, Pinda-N. 668; Acar.-N. 214,

<sup>564.</sup> Daśā. VIII; Vav. 9, 31-35; 10, 1; Avaśyyaka-N.v. 496; Aup. pp. 54, 58,

<sup>565. &#</sup>x27;Akkhinamahanasi,' also in Avasuaka-N. 766ff.

<sup>566.</sup> Aup. pp. 51-54; also Avasyaka-N. 769.

Various other feats of magic are to be found in the Niryuktis also. We come across a certain Sangamasuri who could spread light from his finger in order to show the entrance of the lodge to his disciples. The story of Pādaliptasūri who cured the headache of king Murunda is too well-known to be given here.

The same text refers to an interesting story of two novices who, by applying collyrium to their eyes, made themselves invisible and took away royal food of king Candragupta for their emaciated guru. Cāṇakya, coming to know of it, spread small needles to detect their path and creating smoke by which the collyrium from their eyes was washed out caught hold of the monks. They were, however, let loose afterwards. \*\*S\*\*

Besides these, a number of other spells called 'moriya' (peacock-spell), 'naüli' (mungoose-spell), 'birāli' (cat-spell), 'vagshi' (tiger-spell), 'sihi' (lion-spell) and 'ulugi' (owl-spell) were used by monks."

The astrological element seems to have come to prominence in the Prakirnakas which are texts of comparatively later date. The following superstitious and astronomical details regarding the various items of monk life are given in the Ganividyāprakirnaka; 571

### Church Affairs:

(a) Renunciation .. Proper days: Pratipadā, pañcamī, daśamī, pūrnimā and

ekādaśī.

Proper tithis: Nandā Jayā and Pūrņā. Proper Nakṣatras: Uttarā, Uttarāṣāḍhā,

Uttarābhādrapadā, Rohinī.

(b) Bodily decoration be-

fore renunciation ... Proper tithis: Nandā and Bhadrā.

(c) Fasting before

renunciation .. Proper tithis: Pūrņā.

(d) Tonsure .. Proper Nakṣatras : Punarvasu, Puṣya, Śravas, Dhanisthā.

Improper Naksatras : Krttikā, Maghā.

Viśākhā, Bharanī

Višākhā, Bharar

Pinda-N. 427.
 Ibid., 497ff.

569. Ibid., 500.

570. Uttar-N. 174. 571. Vs. 3-79.

(e) Upasthāpanā .. Proper Nakṣatras : Uttarā, °Āṣāḍhā, °Bhādrapadā, Rohinī.

(f) 'Anujñā' for Gaṇins

and Vācakas, and the Uttarā, "Aṣāḍhā, creation of a gaṇa . . Proper Nakṣatras : "Bhādrapadā, Rohiṇī.

Proper days: Thursday, Monday and

Saturday.

Touring:

(a) Proper Nakṣatras ... Puṣya to Mūla.

(b) Improper times .. Sandhyāgata, Ravigata, Viddera, Asaggraha, Vilambī, Rāshuhata, and Grahabhinna.

If one started on the same nakṣatra with which the sun was in conjunction, then one was supposed to meet a calamity.

In the case of the 'viddera', one's enemies were victorious,

In the case of 'vilambī', there was a possibility of one getting entangled in a debate.

In the 'rāhuhata', death overtook the touring monk.

In the case of the 'grahabhinna', the monk was supposed to get a vomitting of blood.

One was to start on tour when the birds were giving out delightful notes.  $\,$ 

Fasting:

Proper naksatras for 'pādapopagamana' .. Pusva. Hasta. Abhiiit. Aśvinī, Bharanī, for performing general penance Ardrā, Aślesā, Jvesthā, Mūla, .. Maghā, Bharani and the three Pürvä Naksatras. Proper karanas .. Śakuni and Isti. Proper days .. Sunday, Tuesday and \*\* \*\* Saturday.

Proper muhūrtas " " " " .. Brahma, Valaya, Vāvu, Vrsabha.

Vāyu, Vṛṣabha, Varuna.

### Requisites:

Coating, sewing and the distribution of clothing and other requisites were to be done on Krttikā and Višākhā nakṣatras.

### Study:

To start the study on nakṣatras like the Satabhiṣak, Puṣya, and Hasta.

Nakṣatras which were supposed to be
favourable for the increase in knowledge

... Puṣya, Pūrvā, Mūla,
Hasta, Cirtā, Āslēṣā
and Pūrvābhādranadā.

When the trees were full of flowers and leaves, one began studies.

### Residence:

One was not to leave one's place when the birds were making sounds at the root of the tree.

#### Illness .

Food was to be collected for the ill on the Anurādhā, Revatī, Citrā, and Mṛgaśirṣa nakṣatras.

#### General:

Starting work on the pratipada

The daytime was always looked upon as good for starting any work; the night as very bad, and moonlit night as mediocre.

.. no calamities.

| **       | ,, | ,, | dvitīyā   |    | calamity.                                         |
|----------|----|----|-----------|----|---------------------------------------------------|
| ,,       | ,, | ,, | trtīyā    |    | success.                                          |
| ,,       | ,, | ,, | pañcami   |    | success without fail.                             |
| **       | ** | ,, | saptamī   |    | very good.                                        |
| "        | "  | "  | daśamī    |    | no trouble along the way.                         |
| "        | ,, | "  | ekādaśī   |    | good health and<br>success.                       |
| ,,       | "  | ,, | trayodaśi |    | foes are vanquished.                              |
| Bad days |    |    |           | •• | Caturthī, şaşthī, aştamī,<br>navamī, and dvādašī. |

No work was to be undertaken when the rahu and the ketu were in conjunction (vilagna).

On prasasta lagnas doing of good works was advocated.

The following was the ascending order of various items of increasing importance. They were to be taken into consideration while starting any activity:

Divasa → tithi → nakṣatra → karaṇa →grahadina → muhūrta → śakuna → lagna → nimitta,

It will be clear from the above details that astronomical and superstitious elements had an important part to play in the life of the monk.

#### DEATH AND FUNERAL RITES:

We have already seen the different types of good and bad deaths as given in the different texts of the Angas.

### Chedasūtras:

The Ništhasitra condemns the same forms of death as the texts of the Afigas do. The only difference is that a monk who praised such forms of death as the fall from a mountain (giripadaṇa), or from a 'maru' (precipice), or from a 'bhaigu' (lofty place), or from a tree (tarupadaṇa), or drowning (jalapavesa), or entering fire (jalaṇapavesa), or esting posson (vsabhakhaṇa), or killing by weapon (satthowaḍaṇa), or hanging (vehāṇasa), or letting one's body to be eaten up by vultures (giddhapiṭṭha), or such other forms of improper deaths (bālamaraṇa), had to undergo a punishment for that.<sup>372</sup>

### Upāngas:

In the twelve Upāngas also we seldom come across new information regarding different forms of death. The same forms as in the Angas are to be found. The Aupopātiko<sup>573</sup> refers to 'bhattapaccakkhāṇa' and the 'pāčivagamaṇa'. These are further divided each into two types called 'vāghāma' (adopted on account of a calamity: comm.: sinhadāvānalādya-bhibhito yat pratipadyate), and 'nivvāghāmœ' (vyāghātavirahitam).

### Prakirnakas:

Some of the texts of this group—'Bhaktaparijñā, Maraṇasamādhi and Samstāralaa'—describe in detatal some forms of death, though these are not entirely new to the Angas.

<sup>572.</sup> Nus. 11, 92. See Appendix 1.

<sup>573.</sup> Pp. 70, 178, etc.

# 'Bhattapaccakkhāṇa':

Before undertaking this mode of death (Bhaktapratyākhyāna), the guru instructed the candidate on the 'pañcanamaskāra' (salutation to the five great personalities: Arihanta, Siddha, Äyariya, Uvajjhāya and all Sālus). He tried to imbibe on his mind the importance of the five great vows (pañcamahāvratas), equanimity, controlling of passions (kaṣāya), the ghastly nature of remunerative hankering (nidāṇa), and thus prepared him to face bravely all bodily pangs due to the giving up of food and drink.\*\*

### Santhāra ·

The 'santhāra' or the bed consisted of either a slab of stone, or grass or a piece of pure ground. The monk begged pardon of all before lying upon the bed. The head was either to the north or to the east.

The Gaṇividyā<sup>576</sup> prescribes Sunday, Tuesday and Saturday as proper days, 'bambha, valaya, vāya and risaha' as auspicious muhūrtas and puṣya, hasta, abhijit, aśvinī and bharaṇī as the proper nakṣatras for entering upon 'pāövagamana'.

### Niruuktis:

All the seventeen types of deaths are to be found in the Niryuktis. The Uttarādhyayananiryukti<sup>577</sup> gives the list of these at one place: They are:

(1) avīci, (2) ohi, (3) antiya, (4) valāyamaraņa, (5) vasaṭṭamaraṇa, (6) antasalla, (7) tabbhāva, (8) bāla, (9) paṇḍiya, (10) mīṣa, (11) chaūmatthamaraṇa, (12) kevali, (13) vehāṇaṣa, (14) giddhapiṭṭha, (15) bhattaparɪnnā, (16) ingiṇī, (17) pāövagamaṇa.

Out of these only the last three are described to be proper modes of death.

Like the Prakīrnakas, the Uttarādhyayananiryukti refers to various persons who died a noble death not caring for physical pangs. Cases of lying upon a hot slab of stone, undergoing the pangs of thirst (as in the case of Dhaṇasamma), accepting death calmly while one's body was being eaten up by mosquitoes (like Samanubhadda of Campā), and dying in caves (as the

<sup>574.</sup> Bhaktap. vs. 53-172: Examples of the horrible consequences of breaking the fast unto death are also depicted.

<sup>575.</sup> Marana-Samādhi, v. 346-49; Samstārake-p. 1-32, 34-43, 53, 89-93.

<sup>576.</sup> Vs. 21, 49, 55.

<sup>577.</sup> Vs. 212-34; The last three are referred to in the Acdrdings-N. 280; samāhimarana: 281; vāghāiyam maranam: 284; samlehanā: 287-89; pāyavagamaṇa: 290-32; Bhattaparinnā in Ogha-N. 897

BULL DCRL-41

322 S B DEO

disciples of Bhadrabāhu did on the mountain Vebhāra) -all these are recorded in short references 578

## Disposal of the Dead:

No details are to be found in the Chedasūtras or other texts regarding funeral rites of a monk

The Brhatkalpa gives only one rule regarding it which lets us know that the body of the dead was taken to a very clean place, (bahuphāsuë egante thandile) with the help of necessary material taken from the householder (sāgāriyasantië uvagaranajāë), and after the funeral was over that material was returned to the owner again,579

It seems that the dead was covered with a piece of cloth (kappa),580 and was carried by those who waited upon him in his illness. The Avasyakaniryukti581 says that the body of Rsabha was burnt after death, and this might have been the general practice followed in the case of other monks also.

If a monk died (āhacca vīsambhejjā) in the street, he was removed to a place free from living beings, and his usable requisites were used by others with the permission of the guru.582

# MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

We have already seen the wide basis of moral discipline that underlay the whole outlook in general, and every sundry rule of monastic conduct in particular, as revealed in the Angas.

The Chedasūtras and the Niryuktis refer frequently to the same fundamentals of monastic life as would be clear from the following details.

### Self-control:

Utmost self-control and the nipping in the bud the chances of the rise of passions was the motto of the monk. The three protections (gupti) pertaining to mind (mana), speech (vak) and body (kaya), the five controls (samiti) regarding movement (îryā), speech (bhāṣā), begging (eṣaṇā), deposition and taking of requisites (adanabhandaniksepana), and the deposition of bodily dırt (uccārapāsakhelasinghānajallapāritthavaņiyā) are mentioned.583

```
578. Uttava-N. 89-93
```

<sup>579. 4. 24.</sup> 

<sup>580.</sup> Ogha-N. 706; 'mrtasya upari diyate kalpah', comm.: p. 213b.

<sup>581.</sup> Vs. 225-26; pp. 200b, 201a.

<sup>582.</sup> Vav. 7, 17.

<sup>583.</sup> Aup. p. 65.

These items were essential not only for the maintenance of the vow of non-injury to living beings but also for the calmness of mind which was said to be the essence of monachism. The tenfold requirements consisting of forgiveness (khanti), modesty (maddava), straightforwardness (ajiava), non-attachment (mutti), mortification (tava), self-control (sañjama) truth (sacca), purity (soya), non-possession (akificaṇa) and celibary (bambha) insisted on the same ideals of monklife. \*\* Devoid of these, a monk practising penance was bound to be like a person who tried to bathe an elephant. \*\* Hence, deceit in the practice of self-control was to be avoided and an open mind in confessing one's transgressions was ever praised. \*\*

The monk with a calm, open and unworldly attitude had to avoid all unbecoming activities like singing, dancing, imitating musical sounds by either mouth, teeth, lips, nose, armpits, hands, nails, leaves, flowers, fruits, seeds or grass, sin laughing with a wide open mouth (muhari vipphäliya), sing getting attached to a fragrance sing or to woodwork (katthakamma), painting (citta-k), calligraphy (pottha-k-?), ivory work (danta-k-), or jewel work (manj-k-); getting fascinated with garlands (ganthima), leaf-cutting (pattacchejia), wells, tanks, streamlets and lakes, watery region (kaccha), thickets (gahana), bowers (nūma), forests (vapa), groups of various trees (vana-vidugga), mountains (pavvaya), ranges of mountains, villages, cities, etc., or to village festivals (gama-maha), horse-fights, elephant-fights, canel-fights, bull-fights or buffalo-fights; getting attached to sights of merrymaking, or getting interested in scenes of quarrels and battles, or places where people of different ages indulged in fun by wearing ornaments. Signaments.

Keeping aloof, therefore, from such scenes which were likely to lead him towards moral degradation, he was polite to everybody. In speech he was modest, and avoided lying, harsh speech, worldly speech and talk about pacified quarrels.<sup>591</sup> Boasting about his own qualifications for the post of an ācārya (appano āyariättāë lakkhanāim vāgarei)<sup>392</sup> was deemed a fault and such a monk had to undergo punishment for it.

```
584. Dáv-N. 249; 349-50; Avaáyaka-N. 1076.
```

<sup>585.</sup> Ibid., 301.

<sup>586.</sup> See the 33 'śabalas' as given in Daśd. 2nd Daśa; also Vav. 1, 29-32 for the confession of faults with an open mind.

<sup>587.</sup> Nis. 5, 36-59.

<sup>588.</sup> Ibid., 4, 27.

<sup>589.</sup> Ibid., 1, 10; 2, 9.

<sup>590,</sup> Ibid., 12, 16-28; 17, 134-151,

<sup>591.</sup> Ibid., 2, 18-20; 4, 25-26; 10, 1-4; 15, 1-4; Brh. kalp. 4, 1-2 and 13; Div-N. 214.

<sup>592.</sup> Nis. 17, 134-8: See Appendix 1.

# Celibacu:

The mind so trained, seldom gave a chance to the revolts of the flesh. However, great care was taken to avoid occasions that were likely to flare up the passions. Not only actual masturbation or intercourse but any other attempts to that effect were deemed transgressions of celibacy. 593 For. it was said that a monk averse to passions quickly attained liberation.<sup>594</sup> Hence all efforts, direct or indirect, to seduce a woman were liable for punishment. 595

If with all these precautions, perchance a woman caught hold of a monk while he was on the begging round, then he tried to dissuade her by telling religious instructions, and the unwholesome effect of sexual passions. If, inspite of this, she persisted, then he escaped from her by telling that he would return after some time on giving up the vows. If, even after this, she persisted, then he threatened her that he would hang himself. Under extreme circumstances he was asked to hang himself rather than succumb to her desires.596 Sthulabhadra who performed the miracle of staying with a courtesan for four months with unbroken chastity stands as an embodiment of unflinching self-control.597

## Bodily Decoration:

Bodily decorations being one of the ways of showing bodily beauty to attract women, monks were strictly forbidden to use complete, new and dyed clothes, 598 garlands of any kind, ornaments, excellent blankets, skins, or embroidered garments.599 They were disallowed to see their own reflection either in a mirror, or in oil; to wipe, massage or apply oil to or spray powder, etc. over their limbs; to clean the wounds, fashion the nails or moustache or evelashes:600 to wash the limbs with hot or cold water; to clean teeth or take bath:601 to take purgatives or medicine for vomiting, and eat all sorts of medicines.602

#### Tonsure .

Besides these, the more effective way of controlling the mind and undoing the beauty, as we have already seen in the Arigas, was the method of

```
593. Vav. 6, 8-9; Daśā. 2nd Daśā; Brh. kalp. 5, 1-4, Nis. 1, 1-9; 6, 19-77, 7, 79-91.
594. Ācār-N. 177.
```

<sup>595.</sup> See Appendix 1.

<sup>596.</sup> Ogha-N. 421.

<sup>597.</sup> Uttar-N. 100-104.

<sup>598.</sup> Nis. 6, 19-23: It may be noted that these rules are in the Actr. and Dav. also. 599. Nis. 7, 1-12; 17, 3-14.

<sup>600.</sup> Ibid., 3, 16-67; 13, 38-41.

<sup>601.</sup> Ibid., 2, 21; 15, 100-152. 602. Ibid., 4, 19.

uprooting the hair, technically called 'loya'. $^{803}$  Besides this term, other words used to denote the same process were 'munde bhavittä, $^{604}$  and 'luttasiraë'. $^{605}$ 

The latter term suggests that besides uprooting the hair, cutting them with something was also allowed. This is more explicit from the rules as given in the Kalpasātra:

"Monks and nuns, who wear after the Pajjusan their hair as short as that of a cow, are not allowed to do so during their Pajjusan after that night (of the fifth Bhādrapada); but a monk should shave his head or pluck out his hair. Shaving with a razor every month, cutting with scissors every halfmonth, plucking out every six months. This is the conduct chiefly of Sthaviras during the rainy season."608

The 'Jinakalpikas' were allowed to uproot the hair at all times. 

Equanimity:

The strict avoidance of any efforts of bodily care led to the realisation of the importance of the spirit rather than of matter. The realisation of the importance of the spirit was the more when one identified individual soul with those of the rest of the beings,—and this exactly was the explanation of the appellation 'samana' (samamanai tena so samana), <sup>608</sup> The Sramana was to realise that misery was disliked by all, and hence he did not himself kill or make others do so or consent to other's doing the acts of injury to living beings. He was unattached to relatives and enemies alike. Firm like the mountain, unsupported like the sky, unattached to any single place like the bee, modest like the earth, unattached like the lotus and light as the wind—these were the qualities expected of a monk.

This being the case, the monk took utmost precaution against injury to living beings. The mode of walking was also such as enabled him to avoid even small living beings. No movement at night was ever allowed. Fanning the body. At taking out carelessly living beings from the almsbowl. 2d doing any activity at the root of a living tree or at the base of a tree full of living beings (sacittarukkhamüla). Mas making somebody to dispel

```
    Aveáyuka-N. 337.
    Aveáyuka-N. 337.
    Daša.
    Daša.
    Litá, 6th Daša.
    Lopada.
    Lopada.
```

613. Ibid., 5, 1-11.

smoke (? gihadhumam parisāḍāvei),<sup>614</sup> climbing a tree,<sup>615</sup> or any place full of living beings,<sup>616</sup> binding the beings by means of something,<sup>617</sup> keeping the requisites or occupying shaky places,<sup>618</sup>—all these were deemed transgressions and the monk committing these had to undergo a punishment for these.

It should, however, be noted that this practice of ahimsā was not the exhibition of physical meekness, for a monk who happened to enter the house of an unfriendly person was allowed to raise a cry for help in case the latter harassed him <sup>69</sup>

A good amount of commonsense and a judgment of social etiquette blended with the principle of ahimsā are revealed in the rules guiding the mode of behaviour of the monk at the time of easing nature.

Normal time for easing nature was the third quarter (porisī) of the Then, seeking the permission of the superior, the monk went slowly without indulging in chit-chatting. He selected a place free from the visits of the people, where there were no chances of personal injury, no living beings or grass or holes or seeds. The minimum expanse of the place was one hasta and the average four hastas. The place was to be such as was burnt by fire to a depth of at least four angulas to assure the non-existence of living beings. Getting such a place, the monk cleaned the spot thrice. Then, holding the staff and the broom at his left thigh and the 'matraka' (pot) in his right hand, he cleaned his anus. Generally, places which contained living beings and which were likely to create projudice in the mind of the people regarding the monk, as for instance, gardens, dung-heaps, burning places, uneven grounds, houses or places adjacent to their doors, houses in which a dead body was kept, or the heap of ash of the burnt body, pillars in honour of the dead, temples, mines, groves of trees, corn-fields, vegetable fields, flowery regions and car-garages, were avoided by the monk as that was likely to inflict injury to living beings which were numerous at such places, as also that was deemed contrary to social etiquette.620

Service to the Needy:

614. Ibid., 1, 57.

The utmost precaution about non-injury to living beings and the identification of one's own soul with those of others naturally implied help and service to the needy, the ill and the superiors.

```
615. Ibid., 12, 9, 616. Ibid., 13, 1-11, 617. Ibid., 12, 1-2, 1-617. Ibid., 12, 1-2, 1-618. Ibid., 14, 24-35; 16, 40-50; Ogha-N., 323 619. Ibid., 425. 620. Ibid., 285-328; Nis. 3, 70-78; 4, 102-111; 15, 68-74. 620. Ibid. Weiwacca' same in Vav. 10, 34; Thda, 473b.
```

In cases of the ill, as in other cases also, the other monks were expected give him food (bhaktadāna), drink (pāna), seat (āsana), help in scangthe requisites (upakaranapratyupekṣā), wiping the feet (pādapramāra), offering clothing (vastradāna), medicine (bhaiṣaja), help along the id (adhvani sāhāyyam), protection from thieves, etc. (duṣṭastenādibhyo ṣṣaṇam), and help in holding the requisites when the person entered the mastery (vasatau pravišatām daṇḍakagrahaṇam). \*\*22\*\*

Giving aid to the ill and those emaciated due to penance was deemed Juty of the monk, failing which he had to undergo a punishment. The sink getting the news about another ill monk was expected to find him out, d had to make all efforts to secure articles for the ill. Making some known person to serve. \*\* saw ell as indulging in mutual service by monks d nuns belonging to the same 'samboag' was not allowed. \*\* In the latter se, however, the person entitled to do service was called 'veyāvaccakara' aiyāpṛtyakara). Falmg to get such a person, monks were allowed to wait on one another.

In case of serious illness, concessions to monastic rules were given, as 'instance, the practice of using stale food (pāriyāsiā), ointments (ālevaṇa), issaging of the body with oil or butter kept overnight, was allowed. \*\*En culiar practice of drinking the urine by monks and nuns mutually in cernillnesses, was resorted to \*\*En culiar practice.\*\*

The details about the way of approaching a doctor are to be found the Oghaniryukti.<sup>628</sup> According to that text a monk who was in a someiat better condition, was taken to the doctor. Otherwise a group of three, e or seven monks went to the physician. It was said that if only one monk nit to the doctor, then the latter was likely to take him to be the staff-arer of Death! If two went, then they were likely to be interpreted as the ndard-bearers of Death. If four went, then that tended to give rise to the a of corpse-carriers!

In order, therefore, to create good impression on the doctor, devoid of these misgivings, three, five or seven monks went to the doctor by wearing an garments and notine austicious omens. If the doctor was taking food

<sup>622.</sup> Avašyaka-N., p 161b.

<sup>623.</sup> Brh.kalp. 4, 26; Nis. 10, 36ff.

<sup>624.</sup> Ibid., 11, 86.

<sup>625.</sup> Vav. 5, 20.

 <sup>626.</sup> Brh.kalp. 5, 49-52.
 627. Ibid., 5, 47-48; 'Moya', however, is translated in I.A., Vol. 39, p. 267, as 'saliva'.

ya means urine. 628. Vs. 70-72.

or had put on only one garment or was cutting something at that time, then the monks did not approach him at that moment. Seeing him seated on a pure piece of ground and not on a heap of chaff, etc. the monks reported the condition of the patient to the doctor. If the doctor wanted to see the patient personally, then he was taken to the monastery. The aciarya, in order to avoid the 'lāghava doṣa (inferiority)' involved in getting up at the arrival of the doctor, remained perambulating in the verandah till the arrival of the physician. Then the necessary medicines, etc. were given to the patient. In cases of emergency, the monks had to accept medicines at night and to make use of indies cowurine. etc. (29)

#### Forbidden Sciences:

Inspite of their acceptance of medicine, the monks themselves, as we have already seen, were forbidden to give medicine to, or make diagnosis of a sick householder. Along with this, monks were not allowed to foretell the future of anybody as that was likely to lead to misunderstanding and ill-will.<sup>600</sup>

### Forbidden Company:

Along with matters which were forbidden to him, the monk had to avoid bad elements not only in the society but also in the order itself, and he was not allowed to give company to or accept it from one of loose morals and lax behaviour (ahācchanda). Soil Bowing down to or praising such persons, condemning religion and glorifying irreligion, were looked upon as transgressions for which the monk had to undergo punishment. Soil Bad company led to laxity in morals and that to the irresistible temptation of breaking the fundamental yows. Soil

## Examples of Supreme Self-control:

Thus, the whole mode of monastic life consisted of a rigorous selfcontrol and moral discipline. The Niryuktis and the Prakimakas furnish numerous examples of cases of supreme bodily mortifications. Cilātiputta who remained motionless even when his body was eaten up by ants: \$4 son

```
629. Pinda-N., 50ff.
```

<sup>630.</sup> Nis. 10, 7-8.

<sup>631.</sup> Ibid., 4, 28-37.

<sup>632.</sup> Ibid., 11, 9-10, 64-67; 82-83; 13, 42-59. See Appendix 1.

<sup>633.</sup> Nis. 12, 3 prescribes four months' 'parihāra' for frequently breaking the vow of 'pratyākhyāna'.

<sup>634.</sup> Avaśyaka-N. 874.

of Kurudatta who put up calmly with the fire kept on his head, \*\*S Jannadatta and Somadatta who remained motionless, as they were practising 'pāövagamaṇa', even when they were carried to the sea by the force of water, \*S=-all these depict supreme self-control. Besides these, patient endurance of the pangs of death through drowning or through the attack of a tiger, letting the body exposed to the onslaught of jackals or birds, putting up with the burning of the body and remaining motionless even when the body was being nailed,—all these depicted supreme control over the senses.\*\*S\*\*

### GENERAL OBSERVATIONS:

A survey of the rules of monastic conduct as given in the Chedasūtras and the Niryuktis, leads us to certain observations regarding the development of Jaina monastic life in the post-Anga period, which may be summarised below.

# The Church:

A marked change in the administration as well as in the outlook of the Church is revealed. Even though the officers referred to did not form an entirely new set of hierarchy, yet we find that definite qualifications pertaining to study, morals and administrative capacity required for different post were laid down.

In laying down the requirements for a particular post, a fine blending of age and learning was most wisely done in order to avoid bickerings and conflicts among the monks regarding seniority. We have already seen that age was given its due respect inasmuch as powers were given to the ācārya to postpone the confirmation of a well-versed younger monk, in case, another monk, elder in age, was likely to complete his studies in a short time. Learning had its importance as it was necessary for every post. It was made compulsory for older monks to relearn forgotten portions even from younger monks. Thus, a shrewd commonsense and a keen knowledge of human psychology was at the basis of these rules which tended to avoid conflict of power and learning and the jealousy which was the lot of those dissatisfied in the context.

Another commendable and perfectly democratic effort was the avoidance of imposing an unpopular and an unfit person as the head on a group of monks against their wishes. To avoid conflict and to further the

<sup>635</sup> Ilttar-N. 107

<sup>636.</sup> Ibid., 108-109.

<sup>637.</sup> Santhāra. p. vs. 56-88.

BULL DCRI -42

smooth working and the integrity of the Church, such persons had to quit office if demanded by the followers.

The officers as well as the monks were bound by rules of monastic jurisprudence. Inspite of the fact that the set of punishments as given in the Chedastitras is not new to the Anjas, yet the former group together concrete cases in which these punishments were inflicted. Irrespective of the fact that the grouping of transgressions is not methodical, inasmuch as faults of varied nature are grouped together under one category of punishment, the Chedastitras may well claim to be the symbol of efforts of planning and organisation on the part of the Church.

In these attempts of organisation, the Church seemed to have taken a somewhat liberal view of the whole matter. This would, perhaps, be clear from the fact that the Chedasūtras, especially the oft-quoted triad of 'Kalpa, Vyavahāra and Dašāšruta', seldom deals with the structer forms of punishments like the 'mūla', 'anavaṭṭhappa' and the 'pārānūya'. They deal more with the parihāra', and it may be that in its early stages the Church possibly executed these stricter punishments only on restricted occasions. Two possibilities may be there. First, that the standard of morality of the monks was so flawless as to give rare occasions for the execution of more severe types of prāyaścittas; or secondly, it may be that the Church did not wish to thin down its ranks by expelling monks, or did not think it proper to give cause for consternation among its ranks on account of the repetition of severe or ultimate punishments.

The basis of these rules consisted not only of the principles of Jaina religion and laws of moral behaviour but also of a keen study of social etiquettes and customs. For instance, the monk who took food from those who were starting for water-travel or any long journey had to undergo four-months' isolation (parihāra). The principle behind this seems to be that the people were not only likely to commt hinisā, but if they offered food to the monk and afterwards were short of it during their journey, then they were likely to accuse and curse the monks for having accepted the food. So also the best way of avoiding impurity of food and social condemnation was not to accept food from condemned (duguichiay) families.

The drive of the Church for a systematic organisation is marked in sundry rules concerning a majority of details of the organisational aspect. We get rules regarding initiation, probationary period, confirmation, seniority, and the qualifications and duties of different officers.

The executors of these rules, however, were not given despotic powers, for in cases of transgression, even the officers like the 'ganavacchedaka' and others had to undergo punishment in an ascending order. Thus,

a balance between the duties and the privileges ascribed to them and the misuse of these, was tried to be brought into practice.

The Church seemed to have consisted of different groups of monks forming various church units. Even though the 'gapa', 'kula' and the 'sambhoga' were current in the period of the Anigas, no definite laws regarding their membership, withdrawal, change and administration can be found in details. On the other hand, the Chedasūtras and the Niryuktis give all rules regarding these aspects of different units and groups. The 'gapa' seemed to have been the most important unit in the Chedasūtras, but the Niryuktis betray the rising importance of the 'gaccha' as they refer to the latter more frequently. In fact, the Chedasūtras scarcely seem to refer to the 'gaccha' as an important unit. At the same time it may be noted that the importance and prominence of the 'gaccha' in the Niryuktis also seem to be minor if compared with that in the Prakīrṇakas a text from which group deals entirely with the 'gaccah'. This importance of the 'gaccha', as we shall see later on, was to eclipse completely the 'gapa' in the post-Canonical period.

Besides the 'gana' and the 'gaccha', there arose, it seems, other units like 'gumma', 'phaddaga', etc. But it is very difficult to say whether these were units in the technical sense of the term. They cannot also be taken as being the signs of disintegration of the Church. As a matter of fact, they may well be interpreted as attempts at croprorate life in small units due possibly to the expanse of Jainism on account of which it was perhaps not possible to have a large centralised unit under the direct control of a few seniors acting as representatives of the Church. Yet, it is interesting to note that 'šākhās' or branches, after the senior ācārya and his various disciples, arose in a good number as is evidenced by the Kalpasūra.

As in the case of its internal administration, so also in the case of the external relations with persons in authority, heretics and the society in general, the Church was shrewd enough to forbid its members to have close intimacy with, as well as bitter hatred against, these. To avoid suspicion in the mind of the public due to close intimacy with the king or his officers, the Church disallowed its followers to worship, show intimacy with, influence or make use of these persons, and the monk who transgressed this rule was punished. On the other hand, in order to keep aloof from political turmoil, they were asked to obey the previous king till a new one was consecrated. Normally, they were not allowed to go to anarchical regions. Thus the Church kept strict neutrality and remained contented to work safely but surely for the spread of Jainism.

From the heretics and householders also, the monks were asked wisely to keep away. In the case of the former, the intention was to maintain the

integrity of the Church and the purity of monastic life, while in the latter case it was possibly with a view to give less opportunity to the monk to be worldly as well as not to bore down the devoted laity with frequent visits.

### Moral Discipline:

The fundamental tenets of moral discipline and self-control do not seem to have changed. This would be clear from the fact that the five principal vows (mahāvratas), the 'guptis' and the 'samitis', and the rules of mortification of body and of respect towards the elders are the same as those given in the Angas.

However, the Church seemed to show a great deal of accomodative spirit in the actual practice of these rules, as would be clear from the alternatives afforded to monks in cases of emergencies and shortage of normal requirements. The monks were provided with a graded list of residences or places of easing nature in case they could not obtain such as was ideal for them. Besides this, exceptions to the general rules of accepting proper food were also introduced, as we have already marked in the Pindaniryukti. The same was the case in the rule which allowed the performance of 'falocana' in a routine fashion in emergencies.

Thus, the Church seemed to adjust itself to changing environments within as well as without. At the same time it did not transgress the spiritual and moral limits of its fundamental tenets. Besides allowing exceptions, what it did was to put the older rules within a framework of monastic jurisprudence and thus helped to have the scope of moral discipline stated in an explicit and legal code.

Social condemnation was highly feared, and rules like accepting food from condemned families, or from the king, or from the ill or lame persons betray it. Hence, besides the moral basis of rules of monastic behaviour, social manners and customs also seemed to play an important part. This was possibly the case due to the increased contact of monks with society, as well as due to newer regions to which Jaina monks had access.

Another feature so prominent to the Niryukti period may be said to be that pertaining to the somewhat more explicit statements about the 'Jinakalpika' and the 'Sthavirakalpika' modes of monastic life. The Anjas are not so particular about it and only the commentaries bear out the distinction, if any, while explaining the texts. The Niryuktis, on the other hand, refer to these in clear-cut statements and explain in detail the difference between the two regarding the number of requisites, clothing, pots used, the practice of penance and the relation of such monks with the 'span' or the 'gaccha'. It seems, therefore, probable that there was a respectable number of monks in the Jaina Church who preferred to follow a stricter life as laid down for the 'Jinakalpika' monks. It may, however, be noted that these two modes never seem to have attained the nature of a schism.

### Studu:

Study still remained an important factor in the monk's life. But what may be noted is the fact that with the organisation of the church a planned curriculum of studies was also necessitated and brought into execution. Different texts were to be studied in different years, and within the span of twenty years the monk was taught in such a manner as to be the master of the canno

The upādhyāya remained the chief instructor, and he taught his disciples with the help of books as we have already seen in the Nisāthasūtra.

The time, the place and other details pertaining to study do not seem to have changed.

### Food:

As in the case of other items, in the case of food also, the fundamental faults pertaining to improper food remained unchanged. The same forty-six faults were to be avoided by the monk.

But the Chedasūtras and the Niryuktis made an advance in this matter as compared with the Angas and the Mūlasūtras, inasmuch as the Chedasūtras set the rules within frames of jurisprudence and described concrete cases of transgressions and the punishments for these. The Niryuktis—especially the Pindaniryukti—amplify the forty-six rules with minute divisions and numerous possibilities of loopholes. They not only describe them, but give the justification for such rules, their background as well as exceptions to them. These not only stressed the purity of food but showed an adjustability to social environments as well. Thus, it may be said that though the fundamentals did not change, the implications, amplifications and exceptions to rules increased.

## Requisites:

The formula of fourfold requisites consisting of almsbowl, broom, clothing and bedding, so often repeated in the Angas, seems to have given place to a number of other requisites as found in the Oghaniryukti.

Even though they were not fundamentally new, yet they were set within specific limits and the measurements of each and every requisite were laid down so as to bring uniformity. Another important advance pertaining to requisites was in the practice of washing clothes. The Acārāṇa strictly forbids it but the Niryuktis lay down great details regarding the purpose, the time and the method of washing. One of the reasons given in vindication of washing was that the ācārya was likely to go down in public esteem if he put on dirty clothes. Thus, social factors compelled the church to adjust itself to changing circumstances, and the Niryuktikāra is seen to try his level best to refute the argument of those who held that washing was against the Law of the Jina, and that it was likely to transform listelf into an effort of personal decoration.

The process of coating the pot also came into prominence and the Niryuktis give great details about the nature of the coating, the place from which it was brought, the time, place and the method of doing the process.

### Penance and Fasting:

The modes of penance and fasting did not undergo any change. We may, however, note that various types of fasts were undergone as punishments for respective transgressions.

The Upāngas—as for instance the Aupapātika—do mention a number of fasts but they are not new.

## Supernatural Powers and Superstition:

The Ācārāṅga disallowed a monk to indulge in magic or practice of popular sciences. But the Niryuktis refer to a number of feats of supernatural powers and magic practised by the monks.

It may mean two things. The monks, owing to powerful penance, had access to such powers; or they might have been influenced by contemporary environments which were possibly full of such practices carried on on a large scale by followers of other sects.

Along with magic and spells, the element of astrology also seemed to have come into vogue. The Prakimakas which belong possibly to the later phase of the canon, are replete with references to constellations, omens and the position of the moon and other planets which were taken into consideration when the monk had to do certain activities.

On the whole, we may say that if the Angas depict the ideal conduct, the Chedasūtras and the Niryuktis illustrate the actual practice of it set within a framework of legal discipline of an organised church. And in doing so, they tried to make the code as comprehensive and exhaustive as possible, taking into consideration the loopholes of each rule that were likely to be practised by its followers, and the social etiquettes. At the same time, how-

ever, they prescribed exceptions which were not likely to mar the fundamentals of moral discipline.

#### DIGAMBARA MONACHISM :

We have already noted the different theories accounting for the great schism in the Jaina church. It is not possible to ascribe one single reason to, or a definite date for, the origin of the schism from the sources at our disposal at present.

One thing, however, seems certain that the texts like the Mūlācāra, Pravacanasāra and others which are ascribed roughly to the beginning of the Christian era, see depict a clear-cut mode of life of the Digambara monks, which, as the following discussion would bring out, does not seem to have been totally different from that of the Svetāmbara monks except on a few points. Before, therefore, entering upon a comparison between these two modes of monastic life, it would be better to take a survey of Digambara monachism as revealed in the texts montioned above.

#### CHURCH ·

#### Initiation:

The process of mitiation was very simple and devoid of any pomp. The person wanting to renounce the world saluted the five great dignitaries (Siddhas, Junas, Acāryas, Upādhyāyas and the Sādhus), and taking leave of his relatives and dependants he approached the gaṇin. Then saluting him, he requested him to admit him into the order. Obtaining the sanction of the ascettic community, he pulled out his hair and moustache and "adopted a form similar to that in which he is born (ahājāyarūvadharo)"—i.e. became naked. Accepting this mode of ascetic life, the person listened to his duties a monk from the preceptor and, consenting to it, he became a śramana.<sup>609</sup>

### Persons Fit for Monkhood:

The list of persons who were deemed unfit for monklife appears to have been the same among the Svetāmbaras and the Digambaras. $^{640}$ 

Incidentally, it may be noted that the Pravacanasāra<sup>641</sup> deemed him a fit person for monkhood, who "hailed from the three castes (varnas: comm.

- 638. See Upadhye, A.N., Pravacanasara, Introduction, p. XXII.
- 639. Ibid., III, 1-7.
- 640. See Sannyasa-dharma by C. R. Jain, pp. 24-25.
- 641. III, 15: This verse, however, is taken to be a later interpolation by Dr. A. N. UPADRYE.

brāhmaṇa, kṣatriya and vaiśya)" besides his having other physical and mental qualifications.

## The Church Hierarchy:

## (a) Sāhu (Sādhu):

Having qualified himself for monkhood and taken to that life, the monk became a recognised member of the Church.

His chief duties consisted of showing respect to the elders, helping the co-monks without causing pain to living beings, carrying out perfectly the tenets of monastic conduct, and study. 642

## (b) Thera (sthavira):

When the newcomer spent a considerable period in monkhood he attained the position of a sthavura. The commentaryes gives but fanciful explanation: 'yasmāt sthurāṇi ācaraṇāni bhavanti iti sthaviraḥ.' No other details regarding the qualifications of a sthavira are given. But he was a monk well-versed in the sacred lore and monastic traditions and was, perhaps, consulted on matters of moral discipline.

### (c) Uvajjhāya (upādhyāya):

The person who was well-versed in the twelve Angas as told by the Jina, and who gave instructions to the younger monks was called the upādhyāya.<sup>641</sup> Thus he was solely in charge of instructions.

## (d) Ārriya (ācārya):

He was a person, superior to the upādhyāya and was the ideal for others regarding proper monastic conduct.  $^{645}$ 

# (e) Gaṇahara (gaṇadhara) :

The gaṇadhara was the head of a 'gaṇa' or a group of monks. It is not clear what distinguished him from the ācārya for he is equated with the ācārya by the commentator.<sup>648</sup> Elsewhere he is mentioned as being a person separate from the ācārya.<sup>647</sup>

```
642. Ibid , III, 47-52.
```

<sup>643.</sup> Můl. pt. I, comm., p. 135.

<sup>644.</sup> Ibid., 7, 10. upadišati svādhyāyam tenopādhyāya ucyate; Ibid., pt. I, comm p. 135: 'upetya asmādadhīyate upadhyāyah'; 4, 155; 4, 195.

<sup>645.</sup> Ibid.

<sup>646.</sup> Ibid., pt. I, p. 160, references to the ganadhara. Ibid., 4, 155, 186.

<sup>647</sup> Ibid.

### (f) Sūri:

The references to this officer are very scanty in the Mūlūcāru, <sup>646</sup> and as the commentator equates him with the ācārya, it is difficult to say whether he was a different person. Possibly, he was not a different officer as the verse, which mentions him along with the upādhyāya, does not mention the ācārya who is generally referred to with the instructor. <sup>649</sup>

### (g) Pavatta<sup>650</sup> (pravartaka):

This officer is explained as being one who furthers the affairs of the sangha (sangham pravartayati iti pravartakah), <sup>651</sup> and no other details regarding his position, qualifications and duties are to be found in the text.

Besides these, there were two others who may not be taken to be officers in the proper sense of the term. The preceptor who offered initiation to a person was called 'pravrajyādāyaka', and he who helped a defaulter to reattain proper conduct was termed 'nirvāpaka.\*\*E2

### The Church Units:

Under these various officers the monks were grouped into different units as in the case of the Svetāmbara Church.

#### (a) Gana:

The gana was a group of three monks (traipurusiko ganah), 653 and was probably headed by the ganadhara.

#### (b) Gaccha:

It as a congregation of seven monks (sāptapuruṣiko [saptapuruṣako ?] gacchaḥ). $^{854}$ 

The commentator is not clear when he defines the 'gaccha' in different ways at different places. At one place<sup>655</sup> he seems to equate it with the 'gaṇa' when he says—'gacche rşisamudāye căturvarnyaśramaṇasaṅghe vā saptapuruṣakaḥ tripuruṣako vā tasmin'. At another place,<sup>666</sup> he explains it

```
648. Ibid., 4, 195.
649. Ibid., 4, 195.
650. Ibid., 4, 155.
651. Ibid., comm. pt. I, p. 135.
652. Pro III, 5.
653. Mül. 10, 92; comm. pt. I, p. 133.
654. Ibid., comm. pt. I, p. 133; 4, 153, 177, 185.
655. Ibid., pt. I, p. 150.
858. Ibid., pt. I, p. 150.
```

BULL, DCRI,-43

as 'rşikulam ādiryeşām to gacchādayaḥ'. Elsewhere<sup>657</sup> he refers to it as being a congregation of seven persons of all ages: 'vayovrddhāstapovrddhā gunavrddhāstairākulo gacchastathaiva bālavrddhākule gacche saptapuruṣasantāne'.

From the point of view of the number required for forming a unit, the 'gaccha' seems to have been a bigger unit than the 'gana' as the former required four members more than the latter.

### (c) Kula:

This<sup>888</sup> has been explained by the commentator as 'gurusantāna'. <sup>589</sup> It referred to the school founded by a teacher and consted of his immediate disciples. No other details can be had regarding it.

Inspite of the fact that a monk was asked to carry out his duties towards his 'gaccha,'600 the text Mālācāra reveals a strong dissatusfaction at forming a 'gaṇa', when it says, "Better marry than enter a gaṇa. Marriage results in attachment, but the gaṇa (leads to) the mine of miseries.'661 The latter implied the creation of a school with all its paraphernala like disciples, etc. which became a cause of attachment for the guru at the time of his death. This utterance may be said to reveal the overwhelming growth of such groups in the early centuries of the Digambara Jaina Church.

### Church Jurisprudence:

The Mūlācāra reveals exactly the same list of prāyašcittas as found in the Svetāmbara texts, except for two changes. It shows that the Digambara Church had 'parihāra' and 'saddhāṇa' instead of the 'aṇavaṭṭhappā' and 'paraāciya'. The rest of the prāyašcittas like 'ālocanā', 'pratikramaṇa', 'tubhay', 'viveka', 'yuṭksaga', 'tapa', 'cheda' and 'mūla' were identical.

The 'parihāra' has been explained by the commentator in two ways. It was either 'ganapratibaddha' or 'apratibaddha.' The former pertained to transgressions in the corporate life of a 'gana' by a member-monk, while the latter consisted of his transgressions in a country or surroundings which were foreign to him and in which he happened to be alone.<sup>662</sup>

```
657. Ibid., pt. I, p. 307.
```

<sup>658.</sup> Ibid., 4, 166 659. Ibid., pt. I, p. 143.

<sup>660.</sup> Ibid., 5, 192. 661. Ibid., 10, 92:

<sup>&</sup>quot;Varam ganapavesādo vivāhassa pavesanam/

<sup>&</sup>quot;Vivāhe rogauppattī gano dosānamāgaro / /--comm. pt. II, p. 137.

<sup>662.</sup> Ibid., 5, 165, see comm. pt. I, p. 290.

The 'śraddhāna' was the giving up of sinful activities or passions by the transgressor, and his re-affirming the faith in the true religion. 663

With all these ten types of prayaścittas, it may be noted that the text under review or early Digambara texts fail to give concrete examples of transgressions and the rules regarding the prescription of a particular punishment in a particular case.

### External Relations:

The attitude of the Church towards society in general and towards its followers in particular was as it should be, inasmuch as it expected that everybody "should confer benefits on all the Jainas whether practising the course of the duty of a householder or of an ascetic through compassion and without expecting anything in return, even though this involves slight sin" well It compares favourably with the dictum laid down in the Sthänänga which advocated the spread of one's religion by every monk. This may be said to be the proper attitude of a church aspiring to spread ambitiously.

### Touring:

With these units, officers, and religious zeal for the spread of the Church, the monks led a wandering life throughout the year except in the four months of the rainy season.

### The Proper Road:

While leading a wandering life the monks abstained from all activities that were likely to inflict injury to living beings. In order, therefore, to avoid himsā while walking, they chose a road which was used by carts (sayada) and carriages (jāṇa), by the palanquins (jugga), chariots (raha), elephants, horses, donkies, camels (odha), cows, buffaloes, by people in general, that which was scorched by the sun and which was ploughed—in short, that road which was entirely free from living beings. 650

### The Mode of Walking:

Along such a road, therefore, the monk travelled with perfect control over his movements (iryāsamita). He toured at day time, 600 carefullly avoiding the beings and looking to a distance of a yuga (four hands) before him.607

<sup>663.</sup> Ibid., also comm. pt. II. p. 163.

<sup>664.</sup> Prv. III, 51: translated by UPADHYE.

<sup>665.</sup> Mul. 5, 107-09.

<sup>666.</sup> Ibid., 9, 18.

<sup>667.</sup> Ibid., 5, 106.

He avoided plucking the grass, leaves, bark, bulbs and roots, fruits, flowers or trees. 683

Unattached to anything, he wandered as light and free as the wind  $(v\bar{a}da)$ .

The Period of Stay:

We have already referred to the fact that the monk had to stay at one place in the rainy season. But normally the monk stayed for one day in a village and for five days in a town- $\epsilon^{10}$  The four months of rain-retreat are seen to be interpreted by the commentator of  $M\bar{u}l\bar{u}c\bar{u}ra$  in various ways.

The first interpretation of the word 'māsa'<sup>WI</sup> was that the monk could stay at one place one month before the rainy season started, then the two months of the rainy season plus one month after it was over. Thus in all he stayed there for four months.

One reason given for his stay at a place a month in advance of the rainy season was that his stay was essential for the proper knowledge of the conditions around him (lokasthitijfiapanārtham). Another consideration was the strict practice of ahimsā which made it compulsory for him to restrict his movements, even before the actual downpour began, on account of slight overgrowth of vegetation all around (ahimsāvratapālanārtham). The cause of his stay for one month at the same place after the rains stopped was to redress the grievances of the laymen (śrāvakalokādi-sankleśapariharaŋāya). Thus he had to act not only for his benefit but even for the benefit of the laity which had rendered all facilities to him during his stay there.

Another interpretation of 'māsa' was that the monk was allowed to wander one month and stay for one month in each rtu except in the rainy season.

The third possibility was that in which the monk was asked to stay at one place during the rainy season and wander throughout the rest of the year on pilgrimage to different places.

On the whole, therefore, it seems that the monks were allowed to stay at one place for a period of one month during the eight months of an year excluding the rainy season.

```
668. Ibid., 9, 35-36.
```

<sup>669.</sup> Ibid., 9, 31.

<sup>670.</sup> Ibid., 9, 19 "gameyaradivasi nayare pancahavasino dhīra".

<sup>671.</sup> Ibid., 10, 18: comm. pt. II, pp. 104-105.

### REQUISITES:

While touring or otherwise, the Digambara monk had less requisites as compared with those of the Syetämbara one.

### Clothing and Nudity:

The Digambara monk remained naked (jahājāya).<sup>672</sup> It was considered to be one of the essentials of monkhood (lingakappa) that a monk should remain devoid of clothing (accelakkam).

In this respect they differed from the Svetāmbaras, and the texts under review strongly uphold the view. Clothing and other requisites were looked upon as property, the use of which disqualified a person to be a monk who was to be without any possession (pariggaha). The same feeling is expressed by the following verse from the Pravacanasāra<sup>673</sup>—'If (you were to say) that it is (found) stated in certain texts that a monk accepts a piece of clothing and possesses a pot, (we are to ask) how can he (with these) be independent and without activities involving preliminary sin? If he accepts a piece of clothing, gourd-bowl and anything else, necessarily there is involved harm unto living beings, and there is disturbance in mind.' Thus considerations of non-possession and abstaining from sin were at the base of this practice of nudity.

### Broom:

As against the broom (rajoharana) of woollen threads used by the Svetāmbaras, the Digambara monks used one made of peacock feathers,

Five qualifications were attributed to this sort of broom. It was said that such a broom did not get soiled either with dust or with sweat (rajasedāṇamagahaṇan), as also it had qualities like softness and non-injuriousness (maddava), tenderness (sukumāladā), and lightness in handling (lahuttam).

#### Pots:

The monks did not use any bowl for begging food. Instead of that they accepted food in the palms of their hand (pāṇipātra). <sup>574</sup> It may be remembered that the Kalpasātra describes Mahāvīra taking food in the palms

<sup>672.</sup> Ibid., 9, 15; 10, 17-22; Suttapāhuda, 10-13; Bodhapāhuda, 51-55; Prv. III, 25; Quoted by Uрарнув, Prv. Intr. pp. XXX-XXXII.

<sup>673.</sup> III, 3-5, 21; JAIN, C. R., Sannydsadharma, pp. 45-46,

<sup>674.</sup> Mül., 9, 45-54.

of his hand.675 It seems, however, that the monks carried a pot (kundikā) for water used after answering calls of nature. 676

### Bedding:

The bedding (santhara) 677 consisted of either bare ground (bhūmi). or a slab of stone (sila), or a plank of wood (phalaga), or dry grass (tina).

Besides these the monk possessed nothing else and all other things or valuables like pearls, conches, skins, ivory and kambala (blanket) were deemed unfit for him.678

In handling all the requisites permitted to him, he was very careful and wiped the places of occupation with the feather-broom (picchikā) to avoid himsä.679

### Residence .

The same rules as in the case of the Svetāmbaras were followed by the Digambaras also inasmuch as the monks were asked to avoid residences full of women, eunuchs, beasts and bad characters, 680 Any places which were specially built for monks, places which were likely to make them passionate, regions which had no king or where the king was wicked, were avoided by monks.681

But the whole tone of thought seemed to favour the opinion that the monk should live a very solitary life away from the society. He was recommended to take resort to caves, or forests or roots of trees or deserted houses or burning grounds.682

Only such places as were favourable to the perfect practice of study, meditation and celibacy were to be resorted to 633

### BEGGING AND FOOD

Seeking an ideal residence, the monk went out to obtain proper food for the maintenance of the body.

```
675. SRE, XXII, p. 260.
```

683. Bodhapāhuda, 57; C. R. Jain gives the list of forty-six faults of improper residence, exactly after the fashion of the faults pertaining to food, op. cit. pp. 137-138.

<sup>676.</sup> Mui. comm. pt. I, p 19,

<sup>677.</sup> Ibid., 4, 172: comm pt. I, p 148; Bodhapahuda, 56.

<sup>678.</sup> Mül. Chapt. 1, comm. pt. I, p 14

<sup>679.</sup> Ibid., 5, 122

<sup>680.</sup> Ibid., 9, 19; Bodhapāhuda, 56: See Upadhye, Introduction, Prv. pp. XXXI-II. 681. Mul. 10, 58-60.

<sup>682.</sup> Ibid., 9, 21-22; Bodhapāhuda, 42, 51; even a 'matha' or a monastery was not allowed: Mul. comm. on 10, 18, p. 104 (pt. II).

# Time for Begging:

The monk was allowed to take food within a period of three ghaţikās after sunrise and the same period before sunset (i.e. one hour and twelve minutes after and before sunrise and sunset respectively). 884

# Proper Donors and Food:

The same forty-six faults pertaining to donors and purity of food as are described in the Svetāmbara texts are to be found in the Mūlācāra also, ess and hence we need not repeat them here.

Besides the whole set of these forty-six rules, the purity of food was expressed in a suitable way and the monk was asked to accept such food which was pure in nine ways 'navakotiparisuddha'. It was to be pure in three ways, to wit, mentally, vocally and physically, and be devoid of the faults of one's own doing, causing others to do these or consenting to somebody else doing these.

# The Purpose of Eating and Giving Up Food:

The reasons for which the monk ate food and gave it up were the same as those noted previously.

## The Mode of Eating:

We have already seen that the monk did not use alms-vessel. He, therefore, ate the food in the cavity of his palms in a standing position. \*\*See He did not speak or ask for anything while on the begging tour, but simply suggested by his presence that he wanted food. \*\*Fle stood without taking shelter of anything like the wall, etc. and kept his feet at a distance of four angulas from each other. The entire space required for this purpose consisted of that region which his feet covered plus the place over which food might be scattered while eating, and this was expressed by the word 'bhúmitrika'.\*\*Ses

Irrespective of the taste of the food, the monks consumed as much food as was sufficient only to carry on the bodily activities (akkhamakkhaṇamettam).<sup>889</sup>

```
684. Mül. 6, 73: 'Süryodayâstamanayornâdîtrikavarjitayoh aśanakâle /
Trikadvikaikamuhürtâh jaghanyamadhyamotkṛṣtāḥ / /
```

689. Ibid., 9, 48-49: Literally it is 'suggestive of a trader who applies grease to the axle of his cart to carry his valuables to the desired goal. The saint, too, has to carry the

<sup>685.</sup> Ibid., chapter 6.

<sup>686.</sup> Prv. III, 8; Mül. 1, 54; 9, 54.

<sup>687.</sup> Ibid., comm. on 9, 53.

<sup>688.</sup> Ibid., 1, 34.

# The Quantity of Food:

The monk filled half of his belly with food, one fourth with water and one fourth with wind. This meant that he had half of his appetite calmed to keep him fit.

### The Fourteen Impurities:

Nails. hair, living beings (jantu), bones, chaff, grain particles, pus, skin, blood, flesh, seeds, fruits, bulbs and roots were deemed impurities.

If the monk happened to come across blood, flesh, bones, skins and pus in the food then he did not eat the food, and underwent a prāyašcitta for it. If he found out living beings and hair, then he gave up that food. If he found that it contained nails, then he did not partake of the food and underwent a minor prāyašcitta for it. If he came across the rest of the impurities, then he took out those things and then ate the food.<sup>691</sup>

# The Circumstances Under Which Food Could Not Be Taken:

If, while begging, a crow (kaga) happened to touch the monk, if his food was besmeared with dirt (meijhā), if he vomited (chaddi), or if he was bound (rohana), if he happened to see his own or the other's blood (ruhira) or tears (assuvāya), or touch his body below the knees (janhūhittha amarisam), or go by bending very low-even below his naval (nābhiādhoniggamanam), eat some forbidden article (paccakkhiyasevanā), kill living beings (iantuvaho), if a crow took away food from his palm, if the food fell down on the ground from his hand, if a certain living being fell into the food from above, if he happened to see flesh, in cases of divine trouble (uvasagga), if a living being came in between his feet, if the person serving food happened to drop down the utensil (sampado bhavanana), if the monk got calls of nature while eating food, if he happened to enter the house of a low-caste person (abhojagihapavesana), if he fainted or had to sit down, if something bit him, if he happened to touch the ground (bhūmisamphasa), if bodily dirt was splashed (nitthuvanam), if worms fell from his stomach (udarakimi), if he happened to take up something without permission of the owner (adattagahana), if somebody struck him, if the village was burnt, or if he happened to take up something from the ground

bodily cart containing the jewels of virtues to the city of self-contemplation, by greasing the axle of life with the food obtained by alms.' Jain, C. R., op. cit., pp. 59-60.

Mül. 6, 72, the normal quantity was of 32 morsels, Ibid., 5, 153; the morsel or
 Kavala' consisted of 1000 rice-grains, Ibid., comm.
 591. Ibid., 6, 65; The 'vikrtis': Ibid., 5, 155-157.

by means of his hands or feet—then, under any of these circumstances, he had to go without food on that day.<sup>692</sup>

It may be noted that there was nothing wrong in these rules as most of them were connected with the purity of food as well as with the perfect practice of ahimsā. The touching by hand or foot the ground or portions below the knees was likely to make the hands dirty as well as contaminated with living beings which a monk was liable to injure. Other reasons like the burning of the village, or seeing somebody crying, etc. were suggestive of sorrow and it was likely to create hatred about the monk in the mind of the people if he sought to beg food on such occasions. Thus a combination of the principal tenets of the religion with the decorum of social etiquette may be said to be at the back of these rules. It may also be noted that entering the Cāṇḍāin homestead was not accepted by the society and the monk also had to justify it on the grounds of purity.

Besides these, if the monk was touched by the Cāṇdāla, or if there was death of a brother-monk, or if somebody left monk life or if a prominent personality died, then also the monk went without food. So also if there was trouble from the king or condemnation by the people, then under these circumstances, the monk did not take food.

#### DAILY ROUTINE:

Besides the important item of begging food, the monk's daily routine was spent mostly in study and meditation.

At surrise he got up and paid homage to the five dignitaries. Then, the carrying on studies for some tune, he went to ease nature, and, washing his feet and carefully scanning his requisites, he went to pay respect to the Jina. After that he went on the begging tour when he was sure that the time of childrens' meals was over. Then, visiting the families irrespective of their economic position but avoiding the places where low-caste people or persons in mourning lived and such other places which were not fit to be visited by him, he ate food at a pure house in the proper way. Then washing his hands, feet and mouth and drinking water, he left the place and went to the Jina temple and confessed the faults, if any, committed by him. He took no night meals and hence slept after study and meditation.

<sup>692.</sup> Ibid., 6, 76-82. 693. Ibid., comm. pt. 1, pp. 261-2.

This was in short the daily routine of the monk. But the most important and the carefully attended items of it were the six 'avasyakas' or essential duties: viz. the 'sămālka' or the equanimity of mind, 'caturvimhsatistava' or the praise of the twenty-four Jinas, 'vandana' or salutation to the Arhats, Siddhas and the guru, 'pratikramaṇa' or condemnation of the mental, vocal or physical transgressions, 'pratyākhyāna' or the determination to give up sinful activities, and 'kāyotsarga' or the practice of non-attachment to the hodt <sup>984</sup>

It may be noted that these essential duties are not different from those described in the Svetāmbara texts. But it would not be out of place here to see some details pertaining to them as given in the Mülācāra.

#### (a) Sāmāiya:

It implied equanimity towards all beings, the practising of three 'guptia', the destruction of 'kaṣāyas' or passions giving up of inauspicious types of meditation like 'raudra' and 'arta' and giving up attachment for the pleasures of the sense organs. It was done with folded hands in a standing posture with the mind fully concentrated.<sup>665</sup>

# (b) Caüvīsatthava:

Keeping a distance of four angulas between his feet, and the body in a firm, unshaky position, the monk praised the twenty-four Jinas and besought them to help him in getting liberation.<sup>866</sup>

### (c) Vandanava:

The monk offered his respects to the ācārya, upādhyāya, pravartaka, sthavira and gaṇadhara with due modesty.

At the tune of performing 'alocanā' (confession of faults), asking questions, doing the āvašyakas', study or worship and when atoning for an offence done, the monk bowed down to the superiors.

The distance between the worshipped and the worshipper was to be of the measure of one hand. Then scanning the purity of the body and clearly telling the superior that he was doing vandanā, the monk performed it

<sup>694</sup> Ibid., 1, 22-28; 7, 15.

<sup>695.</sup> Ibid., 7, 20-39.

<sup>696.</sup> Ibid., 7, 40-76.

# The following faults of improper vandana were to be avoided:

| (1)  | anādṛta                  |   |    | done without respect for the act,                                                                 |
|------|--------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)  | stabdha                  |   |    | done with pride for one's learning,                                                               |
| (3)  | pravișța                 |   |    | going too near the superior,                                                                      |
| (4)  | paripīdita               |   |    | touching the parts below the knees,                                                               |
| (5)  | dolāïta                  |   |    | shaking the body,                                                                                 |
| (6)  | ańkuśita                 |   |    | touching the forehead with fingers,                                                               |
| (7)  | kacchaparigata           |   |    | moving the waist,                                                                                 |
| (8)  | matsyodvarta             |   | •• | revolving the lower portions of the body like a fish,                                             |
| (9)  | manodușța                |   |    | bearing hatred towards the guru,                                                                  |
| (10) | vedikābaddha             |   |    | by keeping hands crosswise,                                                                       |
| (11) | bhayena                  |   |    | out of fear for death,                                                                            |
| (12) | vibhyatva                |   |    | out of fear for the guru,                                                                         |
| (13) | ṛddhigaurava             |   |    | done with a view to attract the sangha,                                                           |
| (14) | gaurava                  |   | •• | done with the intention of impressing one's greatness,                                            |
| (15) | stenita                  |   |    | doing it secretly,                                                                                |
| (16) | pratinīta                |   | •• | doing it by becoming unfavourable to the guru,                                                    |
| (17) | pradușța                 |   |    | bearing hatred,                                                                                   |
| (18) | tarjita                  |   |    | done after threatening the acarya,                                                                |
| (19) | śabda                    |   |    | by giving up silence, or with deceit,                                                             |
| (20) | hīlita                   |   |    | by condemning the teacher,                                                                        |
| (21) | trivalita                |   |    | bending the body, or contracting the forehead,                                                    |
| (22) | kuñcita                  |   |    | placing the head between the knees,                                                               |
| (23) | dṛṣṭa                    |   |    | looking at all quarters, or doing the act<br>properly only when the teacher looks at<br>the monk, |
| (24) | adrsta                   |   |    | sitting at a place beyond the eye-range of the teacher,                                           |
| (25) | sanghasya<br>karamocanam | } |    | with a view of not displeasing the sangha,                                                        |
| (26) | ālabdha                  |   |    | saluting after getting the requisites,                                                            |

348 - S. B. DEO

(27) anālabdha .. with a view to obtain requisites,

(28) hina ... devoid of the true mode and implications

(29) uttaracūlikā .. saying loudly at the end, 'I am bowing down to you, Sir',

(30) mūka .. doing it in an inaudible tone,

(31) dardura ... doing it very loudly so as to mix one's words with those of others.

(32) cululita .. bowing down to all by simply turning the

### (d) Padikkamana:

The abstention from subjective or objective transgressions was called 'padikkamaṇa.' There were six types of it common with those of the Svetämbaras, to wit:

Daivasika . done at day time,
Rātrika . done at night,
Airyāpathika : regarding movement,
Pākṣika . fortnightly,
Cāturmāsika . four-monthly,

Sāmvatsarika .. yearly.

The determination consisted of abstaining from wrong belief (mithyātva), non-control (asamyama), passioms (kaṣāya) and movement (yoga). Before the 'paḍikkamaṇa', 'ālocanā' or confession of transgression was

After performing 'vandana' and scanning the place of sitting or by carefully wiping it with the peacock-feather broom, the monk confessed his transgressions before the guru by joining together his palms and by giving up all pride and secrecy.

It may be noted here that the Mūlācara refers to the point, already noted from the Bhagavatisūtra, that 'pratikramana' was compulsory during the period of the first and the last Tirthankaras whether a fault was

<sup>697.</sup> Ibid., 7, 106-110.

<sup>698.</sup> Ibid., 2, 58-58: It was to be done with the simplicity and innocence of a child: Jaha bālo jampanto kajamakajam ca uyuyam bhanadı/ Taha âloceyavam māyāmosam ca mottuna/

committed or not, while in the case of the rest of the Jinas, their followers performed 'pratikramana' only when a transgression was done, not otherwise, 699

# (e) Paccakkhāna · . . .

It was of ten kinds:

| (1) | Anāgata   | doing a fast, for instance, earlier than it should have been done. |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| (2) | Atikrānta | doing it later than the decided period.                            |

Atikrānta (3) Kotisahita .. doing a fast taking into consideration one's

ability for it at that particular time,

(4) Nikhandita doing the fast at proper time.

(5) Sākāra doing different penances like . . 'kanakāvalī, etc. by paying attention to different constellations

(6) Anākāra performing fasts at will.

(7) Parimānagata resorting to fasting of varying periodical magnitudes.

(8) Apariśesa .. practising fasts like the 'cauttha', etc. lifelong.

(9) Adhvānagata .. fasting while crossing a forest, etc.

(10) Sahetuka .. fasting done with a purpose, as, for instance, for the removal of divine trouble

The mode of doing the 'pratyākhyāna' was to be pure in four ways. It was to be done in perfect modesty (vinayapratyākhyāna), with the utterance of the formula exactly in the same way, tone, order and sequence as told by the guru (anubhāsāvukta°), without breaking one's vow under illness, trouble, hard labour, famine or in the forest (anupālanasahita"), and without anger or hatred (parināmaviśuddhi).700

### (f) Kāüssagga :

It has been explained by the commentator to be the indulgence by a person in auspicious nature of meditation without movement of or attachment to the body.701

<sup>699.</sup> Ibid., 7, 114-133.

<sup>700.</sup> Ibid., 7, 134-49.

<sup>701.</sup> Ibid., comm. pt. I, p. 491-'sarīrasyotsargah parityāgah kāyotsargah sthitasya āsīnasya sarvāngacalanarahitasya subhadhyānasya vrttih kāyotsargah'.

It was done by keeping a distance of four angulas between the feet, with arms hanging down and maintaining the body stable without even the slightest movement.

It was performed mainly for the training of the body for the purpose of remaining aloof from sinful activities.

The duration of 'kāyotsarga' was different for different items as will be clear from the following table:

The maximum period .. one year

The minimum period .. antarmuhūrta

|      | Item                                               | Period | of 1 | kāvotsarga |
|------|----------------------------------------------------|--------|------|------------|
| (1)  | Daily pratikramana                                 |        |      | ucchvāsas  |
|      | Nightly pratikramana                               |        | 54   | "          |
| (3)  | Fortnightly pratikramaņa                           |        | 300  | ,,         |
| (4)  | Four-monthly pratikramana                          |        | 400  | ,,         |
| (5)  | Yearly pratikramaņa                                |        | 500  | ,,         |
| (6)  | Punishment for violation of any of the five princi | pal    |      |            |
|      | vows                                               |        | 108  | **         |
| (7)  | At the time of taking food                         |        | 25   | ,,         |
| (8)  | At the time of taking water                        |        | 25   | **         |
| (9)  | After return from the alms-tour                    |        | 25   | **         |
| (10) | At the time of going to another village            |        | 25   | ,,         |
| (11) | At the time of going to the sacred places connec   | ted    |      |            |
|      | with the Jina                                      |        | 25   | **         |
|      | After return from the place of study or monastery  |        | 25   | ,,         |
| (13) | After return from easing nature                    |        | 25   | ,,         |
| (14) | Giving out bodily dirt                             |        | 25   | ,,         |
| (15) | Beginning the reading of a text                    |        | 27   | ,,         |
| (16) | After finishing a book                             |        | 27   | ,,         |
| (17) | At study                                           |        | 27   |            |
| (18) | At salutation                                      |        | 27   | "          |
| (19) | At meditation                                      |        | 27   | **         |
|      |                                                    |        |      | **         |

So, according to these periods fixed for different items, the monk practised 'kāyotsarga' in which he indulged in the 'dharma-' and 'sukla' types of meditations, avoiding the following faults:

| (1) Ghodaya | <ul> <li>standing like a horse with one foot raised<br/>up or bending one leg,</li> </ul> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Latā    | - chalcing ana's hady like a greener                                                      |

- (2) Latā – shaking one's body like a creeper,
- (3) Stambha - taking resort to a pillar, or standing with a blank mind.
- (4) Kudya - taking support of a wall,

- (5) Mālā -standing on a terrace or touching some higher object with the head,
- (6) Śabaravadbū - pressing the thighs together like the Sabara bride.
- (7) Nigada - keeping legs wide apart.
- (8) Lambottara -standing by bending the body (?).
- (9) Stanadrsti -looking at one's breast,
- (10) Vāyasa - looking at sides like the crow.
- (11) Khalina - making sound of teeth like a bridled horse, (12) Yuga --- standing by stretching the neck like a voked bull.
- (13) Kapittha -- clenching the fists, (14) Śiraprakampita - shaking the head,
- (15) Mükatva -- making facial expressions and signs like the dumb.
- (16) Anguli - counting the fingers.
- (17) Bhrūvikāra - contracting or expanding the eyebrows, or tapping the ground with the foot,
- (18) Vāruņīpāyī - standing reeling like a drunkard.
- (19) Ālokanam diśānām -looking at all quarters, (20) Grivonnamana - stretching out the neck.
- (21) Pranamana - bending the body, -- spitting out the cough, (22) Nisthīvana
- (23) Angāmarśa - touching the body.

Avoiding all these faults and practising proper 'kavotsarga', the monk meditated on right faith (darsana), right knowledge (jñāna), right conduct (cāritra), and on other qualities essential for monkhood.

Four forms of 'kāyotsarga' based on the bodily postures and the types of meditation were also practised. According to that, 'tutthitotthita' was that type of 'kāyotsarga' in which the monk did 'dharma-' and 'šukla' 'dhyānas' while standing up. The 'utthitaniviṣta' was that in which he did 'ārta' and 'raudra' meditations in a standing posture. The 'upaviṣtothita' was that in which the monk performed 'kāyotsarga' by sitting and indulging in 'dharma-' and 'šukla' meditations. Lastly. the 'upaviṣtaniviṣta' was that in which he did 'ārta' and 'raudra' types of 'dhyānas' while sitting.'<sup>nog</sup>

### MEDITATION:

There seems to have been no difference between the types of meditation and their subdivisions as given in the early Digambara texts under review and the Svetämbara texts. The  $M\bar{u}l\bar{u}\bar{c}\bar{u}\pi$  refers to the same types of meditation; and only the auspicious forms of it played an important part in the life of a monk inasmuch as they formed one of the items of his daily routine. <sup>703</sup>

### STUDY:

Besides meditation and other essential duties, study formed a very important item of monklife.

Study or the acquisition of knowledge (jñānācāra) was eightfold according as it pertained to the proper time of study (kāla), or to the mental, verbal and bodily purity (vinaya), or to study as a special vow (upadhāna), or to the means of getting respect from others (bahumāna). The student was to mention only the proper person under whom he had studied. He recited the text in the proper way (vyañjana), knowing full well the meaning (artha), or with both these two items (tadubhaya).

#### Proper Time:

The monk was expected to study in the first half of the night or second half of the day (prādoṣika), two ghaṭikās after mɪdnɪght (vairātrika), and when cattle were let loose, i.e. early after sunrıse (gosargika). In short, he was asked to study throughout the major portion of the day as well as the night.

Another interesting factor taken into consideration in fixing the period of the beginning and the close of his study was the shadow of the sun. He was normally asked to begin study when the shadow of the portion below

702. Ibid., 7, 150-86. 703. Ibid., 7, 197-208; 9, 115-18; 10, 5, 82, 83. his knees fell to a length of seven 'vitastis', i.e. immediately after sunrise. He closed his study at the same time in the evening.

It may be noted that this length of the shadow varied with different seasons, and the monk was to close down his study in the morning according to the following system:

| Month.     | Shadow of the leg below the knees. |
|------------|------------------------------------|
| Āṣāḍha     | 2 padas                            |
| Śrāvaņa    | 2 " + 4 aṅgulas                    |
| Aśvina     | 2 " + 6 " = 3 padas                |
| Kārttika   | 3 " + 2 "                          |
| Mārgaśīrṣa | 3 " +4 "                           |
| Pauşa      | 3 " +6 " = 4 padas                 |
| Māgha      | 4 " 2 "                            |
| Phālguna   | 4 " – 4 "                          |
| Caitra     | 4 " - 6 " = 3 padas                |
| Vaiśākha   | 3 " — 2 "                          |
| Jyeştha    | 3 " - 4 "                          |
| Āṣāḍha     | 3 " - 6 " = 2 padas                |

# The Improper Occasions of Study:

There were times when, owing to climatic difficulties or natural phenomena like the eclipse, etc. study was not permitted to the monks. It may be noted that the list of such occasions agrees with that given in the Sthānāna.

### The Place of Study:

Such places as were likely to lead to mental disturbance or the violation of moral conduct were avoided by monks. Hence a place which contained blood, impurities or flesh within a distance of hundred hands were deemed unfit for study.

### The Texts:

It may be noted that the rules regarding the stoppage of study were applicable only to the reading of the texts ascribed to the ganadharas, pratye-kabuddhas, śrutakevalins and the daśapūrvins. All other texts like those dealing with the seventeenfold death, hymns in praise of the dignitaries, the essential duties and biographies of religious saints were allowed to be read at all times.

#### BUILL DCRI -45

### The Method of Study:

The monk began the study of a text after seeking permission from the guru. He sat in the 'paryankāsana' or 'virāsana' posture. He had to undergo a fast up to the fifth meal (pañca) or perform kāyotsarga at the beginning or at the end of texts like the 'angas', 'sruta' (i.e. fourteen Pūrvas), 'skanda' (vastūni), 'prāblīpta' and 'deša.'

Study consisted of 'parivartana' (repeating of the text), 'vācana' (reading of the text), 'prechanā' (asking questions: but, according to the commentator, 'šāstraśravaṇa' or devout listening given to the sacred texts), 'amuprekṣā' (the twelve reflections) and 'dharmakathā' (the reading and singing of the biographies of great persons, and of the hymns respectively).<sup>704</sup>

While studying, he kept his mind calm and, for that sake, avoided taking food full of 'vikṛtis' (dainties) or 'āyambıla' (sauvīraudanādikam). He learnt the text without offending the teacher and did not disown the teacher after learning everything from him. <sup>705</sup>

# Change of Guru for Further Study:

In case a monk wanted to approach another guru for higher studies, he took permission of the previous guru three, five or six times, and after getting his consent, he went to another guru in a group of four, three or two monks.

Nobody was allowed to go alone to another guru unless he himself was full of all ideal qualities of monkhood or accompanied by another learned monk. If he wandered alone, there was a likelihood of the people condemning his guru for having let his disciple alone, or he was likely to forget the sacred texts and go astray, and thus bring a blot on the Church. Moreover, he was likely to come across many dangers and difficulties. So his determination to live alone was not at all favoured.

While on tour, he did not stay at a place where none of the ācārya, the upādhyāya, the pravartaka, the sthavıra, or the gaṇadhara was there. If he happened to find a book, etc. along the way then he handed it over to the owner or to the guru.

Having seen the disciple approaching, the ācārya received him by going seven steps towards him. He asked him about his welfare and other matters of monklife. Then he watched the behaviour of the newcomer for three days and noted his conduct regarding study, begging, bedding, easing

704. Ibid., 5, 196. 705. Ibid., 5, 70-89. nature, essential duties, and scanning the requisites. On the day of his arrival, the student took rest, and after a couple of days or so, he let the ācārya know the purpose of his coming.

Knowing the purpose of his arrival, the ācārya questioned him regarding his name, family, previous guru, his standing as a monk, the place from which he had come, his previous study, etc. If the student satisfied him, then only he was admitted by the new guru for advanced studies.

If, on the other hand, he failed to satisfy the new guru, quarrelled or stole something or did not show signs of concentration, then he was deemed unfit. He had to undergo prāyaścittas for transgressions committed, if any. If he refused to do so, then he was driven out.

It may be noted that the above procedure resembles with that adopted in changing the gana for further studies as given in the Svetāmbara texts.

### PENANCE AND FASTING:

The same division of penance into external (hāhira) and internal (abhantara) is to be found in the Mūlācāra<sup>708</sup> also. These two types were further divided into six subdivisions. The only difference between the Svetāmbara and the Digambara texts is that the latter give a different list of the items of the external penance. Instead of the bhixācaryā and 'sanilīnatā' of the Svetāmbaras, they have 'vṛttiparisankhyā' and 'viviktaśayanāsana.' The former meant the limiting of the number of houses to be visited for alms, or the number of morsels to be eaten, or the number of donors,  $70^{\circ}$  etc., and indirectly it may be said to be another name for 'avamodariyā.' The 'vivikta-śayanāsana' consisted in using a place of residence free from women, eunuchs or beasts (střípašupandakavivarjitam sthānasevanam).

Other details regarding penance, e.g., the types of internal penance, <sup>708</sup> the different magnitudes of fasts, <sup>709</sup> the role of penance in purifying the soul, <sup>710</sup> etc. were the same. The monks had to put up calmly with snow-fall, the scorching heat of the sun, the frenzy of the gale, and the onslaught of rain. The ideal before them was the mortification of the flesh so that they became devoid of the plumpness of the cheeks (alinagandamamsa), the eye-

<sup>706. 5, 148-49;</sup> also Tattvärthädhigamasútra. 9, 19; Bhavapahuda, 78.

<sup>707. &#</sup>x27;grhadāyakabhājanaudanakālādīnām parisankhyānapūravako grahaḥ'—Mul. comm. pt. I. p. 279.

<sup>708.</sup> Ibid., 5, 163ff.

<sup>709.</sup> Ibid., 9, 44.

<sup>710.</sup> Ibid., 8, 56,

brows became prominent (pāyaḍabhiüḍīmuhā) and only the pupils of the eye remained (adhiyadacchā) 711

It may be noted that the different kinds of fasts like the 'rayaṇāvalī', or the 'padimās' are not prominently mentioned in these texts.

## SUPERNATURAL POWERS AND SUPERSTITION:

Superhuman powers which were the result of penance, are not to be met with prominently in the Mūlācāra as they are to be seen in the Niryuktis which we have noticed.

C. R. Jain, in his Sannyāsadharma,<sup>712</sup> however, mentions a number of them. They are not different from those that are given in the Svetāmbara texts.

One such incident was about Kundakunda (C. 1st cent. A.D.). From his life written by Pandit Premt based on the Jūānaprabodha, Upannyra'in mentions that there occurs in that book a reference to Kundakunda's "dispute with Svetämbaras on the mountain Girnūr, in which he made the local deity Brāhmā admit that the Nirgrantha creed of the Digambaras was true."

The element of astronomy seems to have been prominent in the early Digambara monachism as we have already seen regarding the position of shadows of feet that were taken into consideration while studying. The causes of non-study also contained climatic and superstitious elements, even though some of them had a basis of ripe commonsense.

### DEATH:

Leading his life in the framework of arduous rules of self-control, purity and simplicity, the monk looked upon death as the penance for the end of worldly troubles. Yet he was not eager to end life in an improper way (bālamarana).

The proper ways of death (panditamarana), the improper types of it, and such other details about death and the way of entering upon it seemed to be the same as those given in the Svetämbara texts.<sup>214</sup>

<sup>711.</sup> Ibid., 9, 64.

<sup>712.</sup> Pp. 143-48; Mül. (comm., on 10, 66), however, gives the following list of sinful sciences: māraņocciţanavašikaranamantrayantratantrathākašistrarājaputrakokavātsyā-yanaputrpingavidhāyakam stutram nāmsādividhāyakavadayādyasāvadaypotjasāstrātantant.

<sup>713.</sup> Op. cit., p. VII.

<sup>714.</sup> Mul. 2, 59. 74. 76. 103; 3, 120; 5, 152,

#### MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

The fundamentals of moral discipline consisted of the fivefold ācāra, the twenty-eight principal virtues (mūlagunas), the subsidiary virtues (uttaragunas), the twelve reflections (anupreksā), the twelvefold penance (tapas), nine kinds of celibacy, ten kinds of service (vaiyāpṛtya), the putting up with the twenty-two troubles (parīṣaha) and perfect indifference to the body. The particular of the production of the production

### Fivefold Acara:

It consisted of ideal behaviour pertaining to 'darśana' (right faith or belief in the validity of the tenets of the Jina devoid of doubts), 'jiñana' (right way of acquiring knowledge through methodical study), 'cāritra' (right behaviour) consisting of the five great vows, the abstinence from night meal (rābhoyana), the practice of three 'guptis' and five 'samitis', the carrying out of the five great vows with all their peculiarities and implications (bhāvanā), the tapas (the twelvefold penance) and the vīrya (bravely carrying out the controlled mode of monklife). The

#### Twenty-eight Mülagunas:

Besides the five great vows, 'samitis' and 'guptis', the monk had to carry out, as we have already seen, the six essential duties (āvassaya), the practice of tonsuring the head (loya), nudity (accelakka), no bath (aphāṇa), sleeping on the ground (khidisayaṇa), non-cleaning of the teeth (adanta-dhainsaṇa), eating food by standing (thidibhoyaṇa) and one meal a day (eyabhatta). <sup>717</sup>

# The Twelve Reflections (anuprekṣā):

The monk reflected over the twelve qualities of worldly life so as to imbibe on his mind its real nature and the way out of it.

These 'anuprekṣās' were the impermanence of all things (adhruva), the feeling of no shelter other than Jina-dharma (aśarana), the principle of undergoing the effects of one's own karman (ekatva), the knowledge of the separate existence of the body and of the futility of the help from others in crossing the samsāra or facing death (anyatva), the truth of the misery of worldly existence (samsāra), the philosophy which advocated the non-creation of the world (loga) by anybody, the realisation that the life in hell

<sup>715.</sup> Bhāvapāhuda: 78-103: UPADHYE, op. cit., III, 5-73; Intro. p. XXXIV.

<sup>716.</sup> Mul. 5, 3-222.

<sup>717.</sup> Ibid., 1, 2-3.

or as lower beings is definitely bad (asubha), the cause of karmic influx (āsrava), the stoppage of that influx (samvara), the dissipation of karmic atoms (nirjarā), the utility of religion as the sole protector (dharma) and enlightenment (bodhi).

It would be clear from the above list that the fundamental basis of the moral discipline as followed by both the Svetämbaras and the Digambaras was identical.

Besides this philosophical background, the monk, in everyday life, had to remain away from things and circumstances which were likely to break his vow of celibacy. For that, he had to abstain from taking excessive food (viülāhāra), or eating dainties (panīyarasasevā), the washing of the body (kāyasohaṇa), the wearing of garlands, etc. (gandhamallāmi), the acceptance of exciting residence (sayuṇasohaṇa), contact with women (tithisarinsaga), amassing of wealth (atthasaṅgahaṇa), remembrance of former enjoyments (puvvaradisaraṇa), and fulfilling the demands of the senses (indiyavisayaradi). The proposed of the senses (indiyavisayaradi).

For the perfect maintenance of celibacy and self-control, the monk had to be completely indifferent towards the body. He was not allowed to take bath, <sup>79</sup> wear garments, or clean teeth, <sup>79</sup> He was to sleep on bear ground, and on one side. <sup>72</sup> In illness, he was not remitted to take medicine but was asked to put up with physical pangs patiently, thinking that the words of the Jina were the only medicine. <sup>72</sup>

As an attempt towards the lessening of physical beauty, the avoidance of injury to living beings in the hair, and the practice of putting up with bodily trouble, the monks resorted to the uprooting of hair from the head, beard and moustache (loya). 723

The best period for doing it was within every two months, the average within three and the maximum within four months. The practice consisted in pulling out the hair from the head, and on the chin by the hands at daytime.<sup>724</sup> A fast of one day was done before '[oya.'

Along with these outward signs, the monk was expected to be pure at heart and ready to confess his transgressions before his guru (ālocanā).

```
718. Ibid., 10, 105-06; 11, 13-14.
```

<sup>719.</sup> Prv. III, 8

<sup>720.</sup> Ibid., Mül. 9, 70-72

<sup>721.</sup> Ibid., 1, 32; 9, 28-29; 10 81; Prv. III, 8

<sup>722.</sup> Mül. 9, 73-86.

 <sup>&#</sup>x27;Uppādidakesamamsuga' Prv. III. 5 8

<sup>724.</sup> The commentator says 'ahoratramadhye': Mul., 1, 29; comm., pt. I, pp. 36-7.

While doing so he was to avoid the ten faults which we have already noticed as given in the  $Sth\bar{a}n\bar{a}nya$ .<sup>725</sup>

Keeping his mind calm and pure, the monk was ready to serve those who needed his help. He helped his seniors as well as his juniors, and showed proper respect to the nuns and laymen. The Doing service to the åcärya, the upådhyāya, the ascetic, the ill, the monks, the kula, gapa and saṅgha, he did his best to relieve those who were fatigued by long travel or those who were troubled by thieves, beasts, kings, floods, cholera or famine. He offered bedding, seat, residence and requisites to the ill and looked after their comfort. Term

In short, his life consisted of service, self-control and purity, and the following verse may be said to bring out the essence of instructions to the monk.<sup>73</sup>

'Bhikkham cara vasa raṇṇe thovam jemehi mā bahū jampa / Dukkham saha jiṇa niddā mettim bhāvehi sutthu veraggam //

"Go on the begging tour, stay in a forest, eat but a little, speak only measured words, put up with misery, conquer sleep, practise friendship (with all) and non-attachment in an excellent manner."

# COMPARISON BETWEEN ŚVETĀMBARA AND DIGAMBARA MONA-CHISM:

A survey of the rules of monastic conduct as given in the Svetāmbara and the Digambara texts reveals a number of similarities and a few differences between these two major sects of the Jainas, which may be noted below.

The basis of monachism consisting of rules of moral discipline were identical for both of them, with the only difference that the Digambaras were perhaps more strict in the literal practice of the towo of 'aparigraha' as they advocated it to the extent of practising nudity. In the case of requisites also, the same consideration prevailed and the Digambara monk carried only a peacock-leather broom and a 'kundikâ' for water. Moreover, they slept on bare ground instead of on a plank.

This sort of moral discipline and 'aparigraha' (non-possession) led to some distinctions of their own. They preferred to use a broom more fine than

<sup>725.</sup> Ibid., 11, 15.

<sup>726.</sup> Ibid., 6, 187.

<sup>727.</sup> Ibid., 5, 192-195.

<sup>728.</sup> Ibid., 10, 4.

the wollen one used by the Svetāmbaras though the principle behind it—viz., protection to and non-injury of living beings—was the same. Moreover, unlike the Svetāmbaras, they consumed food in the palm of their hand and hence went without the begging bowl.

The rules regarding proper food, purity of the donor and of the food, the quantity of food and the time for it were the same for both of them.

The Digambara texts of this period do not reveal a planned system of study of the different texts as the one seen in the Vyavahārasūtra which lays down a definite course of study spread over a period of twenty years. But, the times for study and non-study, the texts to be read, the way of doing it and the relations between the guru and the disciple did not differ much for both these sects. The device, however, of fixing the time of the study in different seasons based on shadow of the feet, as given in the Mūlācāra may be said to be not perfect as slight differences in it were likely to be there.

The rules concerning meditation, penance, residence and fasting did not seem to have been different in these two sects.

It may be said that the Niryuktis of the Śvetāmbaras refer to a number of supernatural powers of monks, but the Muldācāra is silent over the matter, and this perhaps mdicates the increase in such practices in the later period (Niryuktis c. 4th cent. A.D.; Mulācārā c. 1st cent. A.D.) in the Jaina Church as a whole, or that may prove the dislike of such practices in the early Digambara texts.

In short, it may be remarked that the differences between these two sects, as revealed in their representative texts, pertained more to practice than to moral philosophy.

### THE CONDITION OF THE DIGAMBARA CHURCH .

When compared with the condition of the Svetāmbara Church as revealed in the Chedasūtras, the state of the Digambara Church as seen from the Mālācāra and other contemporary texts presents quite a different picture. The latter type of texts seldom reveal a planned and qualified bierarchy, the statement of rules of monastic jurisprudence, or concrete cases of transgressions and punishments.

Inspite of the fact that the Digambara texts also give a list of ten präyaścittas the last two items of which differed from those in the Svetāmbara list, they seldom reveal traces of their execution so peculiar to corporate life. Even though the monk was asked not to live outside the 'gaccha', the trend seemed to favour solitary life.

Even though some of the church units were common to both, the 'sambhoga' of the Svetāmbaras seldom gets a reference in the Mūlācāra. Instead of that, the 'gacha' and the 'gaṇa' seemed to have the same prominence as revealed in the Niryuktis or even the Prakirŋakas.

The unorganised state of the Digambara Church may be attributed, perhaps, to the fact that they had to live in a foreign region<sup>728</sup> and had to face new people. Hence they had to impress the people there more by their behaviour than by their Church organisation.

# GAŅAS AND ŚĀKHĀS IN THE KALPASŪTRAT30

(Order as in the Text

|                                                                                                                           | (Order as in the Text)          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Name                                                                                                                      | Originator                      | Disciple of    |
| Āryanāgila śākhā                                                                                                          | Ārya Nāgila γ                   |                |
| Aryapadmilā "<br>Aryajayantī "                                                                                            | Arya Padmila<br>Arya Jayanta    | Arya Vajrasena |
| Āryatāpasī "                                                                                                              | Ārya Tāpasa                     |                |
| Godasa Gana                                                                                                               | Godāsa                          | Bhadrabāhu     |
| Four śākhās: (1) Tāmraliptikā                                                                                             | 3                               |                |
| <ul> <li>(1) Tamratiptika</li> <li>(2) Koţivarşiyā</li> <li>(3) Pundravardhaniyā</li> <li>(4) Dāsīkharabhatikā</li> </ul> | (Named after regions and towns) |                |
| Uttarabalissaha Gana                                                                                                      | Uttara and<br>Balissaha         |                |
| Four śākhās:                                                                                                              |                                 |                |
| (1) Kauśambikā                                                                                                            | (Named after the city)          |                |
| (2) Sautaptikā<br>(Pkt. Soïttiyā)                                                                                         |                                 |                |
| <ul><li>(3) Kauţumbinī</li><li>(or Kundadharī)</li></ul>                                                                  |                                 |                |
| (4) Candanāgarī                                                                                                           |                                 |                |

729. It is believed that the Digambaras migrated to the South in about the 4th century s.c.

730. Kalpasūtra, SBE., Vol. XXII, pp. 288-294.

BULL, DCRI,-46

Disciple of Name Originator .. Chaluka Trairāšika šākhā Rohagupta \* Uddeha Gana .. Arya Rohana Four śākhās · (1) Udumbarikā (Pkt. Udumbarijjiyā) (2) Māsamīrikā (Regional) (3) Matipatrikā \* (4) Pūrnapatrikā Six kulas: \*(a) Nāgabhūta (b) Somabhūta (c) Ullagaccha (or Ardrakaccha?) (d) Hastilipta (e) Nāndika (f) Parihāsaka .. Bhadrayasas IDIIVATIKA GANA Four śākhās: (1) Kampīvikā (2) Bhadrīvikā (3) Kākandikā (4) Mekhalîyikā Three kulas: (a) Bhadrauaska (b) Bhadraguptika (c) Yaśobhadra \* Vesavatika Gana (?) .. Kāmarddhi Four śākhās: (1) Śrāvastikā (City-name) (2) Rājyapālikā (3) Antarañjikā (4) Ksemaliptikā

|                             | HISTORY | OF  | JAINA    | MONACHISM |             |
|-----------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| Nam                         | e       |     | Origin   | ator      | Disciple of |
| Four kulas:                 |         |     |          |           |             |
| (a) Gaņika                  |         |     |          |           |             |
| *(b) Maighika               | (?)     |     |          |           |             |
| (c) Kāmarddh                | ika     |     |          |           |             |
| (d) Indrapūrak              | ca      |     |          |           |             |
| Carana Gana<br>Four śākhās: |         | . : | Śrīgupta |           |             |

- \* (1) Häritamālākārī
  - (2) Sankāšikā
  - (3) Gavedhukā
- \* (4) Vajranāgarī

### Seven kulas:

- (a) Vātsalīva
- \* (b) Prītidharmika
- \* (c) Hāridraka
- \*(d) Puşyamitrika
  - (e) Mālyaka
- \*(f) Arvacetaka
- \* (g) Kṛṣṇasakha

### MANAVA GANA

.. **Ŗ**ṣigupta Kākandaka

### Four śakhās:

- (1) Kāśyapīyā
- (2) Gautamīyā
- (3) Väśisthīyā
- .....
- (4) Saurāstrikā .. (Regional)

### Three kulas:

- (a) Rsiguptika
- (b) Rşidattika
- (c) Abhiyasasa

| Name                               |  | Originator Disciple of                   |  |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|
| *Kautika Gana                      |  | Susthita and<br>Supratibuddha            |  |  |
| Four śākhās:                       |  |                                          |  |  |
| * (1) Uccanăgari                   |  | Arya Säntisenika   Susthita and          |  |  |
| (2) Vidyādharī                     |  | Vidyādharagopāla Supratibuddha           |  |  |
| * (3) Vajrī                        |  |                                          |  |  |
| *(4) Madhyamikā<br>or Madhyamā (?) |  | Piyagantha                               |  |  |
| Four kulas:                        |  |                                          |  |  |
| (a) Brahmaliptaka                  |  |                                          |  |  |
| (b) Vātsalīya                      |  |                                          |  |  |
| (c) Vāņīya                         |  |                                          |  |  |
| * (d) Praśnavāhanaka               |  |                                          |  |  |
| Aryasenikā śākhā                   |  | Arya Senika disciple of Ārya Śāntisenika |  |  |
| Āryatāpasī "                       |  | " Tāpasa " " "                           |  |  |
| Aryakuberā "                       |  | "Kubera """"                             |  |  |
| Āryaŗṣipālitā "                    |  | " Ŗṣipālita " " "                        |  |  |
| Brahmadvīpikā "                    |  | " Samita " Ārya Simhagiri<br>Jātismara   |  |  |
| Āryavajrā "                        |  | ,, Vajra ., , ,                          |  |  |
| Āryanāgilā "                       |  | " Vajrasena                              |  |  |
| Āryapadmā "                        |  | " Padma                                  |  |  |
| Āryajayantī "                      |  | " Ratha                                  |  |  |

Śākhās after regional names indicate the existence of the Jainas in Bengāl, parts of U.P., Central Gujarāt and Saurāṣṭra.

[\* See, Part IV for details.]

#### CHAPTER 3

#### THE POST-CANONICAL TEXTS

#### Introduction

Upto now we have viewed a picture of the Svetāmbara Jaina monachism as revealed in the earlier and the later portions of its Canon, as well as that of the Digambara monachism in its early phases.

The present chapter deals with the post-canonical literature of the Svetāmbaras, consisting mainly of the Bhāṣyas, Tikas, Cumis and other independent works of Jaina scholars. Along with these are also included Digambara works of the early and the medieval periods.

On the whole, therefore, this chapter may be said to pertain to the study of Jaina monachism during the period from the Council of Valabhī to the end of the seventeenth century A.D.

### THE CHURCH:

The spread of Jaina monachism over a very wide region of the north, central, western and southern India is evidenced by constant references to these parts in the post-canonical literature. It may, however, be noted that even the Bhāṣyas did not like to go astray from the traditional list of the twenty-five and a half Āryan countries inspite of this spread.

For instance, countries like Mālava, Mahārāṣṭra, Lēṭa, Karṇāṭa, Draviḍa, Gauḍa and Vidarbha are mentioned. Besides a mere mention of these,
the post-canonical texts refer to the peculiar habits of the people and the
state of Jaina monachism there. It was said that in the Damila (Draviḍa)
country, Jaina monks could hardly get any shelter and hence they had to
live under the trees. Tosali was a great centre of the Jainas and the
Vyavahārabhārya¹ refers to the tradition of a certain king Tosalika who
guarded an image of the Jaina. The same country was sometimes hit with
torrential rains which damaged the crops, and hence the monks had to eat

<sup>1.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. III, p. 913.

<sup>2.</sup> Ibid., Vol. II, p. 382.

<sup>3.</sup> Ibid. vrtti, II. v. 1231.

<sup>4. 6. 115</sup>ff.

palm-fruits to maintain themselves.<sup>5</sup> Dakkhināvaha (Daksināpatha) was a region where the Jaina monks were warmly welcomed and were offered sumptuous alms.<sup>6</sup> Another account gives the story of Ārya Kālaka who went to Suvampabhūmi (Burma) to see his disciples there.<sup>7</sup>

The traditional account of the spread of Jaina monachism to different parts of India, however, attributes this spread to the religious zeal of king Sampai (Samprati), the grandson of Aśoka, who, having conquered Ujiain and the Deccan, opened up new venues for the Jaina monks in Mahārāṣṭra, Saurāṣṭra, Āndhra and Kuḍukka (Coorg).

8 This spread may be said to have led to "a definite feeling in the Jaina Church in the early centuries of the Christian era to know thoroughly the parts of the countries which were under the sphere of the Jain influence. This growth of geographical knowledge may be further seen in the Cūrnis and even the Tūkās where an effort to record truly and scientifically the ethnological and geographical facts is observed".

8

Against this wider background an attempt to study the Jaina Church

Persons Eligible for Church-life:

In all, forty-eight persons (eighteen among men, twenty among females and ten among the eunuchs) were debarred entry to monastic life.<sup>19</sup> The list did not differ from that found in the Canonical texts. Not only that but even later texts like the Acăradinakara attributed to Vardhamānasūri (c. 11th cent. a.p.)12 give but the same list.<sup>12</sup>

Inspite of these rules, the post-canonical texts reveal a number of cases in which exceptions rather than the rule itself, were followed. In this connection a very interesting episode of a child is to be found in the Avaŝuuka-cūrni.<sup>13</sup> There it is told that a child of six months was taken by the fathermonk for ordination. The mother complained to the king about this. The king was baffled and asked the mother to see whether the child would go to her. The mother called out the child but it refused to go. The father-

```
    Bṛh. kalp. bhâ., Vol. II, 1060f.
```

Nis-C. 15, p. 996.

Āvašyaka-C. II, p. 25.
 Brh. kalp. bhā. vr. Vol. III. 3276f.

<sup>9.</sup> JAIN, J. C., Life in Ancient India, p. 246.

<sup>10.</sup> Byh. kalp. bhā., Vol. IV, 4365-66.

<sup>11.</sup> See Winternitz, op. cit., Vol. II, p. 587, fn. 6.

<sup>12.</sup> See GLASENAPP, Der Jainismus, Guj. transl pp. 344-5.

<sup>13.</sup> p. 391f.

monk asked the child to hold the 'rajoharana', and it did. Hence the matter was decided in favour of the father.

The  $Niŝithac "urn"^{i4}$  gives permission to the following six types of children who could be ordained:

- (1) a child all the members of whose family wanted to join the order;
- (2) a child all the relatives except the father-monk of whom were dead.
- (3) an orphan with right faith;
- (4) an orphaned issue of the sejjāyara;
- (5) the issue of a raped nun;
- and (6) a child where there were chances of benefiting the kula, gana or the sangha through state officers.

The same considerations were shown towards a cunuch who was normally not allowed entry. But if he were dear to the king, or able to look after the welfare of the 'gaccha' in cases of royal disfavour, or an able physician who could look after the ill, then he was initiated. But, even then, by hook or crook he was to be driven out of the 'gaccha'. 15

It seems, therefore, likely that the Church tried to please the ruling power, and avoided, as far as possible, enmity with the king. On the contrary, it did not lose any opportunity of getting benefit out of it for the spread of the Order.

### Initiation and Confirmation:

When a person wishing to renounce the world came to the monks, only the 'gitartha' (well-versed) among them was allowed to give him ordination. <sup>16</sup> Before that, however, the candidate had to seek permission of his dependents for renunciation.

The candidate was asked various questions regarding his whereabouts and the motive of his renunciation. If he replied properly to these questions then only he was initiated (pavvāvaṇa).

Then he did the 'loya' (uprooting the hair in five handfuls), and was given the 'Sāmāïka Sūtra' on his request.

After the 'Sāmāïka', he was given instructions regarding the lessons (grahaṇaśikṣā) their practice (āsevaṇaśikṣā). This was called 'sikkhāvaṇa'.

<sup>14. 11,</sup> pp. 717ff.

<sup>15.</sup> Brh. kalp. bhd., Vol. V. 5172-89.

<sup>16.</sup> Ibid., 5140.

If during the period of probation, the novice mastered the Sütras, then only he was confirmed (uventhavanā) on an auspicious place either under a tree or in a caityagrha. This 'upasthāpanā' was done on all days except the fourth and the eighth days of a fortnight, and an auspicious constellation was taken into account. If the candidate did not know the nakṣatra of his birth, then that of the ācārya was taken into consideration on this occasion. Then, taking hold of the 'colapatṭaka' by the elbows and of the 'mukhapotikā' by the left hand fingers, as well as of the 'rajoharaṇa', the candidate was made to repeat the five great vows, each one thrice.

If more than one candidate came for confirmation then the one who was the oldest in the group was confirmed first. If they were kṣatriya princes then the one who was closer to the ācārya [in relation(?) āsannatara ācāryasya] was made the senior (ratnādhika). Then they perambulated round the ācārya who told them that he was their ācārya and somebody else was their upādhyāya. Till confirmed, nobody was allowed to go on the begging tour along with the other monks.

The requisites offered were, first the clothes, and then the pots. These were acquired from any house. But articles like the broom were not easily available. In a few cases an intelligent candidate prepared them of his own accord. There were some who preferred to buy these requisites in a shop (kuttiāvana).

If possible, requisites for all the members of the 'śramaṇasaṅgha' were bought by the candidate. But if he could not afford to do so, then at least seven sets—three for one's own use and four for the ācārya and other respectable monks—were to be brought.

The cost of an ordinary man's requisites amounted to five rupees; that of a merchant who wanted to renounce, came to a thousand rupees, and that of a king to a lakh of rupees. These were the minimum prices which varied according to the coin-values in different regions and according to the nature of the demands of the persons having different status in society. Such shops, it was said, were many in Ujienī and Rāyagiha.<sup>19</sup>

### Church Hierarchu:

Having once entered the order and got confirmed as a monk, the candidate rose to different posts in the Church hierarchy more on account of his conduct and learning than on account of his age.

<sup>17.</sup> Ibid., Vol. I, 414, (p. 120); IV, 4357.

<sup>18.</sup> Ogha-N. vr. p 108a.

<sup>19.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. IV, 4212-19.

The Brhatkalpabhāṣya refers at different places to different lists of officers all of whom, however, cannot clearly be explained. The lists as given are the following:

- (a) (1) ācārya,(2) upādhyāya,(3) bhikṣu,(4) sthavira,(5) kṣullaka.<sup>20</sup>
- (b) (1) ācārya, (2) abhiseka, (3) bhikşu, (4) kşullaka, (5) sthavira.<sup>21</sup>
- (c) References to the (1) ācārya, (2) phaḍḍagapaï spardhakapati),(3) ganin.<sup>22</sup>
- (d) Reference to the vrsabha.23

# The Acarya:

The ācārya or the gaṇadhara was one whose duties and qualifications were the same as those given in the Chedasūtras. Along with academic and moral qualifications, he had to equip himself with administrative ability as he was the head of the gaccha.<sup>24</sup>

He was to be a person knowing regional etiquettes, and hence a person who had studied the canon was made to tour throughout various countries (dvādaša varṣāṇi dešadarśanam kFrayitavyah) for twelve years.<sup>25</sup>

The ācārya always occupied a position of respect in the gaccha. In cases of attacks by the robbers, an ordinary monk posed as an ācārya to save the real one.<sup>26</sup> In cases of floods, fires, epidemics and famine he was to be saved at all costs, even at the sacrifice of other monks.<sup>27</sup>

It seems that he was equated with the ganin or the ganapati or the sūri. But the ganin was also taken to be an upādhyāya sometimes.<sup>28</sup>

Inspite of the high standard of qualifications expected of an ācārya, there seems to have been a degradation of the ācāryahood in this period as is clear from the following verses:

"Without undergoing a proper kind of discipleship, some fools wander as wild elephants, posing as an ācārya, being in a hurry to be so.

```
20. Vol. II, 1447; III, 2407.
```

BULL. DCRL-47

<sup>21.</sup> Ibid., Vol. IV, 4336.

<sup>22.</sup> Ibid., Vol. III, 2132-36.

<sup>23.</sup> Ibid., 2405, 2411.

Ibid., Vol. I, 708-09; an ācārya who could not take proper care of the gaccha was not to be obeyed; Ibid., Vol. II, vs. 936-38.

<sup>25.</sup> Ibid., Vol. II, (pp) 379-80.

<sup>26.</sup> Ibid., Vol. III, 3005ff.

<sup>27.</sup> Ibid., Vol. IV, 4333-46.

<sup>28.</sup> Ibid. Vol. V, comm. on 5831, p. 1538.

"The ācārvatva of such persons is useless as that of a kundikā in the case of a pariyrājaka. Just as the kundikā even though worshipped and saluted by the pariyraiaka fails to answer to his questions, so also the false ācārvas are of no avail.

"The pupils also hurry up (towards the ācārya), the ācāryas are also pleased quickly. Therefore, the world is virtually filled with such halfinstructed goblins!"29

Various prāvaścittas were given to those who selected an unfit ācārya as well as to those who accepted such a post.

If he, who had not studied or had studied but forgotten the Chedasūtras, was appointed the head of the gaccha, then30

- (a) he who appointed him had to undergo 'catvaro bharika masah':
- (b) he who accepted such a post had to face 'catvaro māsā gurukāh':
- (c) if the post was given to an 'abahuśruta' and 'agītārtha,' then he who had appointed such a person had to face 'catvaro guravah:
- (d) .... do .... but a gītārtha..... then 'caturguravah';
- (e) .... do .... 'bahuśruta' but 'agītārtha'....then 'caturgurayah':
- (f) one who was 'abahuśruta' and 'agitartha' and accepted the post. then 'caturgurukāh'):
  - ....do.... 'abahuśruta' but 'gitärtha'.... 'caturgurukāh':
- (h) .... do .... 'bahuśruta' and 'agītārtha'.... 'caturgurukāh'.

# The Upādhyāya:

The duties of the upadhvava consisting chiefly of giving instructions to young monks (sūtrapradātā) in the lessons of the sacred texts, seemed to have remained unchanged.

#### The Abhiseka:

He is explained as being one who knew both the meaning and the reading of the sūtras, and was deemed fit for the post of an ācārva (ācārvaṇadasthāpanārhah).31 Sometimes, he was equated with the upādhyāya.32

<sup>29.</sup> Ibid. Vol. I, 373-75. 30. Ibid. Vol. I, 703-04.

Ibid. Vol. IV, 4336.

<sup>32.</sup> Ibid. III. 2405. 2411.

# The Vṛṣabha:

He remained junior both to the ācārya as well as to the upādhyāya as he had to get up out of respect to both these higher officers. We have already seen that the Oghaniryukti commentary explains him as being 'vaiyāyrtvakaransamarthah'.

### The Pravartin:

He was junior to the ācārya but looked after the requirements of the members of a gaccha 34

It is difficult to make out the distinction between a bhikşu (khuḍdaga) and a sthavira (thera). Whether the sthavira meant simply an old monk or whether he had an independent status in the Church hierarchy cannot be said.

The kşullaka was a young novice having a less standing as a monk than the sthavira who was advanced in age and who, therefore, occupied a position of respect in the hierarchy. Possibly a bhikşu and a kşullaka were identical

### Church Units .

The monks were divided into the following units which, it may be noted, were not exclusive but were inter-connected with one another.

#### (a) The Gana:

The gana, as we have already noted, was a unit made up of many kulas (parasparasāpekṣānekakulasamudāyah).<sup>25</sup>

The exact strength of a gapa was five. (ekaikasmin gapa pañca pañca puruṣā bhavanti). It may be noted that an earlier text, Mūlācāra, belonging to the Digambaras, describes in its commentary the gapa to be a group of three people. The maximum number of the members of a gaṇa was a thousand?

That the monks were constantly in the habit of changing the gana is perhaps evident from remarks against it.<sup>30</sup> This we have already marked in the canonical texts also.

- 33. Ibid. IV, 4459-68.
- 34. Ibid. I, 615.
- 35. Ibid. vr. on 2780, Vol. III.
- 36. Ibid. Vol. II. p. 430.
- 37. Mūl. 10, 92.
- 38. Utkarşatalı puruşapramanam sahasraprthaktvam—Brh. kalp. bhä. vr on 1443,

39. Nisithacumt (Mss.) 8, refers to 'paraganiccaya' or "yā—a monk or nun who keeps contact with members of another gana—Pāvyasaddamahaṇṇavo, p. 671.

The rules of changing the gana, the procedure of going to another gana and other details concerning it need not be repeated as they were more or less the same as those found in the canonical texts as well.

Inspite of these rules, it should not be ignored that the place of the gapa gradually being taken over by the gaccha. The commentators<sup>60</sup> frequently equate the gapa with the gaccha, and the tendency to equate the ācārya with the gapadhara and calling him the head of the gaccha also corroborates the dwindline importance of the gana.

### (b) The Kula:

The kula was explained in the old traditional fashion, as being the unit which formed the gana (ganah kulasamudāyah). $^{41}$ 

No other details regarding it can be had, and the commentators simply refer to the 'Någendra' and the 'Candrakulas' as illustrations of it. $^{42}$ 

# (c) The Gaccha:

The gaccha, however, is seen to have become very prominent in the post-canonical literature so as to take the place of the gana.

It consisted of at least three monks (tigamāiyā gacchā). <sup>43</sup> That consisting of four or five monks was considered to be of a normal size, and it was defined as the 'guruparvāra' ie. the following of a particular ācārva. <sup>44</sup>

The qualifications and the defects of a good and a bad gaccha have already been studied when dealing with the Prakīmakas. In addition to those, the Brhatkalpabhāgŋa<sup>46</sup> gives the following:

- by living in a gaccha, the monk gets acquainted with unique knowledge;
- (2) he gets stabilised in faith and conduct:
- (3) due to the constant control of the ācārya, the monk has a chaste life:

Brh. kalp. bhd., Vol. V, comm. on 5615, p. 1486; Ibid., p. 1513. Also Jaconi's remark: "Modern gaccha appears to be equivalent to ancient gana"—SBE., XXII, p. 288, fn. 2.

<sup>41.</sup> Bṛh. kalp. bhā. Vol. I, 492-93;

<sup>42.</sup> Ibid.

Ibid. Vol. II, 1630; The gaccha has been referred to in the Pinda-N. bhā. 40; Samarāiccakahā 148; "Gacchavāsa" Dharmasangraha 3.

<sup>44.</sup> Pañcavastuka as quoted in Pâiyasadda., p. 358.

<sup>45.</sup> Vol. V, 5713-20.

- (4) there he acquires a liking for service and study;
- (5) he does not come in contact with women;
- (6) on the advice of the ācārva he controls his passions;
- (7) it was the order of the Tirthankaras that a gurukula should not be left;
- (8) the newly-ordained gets a liking for religious life in a good company; and
- (9) if he lives alone then bad thoughts crowd in his mind.

Thus corporate life was more or less compulsory for the monks.

The ācārya looked to the upkeep of the morale of the members of the gaccha. If, inspite of repeated warnings, the disciples indulged in bad ways, then they were driven out of the gaccha. If, however, the monk or monks begged pardon for the offence, then they were expressly told that they were driven out with a view to avoid further moral decay, and then were readmitted to the gaccha after they had underwent the punishment of 'māsalaghu.'

If the dissenters were in a majority, and they refused to fall out, then the minority kept them awake till late at night under some pretext, and when the dissenters slept, the minority left the place before the former awoke.<sup>46</sup>

In cases of quarrels, the ācārya and the upādhyāya had to do their best to pacify the members involved in quarrelling. They were neither allowed to leave the gaccha in disgust without pacifying the quarrels, nor remain in it with a prejudiced mind. $^{47}$ 

Normally the 'pārśvasthas' were not to be saluted. But in order to save the interests of the gaccha, one was allowed to do so to create goodwill in their mind  $^{48}$ 

Monks were allowed to leave the gaccha if they thought that it did not follow a proper mode of life. That gaccha in which the members did not remind (sāraṇā) their co-monks about their proper duties or lapses in them, where transgressions were not disliked (vāraṇā) and where the recurrence of faults was not tried to be prevented by scolding the transgressors, was to be given up.<sup>49</sup>

<sup>46.</sup> Ibid Vol. II, 1272-73.

<sup>47.</sup> Ibid., Vol. V, 5750-83.

<sup>48.</sup> Ibid., Vol. IV, 4542.

<sup>49.</sup> Ibid. Vol. IV, 4464.

Besides such reasons, a monk could leave the gaccha if he was wellversed and qualified enough to accept the 'Jinakalpika' mode of life, the procedure of which was as follows:

Before entering this mode of life, one had to study the 'Jinakalpācāra' and compare it with the normal mode of monk life. The monk had to practise the 'utkuţukāsana', and sit or lie on bare slabs of stone, as he was required to do as a 'Jinakalpika' monk. Then, on an auspicious place, time, day, nakṣatra and mental mood, on gathering the saṅgha or at least one's relatives, the monk accepted 'Jinakalpatva' at the hands of either a Tirthankara, or a gaṇadhara, or a 'caturdaṣapūrvadhara' or a 'daṣapūrvadhara'. If neither of these was available, the monk could do so under a banyan or an Aṣoka trea.

If the candidate accepting Jinakalpatva was an ācārya, then he installed somebody else in his place to look after the gaccha. The newly appointed ācārya was asked to respect the opinion of those who deserved it. Then the previous ācārya left the place and went to a lonely place with his bowl and other requisites, if any, as it was left to him whether to remain naked or otherwise. The rest of the monks accompanied him to some distance to bid him a farewell, and they returned when he could not be seen.<sup>50</sup>

### The Growth of the Gacchas:

Inspite of frequent reference to the gaccha, the commentarial literature does not seem to refer to various gacchas with their names. The non-exegetical and the postcanonical literature, however, refers to such gacchas here and there. But the Prasastis refer to numerous gacchas <sup>51</sup> BUHLER<sup>52</sup> mentions the tradition which says that the eighty-four gacchas originated with the disciples of Uddyotansavir in about the 10th cent. A.D.

In this connection, it may be noted that even though the gaccha as a unit appears to go back to the period of the Niryuktis, it is not to be found with any designation, either regional or personal, or with any peculiarity of monastic practice, till possibly the 9th or the 10th century A.D. on the evidence of epigraphical sources available at present.

#### Other Units:

Other minor units like the 'phaddaga,'53 'sambhoga'54 and the 'mandali'55 even though referred to in the commentarial literature, seem to have

```
50. Ibid. Vol. II, 1363-77.
```

<sup>51.</sup> See the end of this chapter.

<sup>52.</sup> The Indian Sect of the Jainas, p. 77.

Ogha-N. bhā. 111; Brh. kalp. bhā., Vol. III, 2132-36.

<sup>54.</sup> Ogha-N. vr. p. 16a; Brh. kalp. bha. Vol. II, p. 475; Vol. III, v. 3282.

<sup>55.</sup> Ibid., Vol. V, 5542.

fallen to the background as the references to them are scanty as well as their explanations add no new information. And we get the references only to the Gaccha, Säkhä and the Kula in abundance in later literature.

### Monastic Jurisprudence:

Texts like the Bṛhatkalpabhāṣya, the Jītakalpabhāṣya, the Mahāniśītha, the Cūrņis, and the Vimsatīvimsikāše describe the same ten types of punishments which formed the basis of monastic jurisprudence in the canonical texts.

Inspite of that, however, these texts seem to bring to prominence an elaborate system of expiatory fasts like the 'caturlaghu,' 'caturguru,' 'māsalaghu,' 'māsaguru,' (which were distinguished further as 'kālalaghu' or '°guru', and the 'pañcarāïndiya' which the transgressor had to undergo for purification.

The Cürni to the Brhatkalpabhāṣya (V, 359), according the Schu-Bring, spi explains 'vavahāra' (the procedure of treating the transgressor), as expiatory fasts of varied durations which were divided into nine categories like the following:

| Name of the punishment | Duration | Nature of the fast |
|------------------------|----------|--------------------|
| Guruö                  | 1 month  | Aţţhameṇa          |
| Gurugatarāö            | 4 months | Dasamena           |
| Ahāguruö               | 6 months | Duvālasameņa       |
| Lahuö                  | 30 days  | Chatthena          |
| Lahutarão              | 25 days  | Caütthena          |
| Ahā-lahuö              | 20 days  | Ayambilena         |
| Lahusaö                | 15 days  | Egatthanena        |
| Lahusatarāö            | 10 days  | Purimaddhena       |
| Ahālahusaö             | 5 days   | Nivviëna           |

These punishments increased with the degree of severity of the fault as will be clear from the following example: $^{58}$ 

As against the normal rule of not accepting a raw fruit, if a monk accepted it —  $\,$ 

```
in a settlement (niveśana), then he had to face 'catvaro laghavah';
```

in a pātaka, then 'catvāro guravah';

in a row of houses, . . sadlaghavah';

<sup>56. 16. 12</sup>ff.

<sup>57.</sup> See I.A. Vol. 39, p. 287, fn. 45.

<sup>58.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. I, 786.

in a village,..'sadguravaḥ'; at the gates of a village,..'Cheda'; outside the village,..'Mūla';

at the boundary of the village,.. 'Pārāñcika.'

Not only that, but the punishment increased with the post occupied by the person in the church hierarchy, as for instance:

Normally, monks were not to stay in a place full of seeds. But if they stayed there, then the following pravascittas were prescribed: 59

| Designation | Prāyaści |       | Nature                        |  |  |
|-------------|----------|-------|-------------------------------|--|--|
| Ācārya      | 'Laghuke | māsa' | 'Tapasā kālena ca<br>gurukah' |  |  |
| Upādhyāya   | **       | ,,    | 'Tapasa gurukah'              |  |  |
| Vṛṣabha     | "        | "     | 'Kālena gurukah'              |  |  |
| Bhikșu      | "        | **    | Tapasā kālena ca              |  |  |
|             |          |       | laghukah.'                    |  |  |

With all this, however, details about the 'parihāra,' 'anavasthāpya' and the 'pārāñcika' are also to be found in the Bṛhatkalpabhāsya.

### (a) Parihāra:

The 'parihāra,' as we have already seen, prescribed isolation of the monk who was given that punishment.

Other monks were not allowed to have a talk or a reading with, inquiries about the health of, salutation or rising up in respect to, scanning the requisite of, having company or an exchange of food and drink with the punished.

It will be seen from this that the details are the same as those found in the Chedas $\bar{u}$ tras.

# (b) Cheda:

'Cheda' or 'cutting the paryāya of a monk' was prescribed for the following types of offenders: 61

- (1) who was proud of his penance,
- (2) who was unable to carry out penances,
- (3) who had no faith in penance,

### 59. Ibid. Vol. IV, 3304.

- 60. Ibid. Vol. V, 5596-98; 6033-34; Jit. bhd.: 2110-56, (p. 180ff).
- 61. Ibid. 2280-87; Vim. 16, 13.

- (4) who could not control himself even with penance,
- (5) who indulged in sexual intercourse (pasangi), and
- (6) who frequently broke the 'uttaragunas.'

### (c) Mūla:

This involved the complete wiping out of the paryāya of the monk, and he had to begin anew his career as a monk.

This was given in the following cases: 62

- (1) breaking any one of the five great vows (pañca-mahā-vratas),
- (2) constantly breaking the 'mūla' and the 'uttara-gunas,'
- (3) accepting householdership or heretical faith out of pride.
- (4) causing impregnation or abortion (gabbhādāne sādane vā).

### (d) Anavasthāpua:

This was prescribed for the following transgressions: 63

- (i) stealing the requisites of co-monks,
- (ii) slapping somebody with the hand,
- (iii) stealing the requisites of the monks of other faiths.

One who was punished with this sentence had to undergo various fasts upto the fourth or the sixth meal. At the breaking of the fast, he took 'nirlepaka' food and drink. He remained in the gana practising this mode of life upto the maximum period of twelve years.

The monk so punished had to bow down to all. He lived in the company of other monks, but did so in one corner of the monastery, i.e. separated from the rest of the monks.

Neither he nor other monks spoke with one another. They did not discuss matters pertaining to the Sütra. Nobody got up in respect to him. He was not allowed to scan the requisites of, or keep any contact with, other monks <sup>64</sup>

### (c) Pārāñcika:

This has been explained in three ways in the Brhatkalpabhāşya. 65

 (a) pāram-tīram gacchati yena prāyaścittenāsevitena tat pārāncikam: the carrying out of which leads one to nirvāņa;

- 62. Jit. bhā. 2288-2300; Vim. 16, 14.
- 63. Jit. bha. 2301-2462; Vim. 16, 15.
- 64. Brh. kalp. bhā., Vol. V, 5135-37.
- 65. Ibid. 4971. (comm.).

#### BULL DCRI --- 48

- (b) śodheh pāram paryantamañcati yat tat pārāñcikam, apaścimam prāyaścittam: The highest prāyaścitta;
- (c) yena tapasā pāram prāpitena añcyate: śriśramanasanghena pūjyate tat pārāncikam pārāncitam vā abhidhīyate: the carrying out of which evokes respect from the monks.

This prāyaścitta was divided into 'āśātanā' and 'pratisevanā', the latter being further sub-divided into 'duṣṭa', 'pramatta' and 'anyonyakāraka.<sup>66</sup>

The 'āṣʿātanā pārān̄cika' was involved when a monk condemned the Tirthankaras, or the Saṅgha or the Canon, or the ācārya, or the gaṇadhara or the 'mahardhika'.

The 'pratisevanā pārāñciya' had three subdivisions: 67

(a) Duşţa: It was either 'kaşāyaduşţa' or 'vişayaduşţa'.

In the former case, the monk committed a deadly injury to his superior.

In the latter, he raped the nuns of his own or other sects, or the lady who had given him a lodging (sejjāyarī).

The 'pārāñcika' was also prescribed if the monk was involved in killing the king (rāyavahago), or enjoyed the queen (rāyaggamahisīpadisevað).

- (b) Pramattapārāńcika:
  - (1) Carelessness regarding passions,
  - (2) Carelessness regarding improper talk (vikahā),
  - (3) Carelessness pertaining to the sense-organs,
  - (4) Carelessness in sleep.
- (c) Anyonyapārāñcika: For homo-sexuality.

#### Other Division

That by which the monk was expelled out of the kula was 'kulapārāñcika', that which called for his driving out of the gana was 'gaṇapārāñcika', while that in which he was asked to go out of the Saṅgha was 'Saṅghapārāñcika'.68

<sup>66.</sup> Ibid. 4971-84; Jit. bhā. 2463ff.

<sup>67.</sup> Ibid. 2477ff: This is to be found in Thân, also: See Chapt, 1.

<sup>68.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. V, 5012.

### The Period:

One who was accused of 'āśātanā pārāñcika', had to fall out of the gaccha for a minimum period of six months and a maximum period of twelve months.

He who had to face the 'pratisevanā pārāñcika' had to fall out for a minimum period of one year and a maximum period of twelve years.<sup>69</sup>

# The Judge in the Case:

It was only the ācārya who could pronounce the punishment of 'pārāncika' against a monk.

### Life under Punishment:

The defaulter had to lead a secluded life for twelve years. His mode of life resembled somewhat to the rigour of the Jinakalpika life. If the ācārya had to supervise him, then he had to do so everyday. If, however, the monk fell ill, then the ācārya had to wait upon him till the latter recovered. In the absence of the ācārya, either an upādhyāya or a gitārtha had to wait upon him.

### Commuting the Punishment:

Under certain cases the punishment of the monk punished with pārāňcika, was commuted.

If such a monk was successful in pleasing the king who on account of that stopped giving trouble to the monks, then at the request of the king, the Sangha had the powers to commute the punishment of the monk. There was a set of rules regarding the proportionate lessening of the punishment. The Sangha could even go to length of setting the defaulter free from the blot by cancelling the rest of the duration of the punishment, if it was so pleased to do.

#### The Last Two Punishments:

The Jītakalpa and its Bhāṣya<sup>70</sup> seem to refer to the fact that the last two punishments, viz. 'aṇavaṭṭhappā' and the 'pārañciya' went out of use after Bhaḍraḥāhu, the 'caturdaśanūrvadhārin.'

It may, however, be noted that the Chedasūtras like the Kalpa, Vyavahāra and the Nišītha deal with these severe types of punishments in a summary way. They rather prefer to deal more with the 'parihāra' and its

<sup>69.</sup> Ibid. 5032-57; Jit. bhā. 2578ff

<sup>70.</sup> Jit. 102; bhā. 2586-87.

divisions. The Bṛhatkalpabhāṣya deals, in details, with various transgressions, the punishments for which varied from the 'caturlaghu' to the 'pārāñcika'. But, there too, the minor punishments for minor faults predominate. The view advocated by the Jitakalpa possily suggests the scarce use of severe types of punishments in a somewhat later phase of the Jaina Church.

# Monks and Nuns:

Normally nobody was allowed to visit the nunnery without any reason. The reasons given for this prohibition were the following:<sup>71</sup>

- the arrival of the monk was likely to disturb the peace and the ease of the mind of nuns if they were sitting without putting on all their clothes:
- (2) an ill nun found it awkward to ease nature in the presence of the monk:
- (3) the monk's arrival was likely to delay the breaking of the fast by the puns:
  - (4) that was likely to delay her in her begging round;
  - (5) same as above regarding study;
- (6) the monk's presence was likely to lead to a discussion between the nun and the monk regarding their previous private life, and was likely to make the nun go astray.

But the ācārya was allowed to go to the residence of the nuns,72

- to give proper requisites to them, or help them in getting a proper residence,
- (2) to stabilise the nuns of they were unable to put up with the 'parişahas',
  - (3) to confirm (upasthāpanā) a nun on probation,
  - (4) to give religious lectures.
  - (5) to pacify quarrels among them,
- (6) to arrange matters of the nuns if their pravartini was dead. In this case the ganadhara gave them reading.
- (7) if a nun was possessed by a supernatural being, then the ācārya went to quell that trouble by means of spells,
  - (8) if the residence of the nuns was burnt,
  - Brh. kalp. bhd., Vol. IV, 3693-3717.
  - 72. Ibid. 3722-3801.

- (9) if it was damaged due to floods,
- (10) if they complained of any trouble from the bad elements in the society while going to ease nature.
- (11) if their son or any other close relative was dead, then to pacify them; in these cases, the ganadhara accompanied them to their relatives,
  - (12) if a nun was to begin fast unto death,
  - (13) if she was to undertake any other long-term fast,
- (14) if a nun was dead, then the sūri went to the nunnery to pacify other nuns for two or three days,
- (15) if new monks came, they went to the pravartini to inquire about the devoted and adverse families in the town.
- (16) if monks did not know that particular regional language then they went to the pravartini through whom they managed to get a residence,
- (17) if a nun was bitten by a snake or was down with high fever or cholera or bile or asthma, or if they were troubled by the Menchas or by the Mālavas or by wild animals, then the ganadhara went to the nunnery,
- (18) the king, or a prince, or a minister, or his son, a merchant or his son, a priest or his son—all these could go to the numery if they had become monks. This, it was said, was sufficient to impress the nuns that even such big personalities had joined the order,
- (19) if relatives or the guards of a king came to the monastery to take back the prince who had renounced the world and who did not wish to rejoin householdership, then that monk-prince was hidden in a nunnery, where he pretended to be a sick nun and the rest of the nuns waited upon him. This was done, it is said, to avoid condemnation by the people who were likely to accuse Jaina monks of frequently taking to worldly life again,
- (20) if a nun was seriously ill then the ācārya could go to the nunnery to inquire about her, and in dangerous cases to call a physician. If the ācārya knew something of diagnosis, then he was to examine her without looking to her face, breasts, thighs or private parts.

From the above items it seems that ties based on mutual help and duty between the monks and the nuns became more close those in the previous phases. This was possibly owing to the widening of the activities of the Church to win over royal and popular support as also to increase the spirit of unity between its two wings. For instance, one of the above rules allowed the monks to approach the pravartini in case they did not know the regional language. Thus the monks approached the safer quarters for information rather than face the strangers there. Two other items require consideration. The first is that the Church allowed persons like the kings and persons of high social status who had turned monks, to enter the nunnery. Even if the purpose behind it was to impress the importance of ascetic life on nuns through the examples of such persons, it may be said that this concession might have possibly led to a distinction between the privileges of the monks based on their previous social position. Of course, no evidence is available to force this conclusion. But it seems likely that the Church still favoured the higher classes to win over their support.

Secondly, the hiding of the reluctant prince-monk in the numery tends to reveal that the Church tried its best to avoid condemnation by the society if monks retook to householdership again. For this purpose it went to the extent of making the prince pretend that he was not only ill, but was even a pure!

# Monks and Society:

The Bhāṣyas reveal frequently the hostile feelings of the society towards some classes of the ascetics. It may be noted that they were not necessarily against the Jaina monks, but sects like the Caraka, Raktapaṭa, Tāpasa, Paŋdaraṅga, Cakradhara and the Bodya were not favourably looked at. As a matter of fact, various superstitious ideas were associated with the sight of these. For instance, the first three were said to forecast some evil, while the sight of the Paŋdaraṅga indicated starvation, that of a Cakradhara long touring, and that of the Bodiya the calamity of death, <sup>78</sup>

The Brhatkalpabhāṣya refers to the story of the messenger of a king who postponed his visit to the court as he happened to see the Sramana on his way. The messenger, however, saw the king only when his minister explained to him that the Sramanas were not unwelcome in that kingdom

Inspite of that, however, we come across incidents in which the lower servants and the cowherds ridiculed the Jaina monks who were sometimes driven out by the householders on receiving the report by their servants.<sup>74</sup>

#### Festivals:

Normally monks were not allowed to attend festivals for the following reasons: 75

- expecting a great rush of monks, the people were likely to prepare food specially for the monks which was unfit for the Jaina monks;
  - 73. Ogha-N. bhā. 82ff.; Bṛh. kalp. bhā., Vol. II, 1451, 1548; III 2291, 2637.
  - 74. Ibid. 2634,
  - 75. Ibid. Vol. II, 1784-1815.

- (2) a novice, seeing the people paying respect to lax heretics, was likely to go astray;
  - (3) monks were likely to go astray by seeing women and actresses;
  - (4) in the crowd, they were likely to have bodily contact with women;
- (5) Some people coming in contact with monks, and hence taking bath after it, were apt to spread the belief that the monks were impure:
- (6) a novice seeing the disciples of heretics wearing garments and ornaments, was likely to go astray;
- and (7) there was every likelihood of quarrels between monks of different faiths

Inspite of these drawbacks, they were allowed to attend festivals under the following circumstances:

- (1) to worship the Caitya,
- (2) to instruct royal patrons and devoted laymen,
- (3) to debate with opponents attending the festivals,
- (4) to increase people's faith in religion through penance,
- (5) to ask the meaning of some sūtras which was doubtful, or which was forgotten,
- (6) to find out proper disciples who would look to the gaccha,
- (7) for the spread of the fourfold sangha.
- (8) for the work of the kula, gana and the sangha,
- (9) for the spread and the prosperity of the religion,
- (10) for knowing the welfare of other ācārvas.
- and (11) for the avoidance of the ridicule of religion.

The monks had to take great precautions, however, in seeking proper residence at such festivals, the places of giving religious lectures, and the proper places of begging food. They had to prevent their disciples from going to dramas, etc., and to avoid the company of women.

The post-canonical literature reveals a number of festivals of popular nature which were current in the society. The details and the names of these festivals will be studied later on when dealing with the social impacts on and by Jainism. It may, for the present, be noted that one of the important festivals was the Pajiosana. In this connection the Ništhacūrni<sup>76</sup> refers to the story of Ajja Kālaga who at the request of king Sālivāhaṇa of

Païtthāṇa changed the date of this festival from the fourth to the fifth day of Bhādrapada.

### Relations with Heretics:

The Jaina monks were always asked to keep away from heretical monks, but cases of kidnapping the disciples of rival sects and their ācāryas seem to have been rampant as the Bṛhatkalpabhāṣya gives numerous details about the procedure to be adopted to recover these persons.

If a monk kidnapped a novice without either taking the latter's opinion or that of his Buddhist relatives, then he had to undergo 'caturguru'. But only if the disciple had come of age or had expressly consented to accompany the Jaina monk, then alone, the latter could take away the disciple without consulting his Buddhist relatives. The text, however, expressly states that this act was to be done only after taking into consideration the local Buddhist influence as well the religious tendencies of the ruling king.<sup>71</sup>

It seems, therefore, that the Jainas and the Buddhists were at loggerheads. This is also corroborated by the reference in the  $Vyavahārabhāsya^{r8}$ which mentions the quarrel between these two sects over the Stūpa at Mathurā which ended in a victory for the Jainas.

Jaina monks were allowed to go only to holy places of pilgrimage, as at other places there was a likelihood of the heretics poisoning or killing them.<sup>79</sup>

We have already noted that in cases of attacks by thieves, the acarya was saved by allowing an ordinary monk to pose as an ācārya. In case, the ācārya was kidnapped by a rival king, then those monks who were well-versed in the art of fighting and of magic and spells, used all their might to release the ācārya. If nobody knew fighting or spells, then the rest of the monks remained silent for a while and then raised up a cry for help. They remained silent to avoid direct struggle which was likely to result in the destruction of many lives. Then they requested the king to bring back their ācārya. If, on the message of the king, the rival king did not release the ācārya, then his disciples went to their guru with the permission of the king from whose region the ācārya was kidnapped.<sup>80</sup>

Thus these texts reveal a keen rivalry not only between different sects, but also between different royal patrons of Jainism.

```
    Bṛh. kalp. bhā., Vol. V, 5095.
```

<sup>78. 5. 27</sup>f.

<sup>79.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. III. 3139ff.

<sup>80.</sup> Ibid., Vol. III, 2789-91.

# Monks and Political Affairs:

Political tension sometimes affected the normal life of monks and nuns who were compelled to lead an irregular life.

In cases of war and the state of siege, monks and nuns had to stay in secret places. If such places were not available, then they stayed with the members of other sects like the Bodjupas or the Bhiksukas. In choosing such a company, they had to give preference to the 'asaucavādins' over the 'Saucavādins' (who were particular about bodily purity). While staying with the latter in cases of emergencies, the monks were allowed to adopt some of their practices, but they had to take food away at a distance from them. No quarrels or study was done while actual war was on.<sup>81</sup>

If thieves or a general of the army attacked a group of monks, then such monks who were well-versed in the sacred lore tried to pacify the general. If he was not pacified then those who were masters of spells, tried to repel him by these means. If he was still not pacified, then those who could use the weapons of war resorted to the bow and arrow to defeat the general.<sup>32</sup>

If a monk was deadly against the rules of discipline, then the monks went to the extent of inviting the help of the king to drive him out. Not only this, but the Church went a step further in this respect. It went to the length of advising the monks to dethrone a wicked king and install another in his place, in cases of emergencies. To support this view, instances of Arya Khaputa who used magic, Bāhubalin who employed strength, Saribbitāu who used supernatural power to burn (tejoleśyā), and Kālakācārya who took the help of foreign kings to punish an unfavourable king are mentioned. Thus the Church seems to have become more assertive.8

At the same time, to those who were favourable, Jaina monks showed all respect. For instance, the story is told of Samprati, the grandson of Aśoka, and a great devotee of Jainism, who sent spies in the disguise of Jaina monks to other lands. As a matter of fact, the Church should have protested against this. There is, however, no evidence of its having done so, as the king had opened up new regions to Jainism and had given facilities to the monks.<sup>84</sup>

If the king was unfavourable to the monks, he often stopped their food, expelled the monks from his kingdom, confiscated their requisites and de-

<sup>81.</sup> Ibid. Vol. TV. 4818-20.

<sup>82.</sup> Ibid. Vol. III, 3021.

<sup>83.</sup> Ibid. Vol. V, 5592-93.

<sup>84.</sup> Ibid. Vol. III. 3287-89.

prived them of their life. So When their clothes and other requisites were taken away, the monks used rags thrown up on a dungheap (ucchūḍha vippaiṃa), took up grass or fire to save themselves from cold, used pingoes instead of the 'pātrakabandha', put on barks instead of garment, used the 'pehuṇa' or the peacock-feather broom, covered themselves with skins (camma), and ate food either on the leaves of the palāša (palāšapatra) or in the hollow of the hand (pāṇi). So In such a state, they travelled only at night and hid themselves either in a dense forest or in lotus ponds. The state of the palāša (palāšapatra) or in the ponds of the palāša (palāšapatra) or in the ponds of the palāša (palāšapatra) or in the ponds of the palāša (palāšapatra) or in the ponds.

Thus the monks had to face hard and easy days, and they had to adjust their practices to the environment. The Church also became liberal enough to allow its followers the necessary concessions under critical conditions.

# TOURING:

386

The purpose of touring, according to the Brhatkalpabhāyag. \*s is fivefold. It is essential for reasons of purity of the faith, the equanimity of the mind, acquiring mastery overy different languages, knowing different regions and of seeing the holy places. It may be remarked, therefore, that some of these reasons betray a wideness of outlook and the need to come in contact with new regions so essential for the spread of one's faith.

### The Time for the Start:

Therefore, the monks were asked to look to the proper time for starting on their missionary tours. A number of good and bad omens were to be taken into consideration. The bad omens consisted of the sight of:

- (1) one wearing dirty clothes or having a filthy body,
- (2) one who put on tattered clothes,
- (3) one whose body was besmeared with oil.
- (4) one of a curved body,
- (5) a dwarf,
- (6) one wearing red clothes.
- (7) the Caraka,
- (9) diseased person.
- (10) one devoid of limbs.
- 85. Ibid. 3121.
- 86. Ibid. 3132-33.
- 87. Ibid. 3136.
- 88. Ibid. Vol. II, 1226-27.

- (11) the physician,
- and (12) one whose body was besmeared with ash or dust.
- If any one of such persons was seen at the time of starting from the tour, then the tour was supposed to turn out fruitless.

On the other hand, if the monks happened to see or hear the following signs, then their tour was hoped to be successful:

- (1) hearing the sound of a trumpet,
- (2) seeing a filled pitcher,
- (3) hearing the sound of a drum or of a conch,
- (4) seeing chowries and umbrellas.
- (5) seeing a vehicle.
- (6) seeing a monk,
- (7) seeing a devoted layman,
- (8) seeing flowers, or
- (9) modaks, or
- (10) curds, or
- (11) fish, or
- (12) a bell, or
- (13) flags.89

Besides these omens, the following items favourable for the ācārya (sūri) were taken into consideration:

- (a) Favourable candrabala or tārābala.90
- (b) the tithi, karana, and muhürta.

The fourth, sixth, eighth, ninth and the twelfth days of the dark and bright fortnights were taken to be favourable for tour.<sup>91</sup>

It may be noted here that many of these details are similar to that found in the  $Ganividyaprak\bar{v}naka$ .

#### Horn to Start .

Looking to all these factors, the monks decided to start on their tour. The young, old and princely monks were to take only as much luggage with

89. Ibid. Vol. II, 1547-50; Ogha-N. bhā. 83-86.

The latter text adds the sights of a woman on the verge of delivery, of a dog crossing one from the left to the right side, of an aged virgin, and of a man bent down due to heavy load as bad omens.

90. Brh. kalp. bhā. Vol. III, 2894.

91. Vav. bhā. p. 40a.

them as was possible for them to carry, while the rest of it was divided between the rest of the party.92

The exact time for departure depended on the distance of the next stop. Those who started at day time, rolled their garments right at the time of the morning 'pratilekhana'. Then performing 'svädhyāya', and tying their other requisites properly, they started in the afternoon. So

While touring, the 'agitārtha' monks were to be at the head of the party, then the 'oṛṣabhas', and lastly the 'gitārthas'. This order, however, was not fixed, for, in some cases, the 'oṛṣabhas' were at the rear, or at times they were at the back of the ācāṛṣa.

The ācārya was to be guarded at all costs. For this purpose, the monks never disclosed as to who the ācārya in the party was, as he was the person who was often subjected to the trouble from the king or from the thieves. To avoid this, an old monk posed as an ācārya and the latter moved about as an ordinary monk. It may be noted that such rules tend to reflect hard days for the Jaina monks.<sup>35</sup>

Halts along the Tour :

If while on tour, they came across a comfortable village then they stayed there for a day. The feeble among the party could prolong their stay for a couple of days more.

If, however, out of attachment for the place, the party decided to stay there for a longer period, then they had to undergo a präyaścitta, the highest being that of pārāñciya for a stay of eleven days.<sup>96</sup>

#### Protection:

Along the tour, as well as in unsafe places of halting, the monks took perfect precautions for the safety of the whole group. In this connection it is interesting to note the story of a monk who killed three lions with his club while his co-monks slept in happiness.<sup>57</sup>

# Countries Unfit for Touring:

We have already noted that the Chedasūtras allowed monks to wander "towards the east as far as Anga-Magadha, towards the south as far as

Brh. kalp. bhā. Vol. II, 1552; Ogha-N. bhā. 87-88.

<sup>93.</sup> Brh. kalp. bha. Vol. II, 1543-46.

<sup>94.</sup> Ibid. Vol III, 2901-02.

<sup>95.</sup> Ibid. 3005-7; 3014-22.

<sup>96.</sup> Ibid. Vol. II, 1555-59.

<sup>97.</sup> Ibid. Vol. III, 2964-67.

Kosambl, towards the west as far as Thūṇā and towards the north as far as Kuṇāla. <sup>798</sup> Beyond this, the monks were not to go where anāryas and mleñchas lived. <sup>59</sup>

To this list the  $Brhatkalpabh\bar{a}sya^{100}$  adds the Sindhu country. The commentator says.

"Sindhudeśaprabhṛtiko yo asamyamvişayaḥ sa bhagavatā 'pratikṛṣṭaḥ' na tatra vihartavyam."

In spite of this, the same commentator 101 adds that "now-a-days monks follow the rule as formulated in the period of king Samprati which is, 'yatra yatra 'jiñanadarsana-cāritrānyupasarpanti tatra tatra 'whartavyam''."

It seems, therefore, that the monks went to all regions wherever they found a congenial atmosphere for their faith.

### Emergency Reasons:

Nobody was allowed to leave a good place simply out of pride. If he did so, then he had to undergo a prāyaścitta.

However, owing to calamities like the scarcity of alms, trouble from the king, constant illness, and famine, they were allowed to leave the place immediately.

The Bhāṣyasi<sup>02</sup> constantly refer to the behaviour of monks under royal disfavour. In this calarnity, the monks, if banished or starved by the king, were to leave that place immediately. If, however, he took away their requisites or intended to kill them, then the monks divided themselves in various batches and left the place.

Such calamities (aśiva) were said to be foreseen by the ācārya who interpreted various omens like the untimely blossoming of the trees, the shaking of the earth due to thunders, and cries of lamentations all around, as the fore-runners of these dangers.<sup>100</sup>

With all these calamities, however, the monks were allowed to travel through unfavourable regions on account of the following reasons:

- (1) to visit an ācārya for important work,
- 98. Brh. kalp. 1, 51.
- 99. Nis. 16, 26.
- 100. Vol. III, 2881, (p. 816).
- 101. Ibid. Vol. III, 3271, (p. 915).
- 102. Ibid. Vol. II, 1019-20; Ogha-N. bhā., vs. 15ff.
- 103. Brh. kalp. bhā., Vol. IV, 4796-4800; The Ogha-N. bhā. 25, gives different reasons of royal disfavour.

- (2) to go to another guru for further studies,
- (3) to pacify one whose parents died on account of their son's renunciation.
- (4) to give 'ālocanā' to him who wanted to fast unto death,
- (5) to nurse the ill,
- (6) to honour the invitation of the ācārya,
- (7) to pacify quarrels between monks and householders,
- (8) to defeat the heretics,
- (9) to pacify the king who had become unfavourable towards the monks,

and (10) to carry out works connected with the Kula, Gaṇa or Saṅgha.104

## Not to Wander Alone:

Touring was said to be of three kinds:

- (a) gītārtha-vihāra: The touring of the 'Jinakalpikas' who were free to wander alone,
- (b) gītārthaniśrita°: The touring of a group (gaccha) of monks under the direction of the ācārya,
- and (c) agītārtha $^{\circ}$ : Wandering at will, unpermitted by the Jinas.

The first two, therefore, were the only permitted modes of touring. For the first also, a monk was required to possess high moral qualities and a solid grounding in the sacred texts.

From this point of view, the Jinakalpika, the 'Parihāraviśuddhika' (comm. 'one who practises pratimās), the Ācārya and the Upādhyāya, were looked upon as the 'gitārthas'.

The other members of the gaccha, those who had left the gaccha due to a calamity, those holding minor posts in the Church hierarchy like the Pravartaka, Sthavira and Ganāvacchedaka, and ordinary monks were grouped together as 'gtīārthanišrita'.

In the 'gitārtha' category itself, three degrees were marked out. The 'jaghanya'' was one who had studied the Nišithasūtra; the utkrṣta'' was one who knew the fourteen Pūrvas; and the 'madhyama'' was one who had studied the Chedasūtras.<sup>105</sup>

The monks were allowed to tour in a group under any of these three types of 'gītārthas', and normally nobody was allowed to remain or wander

<sup>104.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. III, 2784.

<sup>105.</sup> Ibid. Vol. I, 688-93.

alone. Remaining alone was likely to make a monk go astray, lose his knowledge, faith and conduct. Hence if, except the 'Jinakalpika', 'gitärthas' wandered alone then they had to undergo 'caturlaghu' punishment, while if an 'agitärtha' wandered alone he had to undergo the 'caturguru.'100

Besides the moral loss, a lonely monk was likely to be led astray by heretics like the Kaŋāda, the Saugata and the Sāṅkhya, or by women, or householders or his former relatives. More than that, if he had any doubts regarding study, those were likely to remain unsolved.<sup>107</sup>

# Improper Company:

A proper company was to be sought while touring, otherwise the monk had to undergo the following präyaścittas:  $^{168}$ 

| For touring with heretical nuns or eunuchs in a woman's attire at day time | 'Laghukaccheda'<br>or<br>'Gurukaccheda', |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| " " " at night                                                             | 'Mūla'.                                  |  |
| With Jaina nuns at day time                                                | 'Anavasthāpya'.                          |  |
| " " " at night                                                             | 'Pārāñcika'.                             |  |

In the proper company also, the monk had to choose the proper way, and had to follow the rules of walking (îryāsamiti). The following prāyaścittas were prescribed for transgression: <sup>169</sup>

```
Going by a wrong way or by a short cut at day ... 'Māsalghu'
,, at night ... 'Māsaguru'
Walking without 'īryāsamiti' at day time ... 'Māsaguru'
, at night ... 'Māsaguru'.
```

## Exceptions:

Under exceptional circumstances and calamities, however, a monk was allowed to go alone. The following were such circumstances:

- (1) to go to another teacher for further study,
- (2) to wait upon the teacher.
- (3) to fetch medicine for the ill.110
- 106. Ibid. 694-95.
- Ibid. 700-02.
   Ibid. Vol. II, 886-888.
- 109. Ibid.
- 110. Ogha-N. bhā., 28-29, pp. 20ab.

In cases of famine or other calamities, if a nun happened to be alone, then she was allowed to go to some other village only in the company of other women, or with a group of men and women, or with related males.<sup>111</sup>

# Touring and Rainy Season:

In the four months of the rainy season, however, the practice of staying at one place still continued, as it is so even now.

The monks discontinued this stay when the rains stopped. They were forbidden to leave the place earlier in normal circumstances. They were especially disallowed to go about on the 'kārtitki māhotsava' when people indulging in merry-making were likely to dislike the sight of a shaven monk.<sup>112</sup> Thus, it seems that the Church was conscious of the habits and the oninions of the society around it.

### Exceptions:

Under exceptional circumstances the monks could leave their place of stay even during the rainy season. These circumstances were the following:

- (1) Asiva Divine calamity,
- (2) Omovariä scarcity of alms.
- (3) Rayaduttha trouble from the king,
- (4) Bhaä fear (from the thieves),
- (5) Gelanna coming to know the news about the illness of a
- (6) Ābāhā mental trouble.
- (7) Dubbhikkha famine.
- (8) Dakaugha flood.

It may be noted that under such circumstances as well as in attacks by the enemy, the monks were given concessions to leave the place immediately even in the rainy season.<sup>113</sup>

#### RESIDENCE:

We have already noted the procedure in searching out a proper residence as given in the Niryuktis. The Bṛhatkalpabhāṣya repeats more or

- 111. Brh. kalp. bhd., Vol. V. 5934.
- 112. Ibid. Vol. II, 1449-1451.
- 113. Ibid. Vol. III, 2738-39; Ogha-N. bhd. 28. In this case, the instance of the Mālavas kidnapping the people from Ujjain is given.

less the same rules while adding minor ones here and there, as will be seen from the following account.

# The Time for Seeking a Residence:

A party was sent in advance to search out a proper residence and that was done with the consent of all. After hearing the reports of the party, the ācārya decided to fix a particular place for the next stay. If the ācārya did not consult all, then he, as also the monks if they refused to carry out his decision, had to undergo a prāyaścitta called 'māsalachu'. 144

The proper time for seeking a residence was the first half of this day. To avoid trouble from the police or wild beasts or prostitutes and others residence was not to be sought in the evening. If, however, they did not get any other, then the monks were allowed to enter a particular suitable place even in the evening. They had to go to a garden or an empty house or a temple early next morning.

Other rules regarding the reservation of the place for the guru, the space to be kept in between the two monks, the method of sleeping and the sequence of allotting space to different members of the gaccha were the same as those given in the Niryuktis. <sup>15</sup>

# Proper and Improper Residence:

The principal rules like the non-acceptance of such residences as were full of women, eunuchs and beasts and which were likely to make a monk go astray, seem to have remained the same.<sup>116</sup>

The Brhatkalpabhäsya refers to nine kinds of residences:

- (1) Kālātikrāntā where a monk lived for a period exceeding the normal one.
- (2) Upasthāpanā—that in which the monk had to return to the same place again (immediately).
- (3) Abhikrāntā—that which had been formerly resorted to by heretics.
  - (4) Anabhikrāntā that which was not resorted to by the heretics,
- (5) Varjyā that which had been originally built for himself by the owner, but later on handed over to the monks,
- B7h. kalp. bhd. Vol. II, 1456-63; Rules regarding sending the party, its composition and other details: Ibid. 1479ff.
  - Ibid. Vol. IV, 4372-4412.
     Ibid. Vol. II, 1496-97; Vol. I, 588-9; Vim. 13, 15-17.

BULL DCRI.--50

394

- (6) Mahāvarjyā that where sinful activity or fire-activity was always being done for the sake of the Brāhmins,
  - Sāvadyā that which was made specially for the monks,
- (8) Mahāsāvadyā that which was made specially for particular sādhus
- and (9) Alpakriyā that which was made for oneself by the house-holder, and was devoid of all faults.

In most of these, the monk was not allowed to stay for a longer period. If he did so, he had to face 'Māsalaghu'. For staying in residences represented by the categories (2), (3), (4) and (5), he had to undergo 'catvāro laghukā'; for (6), (7) and (8), 'catvāro guravah'. Only the ninth type was deemed pure for the monk.

In case there was lack of proper residence, the monk was allowed to obtain the above types of residences in the following order:

Alpakriyā, kālātikrāntā, upasthānā, abhikrāntā, anabhikrāntā, varjya, mahāvarjyā, sāvadyā and mahāsāvadyā. $^{117}$ 

Places where there were paintings of objectionable nature like those of women or of deities, were to be avoided by the monks. If, however, the paintings were of mountains, rivers, creepers, swastika, etc. then he could stay there. 11st So also, a residence specially prepared, cleaned, painted or thatched for the monk was not allowed. Only an ill monk could stay in the proximity of water in the absence of any other suitable place. In this case, a curtain (cilimili) was to be put at that direction at which there was water, and only those who had to nurse the ill remained with the latter at such a place. Nobody was allowed to accept a lodging on an island or to go over to that place by a bridge. 11st

It may be noted that the monks transgressing the rules of residence had to undergo punishments right from the 'māsalaghu' upto the 'pārāñcika'. The severity of the punishment increased with the position of the monk in the Church hierarchy.<sup>120</sup>

That the rules took into consideration the local environments and customs is revealed by such rules which permitted Jaina monks to stay in the company of householders in the region called 'Kaccha' (modern:

<sup>117.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol. I, 594-600.

<sup>118.</sup> Ibid. Vol. III, 2429-30.

<sup>119.</sup> Ibid. 2413-22.

<sup>120.</sup> Ibid. 2142-43.

Cutch).<sup>121</sup> Among these householders, weavers, potters and blacksmiths seem to have been favourite hosts of the monks.<sup>122</sup>

Supervision and Protection of Residence:

Having once accepted a residence, the monks inspected it at least thrice a day because of the possibility of unchaste women leaving their children there, or the robbers depositing stolen property, or a murderer leaving the coruse there.<sup>123</sup>

Apart from these possibilities, there was a likelihood of a courtesan entering the monastery. In that case, the monks requested her to go. If she persisted, she was bound and was handed over to the police next morning.

Having handed her over to the police, the monks requested the king to inflict on her the highest punishment as laid down for one who stole a necklace from the king's treasury (śrīgnha), for the prostitute had attempted to steal the jewel of celibacy from the monk. From this it appears that younger monks were sometimes accosted by courtesans. <sup>134</sup>

For such reasons, therefore, the monks were asked not to leave the residence empty when going to the begging round. An able and well-versed monk was left behind.

Reasons given for this show a minute observation of human psychology and a keen judgment of possibilities. For instance, it was argued that if all the monks left a particular place, then the owner was likely to become 'mithyāvādin', or some heretics or animals were likely to enter, or somebody die uncared for. Moreover, if all the monks went without asking the owner, then the latter was likely to take them to be ungrateful and discourteous, and once prejudiced the owner of the lodge was likely to stop their food. The public in general, also, was likely to ask them the reason of their all-out exit, and was likely to suspect that the monks were perhaps driven out. They therefore, refused to offer another lodge, and absence of a suitable lodge was likely to lead to acts of injury to living beings and the violation of celibacy by the monks. If an animal died uncared for in the deserted monastery, the people were likely to remark that the monks were living in a cemetery even though in the town! 125

<sup>121.</sup> Ibid. Vol. II, 1239.

<sup>122.</sup> Avasyaka-c. p. 285; Tikā (Haribhadra) pp. 484ff.

<sup>123.</sup> Brh. kalp. bha., Vol. IV, 4747-49.

<sup>124.</sup> Ibid. Vol. V, 4920-25.

<sup>125.</sup> Ibid. Vol. I, 544-46.

If somebody entered the monastery with the intention of stealing the requisities of the monk and said that he wanted to listen to a 'dharmakatha', then the occupant-monk refused to do so on the pretext of headache.

If an army occupied the monastery, the monks requested the king or the general to evacuate it, or allow them to take out the requisites. If it was not possible to take out the whole luggage in one round, three or four monks stood in a line and threw out quickly their requisites by the system called the 'Kollüka parampara', which has been ascribed by the commentator as peculiar to the country of Mahāršatra. <sup>106</sup>

If, in the absence of the majority of monks, the owner wanted to get the house coated with cowdung or paint, then those who were left in the monastery were to see that their requisites were not besmeared with the cowdung. If the workers for that job were males, then young monks could be asked to remain in the monastery. If, on the other hand, they were females, then only old monks were to be left behind.<sup>127</sup>

# The Time for Going Out:

The Jinakalpikas who had separated themselves from the 'gaccha' for the performance of the 'padimā', etc. could go out of the monastery only in the third 'porisi' of the day. The 'gacchavāsins', on the other hand, could go out without any special reason in the same period. For the purposes of bringing medicine for the ill, carrying out the work of the superiors, easing nature, study, returning requisites and for performing 'caityavandana' they could go out at any time. 128

#### Residence and Nuns:

Normally, the monks were not to come in contact with the nuns. They were advised to go to the forests if they did not get a proper residence.<sup>129</sup>

If, however, while on tour, the monks happened to come at a place with one gate and reached the place where nuns were living, they were asked to move on to the village if the time for begging had not set in by that time. If the monks were very much tired then they waited outside the village and an elderly 'gttartha' was sent to the nunnery. The 'sthavira' going there performed the 'naisadhiki' outside the lodge, hearing which either the nuns or the owner of the house came out. When the nuns came

<sup>126.</sup> Ibid. 571-79.

<sup>127.</sup> Ibid. Vol. II. 1691.

<sup>128.</sup> Ibid. 1670-73; Vim. 16, 7, however, forbids a pupil to go beyond a limit of hundred hands from the lodge.

<sup>129.</sup> Byh. kalp. bhā. Vol. III, 2163.

to know about the arrival of the monk, they were not to come out suddenly in a group. Only the 'pravartini' with some other old nuns came out. Then inquiring with bent head about their religious welfare, the monk asked whether the nuns had their begging round. Then they decided that the monks should beg in the half of the village and the nuns in the other half. Or the nuns begged in one row and the monks at another.<sup>130</sup>

In case the monks and the nuns did not get ideal residences, they took resort to such lodgings as were not on the same level. If the houses were on the same level then bamboo curtains were applied to the doors to avoid looking at the nuns.

When even such lodging were not available, the monks lived in a house which was situated at the side of, or along the way to, the nunnery. In this case, the monks were forbidden to go in the same direction in which the nuns went to ease nature, or to ease themselves in pots (mātraka), or go by making a loud sound.

If the monks failed to get even such lodging, then they were asked to select, as a last resort, the place which had its doors facing the nunnery. In this case, however, they closed the doors with bamboo or cloth curtains and went to ease themselves at a time different from that at which the nuns did so.

Normally, therefore, the monks had to select such a place where the roads of begging, touring and easing nature for both the monks and the nuns were separate. 131 It may be noted that in extreme and exceptional circumstances, the monks and the nuns were allowed to stay in one house, their compartments, however, being separated by a curtain of cloth. 132

It should not be ignored that the view upholding stay in the forest to avoid contact with women in general is strongly refuted by the commentator who upholds the stay of monks in villages and towns.

In this connection an interesting story is given in the Bṛhatkalpabhāṣya.<sup>133</sup> It is said that a certain messenger of king Murunḍa went to Puruṣapura (Peshawar) with a message from his king. But seeing the monks (raktapatṭas) there and interpreting it as a sign of bad omen, he refrained from seeing the king for three days. The minister to the king of Puruṣapura coming to know of it, told the messenger that the sight of the monks was not a bad omen in that country. The commentator adds at the end:

<sup>130.</sup> Ibid. 2208-10.

<sup>131.</sup> Ibid. 2274-89.

<sup>132.</sup> Ibid. Vol. IV, 3750.

<sup>133.</sup> Vol. III, 2290-94.

'evamasmākamapi pārsvasthādayaḥ tadīyasantatyaḥ ca ratthyādau drsvamānā na dosakāriṇyo bhavanti.'

The commentator, therefore, may be said to refer unknowingly to the fact that in some regions the monk was taken to be a sign of bad omen, while in other places he was not. On the latter observation he concludes that the monks and the nuns should stay in the cities as they were not deemed signs of bad omen. The solitary mode of life with ideas of least contact with the society, therefore, may be said to have fallen back by this time.

### CLOTHING:

We have already seen that the Svetāmbara texts do not advocate complete nudity to symbolize the vow of non-possession (aparıgraha).

The existence of the naked monks in the Cürni period, however, is indicated by a reference in the Avasyaka-cürnii<sup>134</sup> which says that the 'Uddandagas', 'Bodiyas' and the 'Sasarakkhas' wandered as naked monks who ate food in the palms of their hands.

Inspite of the existence of these naked ascetics and the Śvetāmbara opposition to nudity, <sup>35</sup> an interesting reference is to be found in the Brhatkalpabhāya 1<sup>36</sup> which may be taken to hint that nudity was the symbol of Jaina monks.

The reference comes in connection with the mode of behaviour of Jaina monks when they were likely to face an attack from the thieves. It is advised there that the monks should keep away all their requisites and clothing in a secret place and keep a vigil throughout the night. The reason for sitting naked was 'acelatalakṣaṇam jinalingamapratihatam'. Thus, nudity being the symbol of Jaina monks, the thieves were not likely to harm the naked monks.

The Vinisativinisikā, 137 which is attributed to Haribhadra, on the other hand, does not mention or prescribe nudity for the monks, but lays down the rule of using pure clothes free from faults.

#### How to Procure Clothes:

Normally the laymen were the chief source for the monk to acquire clothes for himself.

```
134. p. 169.
```

<sup>135. &#</sup>x27;Svalpataravastră acelakă':: Brh, kalp, bhā. Vol. IV, (p. 1092).

<sup>136.</sup> Vol. IV. 4809.

<sup>137. 13, 11-14.</sup> 

Whatever piece of acceptable clothing was offered to the monk, he had to use it as it was. Various präysécittas were prescribed for changing, cutting or transforming pieces of clothes from one quality to another. For instance, if a monk tried to transform:

- (1) a best piece into a mediocre type, then he had to face 'māsalaghu'.
- (2) .... do .... into an inferior type, then .... 'pañcarātrindiya'.
- (3) .... a mediocre one into the best type, then 'caturlaghu',
- (4) .... do .... into jaghanya, then 'pañcarātrindiva',
- (5) .... an inferior one into the best, then 'caturlaghu',
- (6) .... do into madhyama, then 'māsika'.

The monk had to accept only such clothing as he had predecided to accept. If he violated his vow and accepted any other piece, then also he had to face präyaścittas.

The normal procedure was that a monk who was in need of clothing, told his requirements to the Pravartin (comm: trtiyapadasthagitārtha) who conveyed it to the ācārya. Then permitted by the latter, the monks went a-begging for clothes either in pairs or groups. The ācārya was never allowed to go for begging clothes.

The group had a gitārtha in it, and then it accepted that clothing as was acceptable for it. No threatening or bringing pressure on the house-holder was ever allowed. The monks made proper inquiries before accepting clothing regarding their ownership, previous use, etc. If they failed to do so then they had to undergo prāyaścittas varying from 'pañcarātrindiva' to the 'māsalachu'.

The monks were to pacify the donor if the latter got angry due to their inquiries. They told him that they had to make inquiries as they were to accept only the pure and the acceptable pieces of clothes.

After scanning the clothes offered, and avoiding the faults of improper acceptance of clothes which, it may be noted, were more or less the same as those pertaining to the acceptance of food, the monks took all the clothes thus gathered to the guru, made 'ālocanā', showed the clothes to the guru who handed over only the required pieces to the needy monks.<sup>138</sup>

## The Method of Distribution of Clothing:

The monks and nuns had to accept that clothing which was given to them by their superiors.

138. Brh. kalp. bhå. Vol. I, 607-31.

Such clothes as were strong and selected for himself by the guru were allowed to be used by him. Then the rest were distributed first to the novice, then to the ill, then to the well-read, then to one who could explain the texts very well, then to the old monks (jätisthavira), then to one who was practising a penance, then to him who did not know the language of that country, then to one who was endowed with special qualities (labdhi), then to one of the greater standing (paryàyaratnädhika) and lastly to him who was of less standing (avamaratnika).

Sometimes a different sequence was also followed in distributing clothing. According to this system, the ācārya got the clothing first, then the ill, then one who had no clothes, then the respected, then the pravartin, then the stahavira, then the ganāvacchedin, and lastly the well-read. The last four were the same in this system as in the previous one.

As is ordinarily natural to human nature, the monks seemed to quarrel between themselves for acquiring the best possible clothing for them out of the whole lot, and sometimes went to the extent of hiding the best clothes. The Brhatkalpabhāṣya lays down various prāyaścittas in this case. 132

# Proper and Improper Clothing:

The principal rules concerning the proper and improper types of clothing for the monks remained more or less the same. But the Bhāsyas and the Cūrnis give certain exceptions to and amplifications of these fundamental rules. 140

The normal rule was that clothing was to be used not for bodily decoration but for bodily protection. For this purpose the monks were disallowed to use complete and untorn clothes (kṛtsna). This 'kṛtsna' could be of four types:

- (a) Dravyakrtsna: that which was made of valuable material.
- (b) Kṣetrakṛtsna: that which was rare in certain countries and hence valuable; for instance, the clothing from the eastern regions fetched high price in the country of Lāṭa,
  - (c) Kālakṛtsna: that which was of immense use in certain seasons,
- (d) Bhāvakṛtsna: that which was valuable on account of colour and price.  $^{141}$

```
139. Vol. IV, 4314-29.
```

<sup>140.</sup> See also Vim. 13, 11-14.

<sup>141.</sup> Brh. kalp bhā. Vol. IV, 3884-86.

According to the price also, there were different grades of clothes. The highest was that which had as its price one lakh of Pāṭaliputra rupees (rūpaka), the cheapest was that which was valued at eighteen rupees, while the medium one stood in between these two. 142

Various prāyaścittas were prescribed for the monk who accepted complete pieces of clothes of various prices:

|        | Price       |        |      | Prāyaścitta                 |
|--------|-------------|--------|------|-----------------------------|
| 18     | Pățaliputra | rupees |      | 'Catvāro laghavah           |
| 20     |             | ,,     |      | 'Catvāro guravah            |
| 49     | ,,          | ,,     |      | Sadlaghavah                 |
| 500    | "           | ,,     |      | 'Şadguravah'                |
| 999    | ,,          | ,,     |      | 'Cheda'                     |
| 10000  | "           | **     |      | 'Mūla'                      |
| 50000  | ,,          | ,,     |      | 'Anavasthāpya'              |
| 100000 | ,,          | ,,     |      | 'Pārāñcika'                 |
|        |             |        | . •  | <b>-</b> 11                 |
|        |             | Ano    | tner | Table:                      |
|        | Price       |        |      | Prāyaścitta                 |
| 18     | Pataliputra | rupees |      | 'Laghumāsa'                 |
| 20     | ,,          | - "    |      | 'Caturlaghavah'             |
| 100    | ,,          | ,,     |      | 'Caturguravah'              |
| 250    | ,,          | ,,     |      | 'Sadlaghavah'               |
| 500    | ,,          | ,,     |      | 'Ṣaḍguravaḥ'                |
| 1000   | ,,          | ,,     |      | 'Cheda'                     |
| 10000  | ,,          | ,,     |      | 'Mūla'                      |
| 50000  | ,,          | ,,     |      | 'Anavasthāpya'              |
| 100000 | ,,          | ,,     |      | 'Pārāñcika'                 |
|        |             | 1      | +1   | Table:                      |
|        |             | Ano    | nner | Table:                      |
| 18     | Pațaliputra | rupees |      | 'Caturgūrū'                 |
| 20     | **          | "      |      | 'Ṣaḍlaghu'                  |
| 50     | ,,          | "      |      | 'Şadguru'                   |
| 100    | ,,          | **     |      | 'Cheda'                     |
| 1000   | ,,          | "      |      | 'Mūla'                      |
| 50000  | ,,          | ,,     |      | 'Anavasthāpya'              |
| 100000 | ,,          | "      |      | 'Pārāñcika'. <sup>143</sup> |
|        |             |        |      |                             |

<sup>142.</sup> Ibid. 3890. 143. Ibid. 3893-98.

BULL. DCRI,--51

The reasons for the prohibition on the use of full and valuable clothes were based on commonsense. Such clothes were said to have the following drawbacks:

- (1) They were generally heavy,
- (2) There was always a likelihood of thieves attacking the monk wearing such garments,
- (3) They required lot of water for washing which went against the rules of monastic behaviour.
- (4) It was likely that there would be trouble from the guards. Here a story is told of an ācārya who had to face the attack of thieves for a valuable kambala given to him by the king.
  - (5) The people condemned the monk wearing such garments.

### Exceptions:

The monks were, however, given a wide latitude to conform to local habits and manners. For instance, it was said that the people of Thūnā (mod. Thaneshwar)<sup>144</sup> used clothes after cutting the ends (daškā), and the monks were also asked to do so. On the other hand, in the Indus region the people did not cut the ends of the garments, hence the monks also were forbidden to do so.

In the city of Tāmalititi<sup>145</sup> in the country of Nemāli (mod. Nepal). <sup>146</sup> and in the region called Sindhu-Sovīra, monks were allowed to use complete pieces of clothes as was the custom there.

In the country of Mahārāṣṭra, monks were allowed to use complete pieces of 'nīlakambalas' as was said to be the custom there in the winter.

Kings and royal persons who had taken to monklife, were allowed to use soft garments till they got used to coarse ones.

In cases of calamities and hard life, the monks sold their valuable clothes and provided for the maintenance of the gaccha  $^{147}$ 

In the country of Golla<sup>148</sup> the month of Caitra was very cold and the monks residing there were allowed to wear necessary garments to protect themselves from cold.<sup>149</sup>

- 144. CAGI., p. xliii, f.n. 2, for 'sadaśa vastra' see Ogha-N. bhā. 13.
- 145. Identified with mod. Tamluk, CAGI., p. 732; See Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 3912.
- 146. Imp. Gaz., Vol. X, p. 274.
- 147. Brh. kalp. bhā. Vol IV, 3900-17.
- 148. Identified with Goli in Guntur Distt., by JAIN J. C., Life in Ancient India, p. 286.
  - 149. Avasyaka-c. p. 274.

Certain clothes were to be used in certain cases. The 'uggahaṇantaga' or the 'uggahaṇantaga' was not to be normally used. But in case a monk was suffering from 'bhagandara' (piles), he was allowed to use it as it was not likely to hinder his studies or evoke public condemnation. The bandage was to be washed frequently so as to avoid the wound becoming septic. 150

# The Style of Wearing Clothes:

clitW

In all, the monk put on one woollen and two cotton garments. He could not accept all the three of one type, otherwise he had to face punishment for that.

The cotton clothes were to be worn inside the woollen one. If the former was put over the latter one then it was taken as an effort of decoration on the part of the monk doing so.<sup>151</sup>

For putting on the clothes improperly, the monk had to undergo the following prāyaścittas:  $^{152}\,$ 

|                   |       | that of an householder.                                                                                 |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catvāro gurumāsāķ | (i)   | For tying the colapattaka (?);                                                                          |
|                   | (ii)  | For arranging the ends of the<br>upper cloth on the two shoulders<br>so as to resemble the garuda bird; |
|                   | (iii) | For placing the upper garment on one shoulder (?);                                                      |
| Catvāro laghavah  |       | For covering both the shoulders                                                                         |

like a nun,

Māsalaghu .. (i) For tying the head with the gar-

ment like a turban,

(ii) For arranging the garment on the

(ii) For arranging the garment on the shoulder so as to make it hang down like the tail of a cow.

For putting on an apparel like

### The Number of Clothes:

The normal number of clothes was three. But if a monk was unable to ward off cold with three clothes, he was allowed to use seven clothes as the maximum, only after the permission of the guru.

150. Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4102-04.

151. Ibid. 3665-67.

152. Ibid. Vol. I, 758.

The combination of these seven clothes consisted as follows:

- (a) either three strong clothes.
- or (b) five: some strong and some of a weak texture,
- or (c) all the seven as old ones.

There was no fixed limit to the number of clothes used by the 'ganactitaka' (the administrator of the gana). The rest of the monks were allowed to keep neither more nor less number of clothes than laid down. <sup>153</sup>

The 'Sthavirakalpika monk' used three clothes (two of cotton and one woollen), while the different categories of the 'Jinakalpika' monks used the following number of clothes:



Monks belonging to category (4) used either one, two or three clothes; those of category (2) used either one cotton garment, or one cotton and one woollen (i.e. two), or two cotton and one woollen (i.e. three) garments.<sup>154</sup>

That cloth was deemed good which was likely to last at least for a period of six months.<sup>155</sup>

The measure of the cloth used by the 'Jinakalpika' monks was such that in length it was two 'ratnis' or four hands, and in breadth it was one and a half hands. 156 The length of the cloth used by the 'Sthavirakalpins' was either three and a half or four hands, and the breadth two and a half hands. 157

# Stitching and Repairs:

Stitching of clothes could be done with the due observance of rules for it, and only when necessary.

- 153. Ibid. Vol. IV, 3985-50.
- 154. Ibid. Vol. II. 1087.
- 155. Ibid. Vol. IV. 3967.
- 156. Ibid. 3966.
- 157. Ibid. 3969.

Washing also was to be done for a sound reason, and not for the sake of decorating the body.

If the monks happened to get untorn cloth, then they were to tear it to the size they wanted. In tearing the cloth no himsā was supposed to take place.<sup>158</sup>

# Emergencies:

Normally no exchange of clothing was allowed between the monks and the nuns. But it seems that when they were robbed of their clothes by the theves exchange of clothes was allowed under very strict rules of proper conduct.

In this case, the monks and the nuns were allowed to offer clothes to one another through the youngest members of their respective groups. If such a one was not available, then the middle-aged could do so in the presence of either a sthavira or a sthavirā.<sup>139</sup>

In extreme cases of the shortage of proper clothing, the commentator goes to the length of advising the monks to put on the garments of other sects. He remarks:

> 'śākyādiveṣeṇa tadīya upāsakānām yatibhyo vastradāpanāya prajñāpanārtham svayam vā grahaṇam vastrasyotpādanam tadartham paralingam kartavyam/"

If cotton clothing was not available, the monks were advised to get bark (valkaja), or 'paṭṭavastra' (of tiriṭa) or the 'kausikāra vastra'. In the absence of woollen cloth, he was allowed to have either first the bark-cloth, or secondly the 'kauseya' or lastly the 'paṭṭaja' cloth.'61

On the whole, it may be said that the Church was alive to the different customs of different regions and it adjusted its rules regarding the clothing of monks according to the social environment around it. At the same time, however, it did its best to retain the fundamentals of the rules of proper clothing, simultaneously going a step further in giving more concessions than those in the texts of the Canon.

### Requisites:

The Brhatkalpabhāṣya¹62 gives the same list of requisites used by the Sthavirakalpikas and the Jinakalpikas as given in the Oghaniryukti, which

- 158. Ibid. 3919-51; 3992-98.
- 159. Ibid. Vol. III, 2976-88.
  - 160. Ibid. comm. on 2995, Vol. III.
- 161. Ibid. Vol. IV, 3668.
- 162. Ibid. 3962ff.

need not be repeated here again. Not only that but even the 'utkrşta', 'jaghanya' and the 'madhyama' number of requisites in the case of both of these modes of monastic life are identical in both these texts.

It may, however, be noted that the former text describes a number of other requisites which were used by the Jaina monks at that time.

Duplicates in the Rainy Season:

The monks had to stay at one place in the rainy season when it was difficult to procure requisites in case the older ones got out of use. For instance, the broom generally got wet owing to the monk's stay in the potter's house, and it was, therefore, difficult to use the wet ends of the broom. If the monk used wet broom then there was a likelihood of killing living beings with it.

So also in the case of the 'Colapatta' the same thing happened. Putting on a wet colapatta led to indigestion and fever, and there was, therefore, a strong need for the monk to have duplicates in the rainy season. <sup>180</sup>

Hence, the following articles were used by the monks in rainy season:  $^{164}$ 

Dagala-A piece of stone or of brick (to clean the anus?);

Kūdamuha—A pot to deposit the medicines for, of the excreta of, the ill:

Mattagatiga-Three pots for excreta, urine and cough:

Leva-Coating for the pot:

Pāyalehaņiyā-A wooden apparatus to take out mud from the feet;

Santhāra—Bedding for sleeping as well as for protection to living beings;

Pidha-A stool:

Phalaga-A plank to sleep over:

Duguna nijjogo-Double the number of pots normally used,

Besides this provision for the rainy season, the following articles are mentioned as forming the requisites of monks during the tour; 165

(1) Talikā—Shoes bound to the feet both at day and at night to save the feet from thorns,

163. Ibid. 4249-62.

164. Ibid. 4263-77.

165. Ibid. Vol. III, 2882ff.

- (2) Putaka—A kind of shoe meant to save the feet from having crevices due to cold,
- (3) Vardhna—A stitching instrument to bind together the torn soles of the shoes,
  - (4) Kośaka-The protector of nails, made of leather,
- (5) Kṛtti—A piece of skin-leather which was worn by the monks if their clothes were stolen by the robbers.

(6) Sikkaga (śikyaka?)—Pingoes to be used for hanging the almsbowl when other requisities were stolen away.

- (7) Kāpotikā-Same use as above, or to carry the ill monk,
- (8) Pıppalaka—Razor;
- (9) Sūcī-A needle (to stitch clothes),
- (10) Ārī-to stitch the soles of shoes,
- (11) Nakharadana-Nail-cutter.
- (12) Kośa—Used in taking out that part of the skin where the snake had bitten a monk,
  - (13) Some medicines,
- (14) Rare articles which were not available in the region where the monk wanted to go,
  - (15) Wholesome corn like 'sattu' which was good in hot seasons.
  - (16) Everything that was needed by the ācārya,
  - (17) Nandibhājana 166—Pot used for begging (?).
  - (18) Dharmakaraka—A pot with a straining arrangement for water,167
- (19) Paratirthika upakarana—The requisites and an apparel of the heretics. Jaina monks were advised to put this on when they were in a heretical region in order to seek food and drink.
- (20) Gulikā—It is explained as the 'valkala' by the Viśesacūrni. These were to be used by the Jaina monks when they were touring in the region where the worshippers of Siva (Pandaranga) were predominant, as for instance, in the caves and mountains.

Another meaning suggested is that of a pill. In cases of shortage of water, the 'gitārtha' told the agitārtha that he had used a 'tuvaravṛkṣaguṭṭkā' got from other travellers to purify water. Thus, he pretended that he used pure water so that the 'agitārtha' might not suspect the action of the 'gitārtha'.

<sup>166.</sup> Also Ogha-N. bhā. 321: 'Nandibhāṇa.'

<sup>167.</sup> Also in Cullavagga, V, 13, 1.

The latter, however, made 'alocana' for this. It seems that to keep the mind of the novice free from prejudice, the 'gitartha' went to the extent of telling him a lie!

(21) Khola—It signified clothes dripped in milk (and then dried) (?).

If while touring, the 'gītārtha' did not get pure water for washing clothes, he washed his clothes with any sort of water which, after washing, took the colour of milk in the dried clothes.

When the 'agitartha' saw it, he was likely to have no doubt regarding the water used by the 'gitartha' for washing purposes, as the water left behind by the latter had already took white colour of milk which resembled normal colour of water in which clothes are washed

This was done to prevent the 'agītārtha' from losing confidence in the 'gītārtha' for laxity of behaviour!

It is interesting to note that a monk was allowed to wear a heretic's clothes in hostile regions. So also the action of the 'gitärtha' regarding 'gulikā' and 'khola' speak for the attempt of the Church to preserve its moral appearance at any cost.

# The Begging Bowl:

Details regarding the begging bowl and the process of coating it are the same as those given in the Oghaniryukti, with this difference that the following prāyaścittas are given in the Bṛhatkalpabhāṣya<sup>188</sup> pertaining to the following faults.

- 'Catvāro gurukāḥ'—If a person, not knowing the details of the chapter on 'pātraiṣaṇā' from the Acārānga', was sent to bring the lena.
- 'Catvāro laghukāḥ'—if one who had studied it, but did not remember the details about it, was sent.
- 'Māsalaghu'—(i) for coating the pots without the permission of the acarya.
  - (ii) for not taking the permission of the cart-owner for the oil.
- Catvāro laghukāḥ—(i) for taking the oil at night and using it at night,
  - (ii) for taking the oil when dew is falling, or when bulls or calves are tied to the cart,

- 'Catvāro gurukāḥ'—(i) for taking the oil when a dog is sitting under the cart.
  - (ii) for coating the pot for decoration,
- 'Māsika'—(i) for accepting a mediocre pot when decided to accept the best.
  - (ii) determining to accept the inferior but accepting the mediocre.
- 'Pañcaka'—(i) for accepting an inferior pot when decided to accept the best.
  - (ii) for determining to accept a mediocre one, but accepting an inferior one.
- 'Caturlaghu'—(i) for determining to accept a mediocre one, but accepting the best,
  - (ii) for determining to accept the inferior but accepting the best,

### The Cilimilikā (Curtain):

This requisite, as we have already seen, 160 was used to cover the entrances of the lodging without doors.

The details, however, are to be found in the Brhatkalpabhāṣya.<sup>170</sup> The following account of it is based chiefly on the above text.

### Kinds of Curtains:

They were fivefold and were made either of yarn (sutta), or of strings (rajju), or of bark-pieces (vakka), or of bamboo (kadaga), or of sticks (danda).

#### Measurements:

The 'cilimilika' was supposed to be of the standard size when it was five hands in length and three in breadth. This size was uniform for the 'aurnika', 'ksaumika' and the 'valka' curtains.

The total quota of cloth secured for this purpose was such as could be sufficient for the requirements of all the members of the gaccha.

Each member of the gaccha was not necessarily given a separate curtain. The practice of obtaining that quota of cloth which could serve the

```
169. Brh. kalp. 1, 18.
```

170. Vol. III. 2374ff; Vol. IV. 4804-17.

BULL. DCRI.--52

purpose of several members of a gaccha as a single unit was also sometimes followed.

(athavā yāvatyo gaccham sakalamapi veştayanti tāvatyo grhvate, na pratvekamekaikasvā grahananiyamah iti).

#### The Distribution:

The gaṇāvacchedaka had the full quota of the total cloth in his control. He then distributed it according to the needs of each monk.

When to Use a Particular Tupe of Curtain?

It was said that the 'cilimili' was an essential article of the 'gacchavāsins' or the 'sthavirakalpikas'.

The 'śūtramayī', 'rajjumayī', 'valkamayī' and the 'dandakamayī' curtains were to be used while on tour. The last, however, made of bamboo (kadaga), was used when the monks were not touring.

# The Uses of a Curtain:

The following were the occasions when the 'cilimilika' was used:

- (1) while doing 'pratilekhanā',
- (2) when studying,
- (3) to avoid women gazing at the monks,
- (4) to prevent foul smell getting in from a particular direction,
- (5) to avoid sight of blood or fat.
- (6) to avoid servants (ceta) peeping in,
- (7) to protect oneself from flies and gnats,
- (8) to enable the ill to ease nature.
- (9) to prevent the ill from taking nearby objects like milk, etc.,
- (10) to close the entrance with a bamboo curtain to prevent thieves and others getting in,
- (11) at the time of giving medicine to the ill,
- (12) to close the doors till the dead was not disposed of.
- (13) to carry the dead by the 'dandaka cilimili'.
- (14) to prevent rain coming in,
- (15) to spread wet requisites over the curtain for drying.

and (16) to prevent the ill from being the victim of spirits and ghosts. This was very often the case in the country called Golla.<sup>171</sup>

171. Ibid. Vol. III, 2378-81; See 'Cilimika' in Cullavagga VI, 2, 6. It has been translated as 'a carpet': SBE., XX, pt. III, p. 167.

#### The Use of Skins:

We have already seen that the Bṛhatkalpasūtra permitted the monk to make use of skins with hair. But such skins were not to be a complete (kṛṭsna) piece. The reasons for the non-use of complete pieces of skins was that they led to pride, cruelty and indifference to animals. Moreover, the fact remained that a living being getting into such a shoe could not get out easily.<sup>172</sup>

The skins were generally used for various kinds of shoes as also to cover oneself if the clothes were stolen by robbers.

Such monks whose feet were delicate (asahu), who were on tour (viha), who were troubled by thieves and wild animals (sainbhama), who were ill (atara), who suffered from leprosy (koṭtha) or piles (arisa), who had eye-trouble (cakkhudubbala), and who were young (bāla), were allowed to make use of shoes.

The following types of shoes are mentioned: 173

Egapuda — having one sole.

Dupudādīvari - having two or more soles,

Khallaga - (a) 'ardhakhallaka': covering half the feet,

(b) 'samastakhallaka': covering the entire feet,

Khaiisa — which covered the ankle (ghuntaka).

Vagguri - which covered the toes as also the foot.

Kosaga - which covered the toes to save them from getting

struck against stones, etc.,

Jangha — which covered the whole thigh,

Addhajanghā - which covered half the thigh.

With all this, however, only the persons previously mentioned and those who had to walk quickly for some urgent work of the kula, gaga or saingha, were allowed to use such shoes. This is clear from the various prāyaścittas laid down for those who used such shoes without any reason.<sup>174</sup>

### Other articles:

Besides the requisites noted up till now, there were others which were used by monks occasionally or in certain regions.

For instance, if the monks happened to go to the Golla country, where people were very particular about purity, they were allowed to use the 'ghadimattaga', and not otherwise.<sup>175</sup>

```
172. Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 3856-61.
```

<sup>173.</sup> Ibid. 3847.

<sup>174.</sup> Ibid. Vol. IV, 3852-55.

In regions of excessive rain like the Konkaņa, Jaina monks were permitted to use an umbrella. 176

The Oghaniryukti commentary<sup>177</sup> refers to 'nālikā' which was a stick, four añgulas more than one's own height, used to test the depth of water in the rainy season.

### Total Number of Requisites:

With all these various articles occasionally used by the monks, the list of fundamental articles used by the Sthavirakalpika monks remained unchanged, inasmuch as the Bṛhatkalpabhāṣya mentions the same list as that given in the Oghanirpukti.

The number of requisites, however, differed with different types of the Jinakalpika monks.

- (1) Such of the Jinakalpika monks who went about naked and ate food in the hollow of their hand, used only two requisites: the 'rajoharana' and the 'mukhavastrikā';
- (2) Those who wore clothes but ate food in the palm of their hand used either three, four or five requisites consisting of:
  - (a) 'Rajoharana', 'mukhavastrikā' and a cotton garment,
  - or (b) 'Rajoharaṇa', 'mukhavastrikā' and one garment of wool and one of cotton,
  - or (c) 'Rajoharaṇa', 'mukhavastrikā', two clothes of cotton and one of wool;
- (3) Those who went about naked but carried a begging-bowl used the following articles:
  - (a) pātra, (b) pātrakabandha, (c) pātrasthāpana, (d) pātrakesarikā,
     (e) patalakāni, (f) rajastrāņa, (g) gocchaka, (h) rajoharaņa
    - (i) mukhavastrikā.

(4) Those who put on clothes and carried an alms-bowl, used the above nine articles besides one, two or three clothings.<sup>178</sup>

# Fundamentals Unchanged:

Inspite of these distinctions and a variety of new requisites which the monk was allowed to use, even a later text like the Viiniśativiiniśikā does

<sup>175,</sup> Ibid. Vol. III, 2369

<sup>176.</sup> Avasyaka-c. p. 366.

<sup>177.</sup> p. 218a.

<sup>178.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol. IV, p. 1087.

not seem to have changed its views regarding 'aparigraha'. The text explains 'ākificanna' as follows:

Pakkhië uvamäë jam dhammovagaranäiregena | Vatthussägahanam khalu tam äkincamamiha bhaniyam ||<sup>179</sup>

'That is non-possession which implies the non-acceptance of articles other than those sanctioned by religion, like the birds who keep nothing with them except their wings which are instrumental to their flying'.

### Begging and Food:

As more or less the same rules regarding this item of monastic life are to be found in the post-canonical works, only such rules as are described in details and somewhat new to the canonical texts are described below.

Who was sent on the Begging Tour?

As pure food begged in a proper way led to the perfect mode of monk life, only those who were well-versed were sent on the begging tour.

One who had not studied the chapter on 'pindeṣaṇā' in the Daśavai-kālika was not allowed to go to beg food. One who had read it but was unaware of its meaning, was also deemed unfit for the purpose. He who had read it but had not understood it properly even when explained, or had no faith in it, or was not tested regarding it, was not allowed to go. So also a novice who was not confirmed (upsatrāpita) was not permitted. Those who were not taught the 'sāmācārī' (pratidinakriyākalāparūpā) were not sent on the begging tour. 180 If these were sent, then, various prāyaścittas were prescribed

The monks had to go in pairs or in groups. Nobody was encouraged to go alone, and more so a nun who was likely to be bitten by a dog or attacked by young men or enemies.<sup>181</sup>

### Mode of Begging:

At the time of begging, the monk had to take all his requisites with him. If that was not possible he took at least the bowl, the staff, the pair of clothes, a small pot (mātraka), the patalas and the broom, all of which were termed 'āyārabhāndaga' 1882 The shoulder and the pots were to be covered with the cloth.183 The mode described is the same as laid down in the canonical texts.

```
179. 11, 13.
```

Brh. kalp. bhā. Vol. I, 531; Vol. II, 1265.

<sup>181.</sup> Ibid. Vol. V, 5933; Ogha-N. bhá. 221-22.

<sup>182.</sup> Ibid. 227.

<sup>183.</sup> Ibid. p. 213a; Ogha-N. 701.

The various modes of peculiar begging under an 'abhigraha' (vow) as described in the Bṛhatkalpabhāṣya<sup>154</sup> are the same as those in the Uttarādhya-yana.

The monk walked with a calm mind, following the rules of 'samitis' properly. If, however, he happened inadvertently to enter a house which had a wild dog or a cow, then he took shelter of a wall or repelled them with his stick.<sup>185</sup>

If the householders questioned about his rules, the monk was expected to explain them the faults of improper begging and of impure food. 186

## Time for Begging:

The Oghaniryuktibhāṣya says that the monks went out twice a day. They went out once for obtaining water, and at the normal begging time they sought food.

A monk, who was not on fast, had to beg only once a day. If food was insufficient, then he was allowed to undertake a second round. This concession, however, seemed to be very rare as otherwise he had to face a prāyašcitat for the number of rounds he undertook during one day without any reason.

| Jumber of Rounds in a day | Präyaścitta       |
|---------------------------|-------------------|
| Two                       | <br>'Māsalaghu'   |
| Three                     | <br>'Māsaguru'    |
| Four                      | <br>'Caturlaghu'  |
| Five                      | <br>'Caturguru'   |
| Six                       | <br>Sadlaghu'     |
| Seven                     | <br>'Sadguru'     |
| Eight                     | <br>'Cheda'       |
| Nine                      | <br>'Mūla'        |
| Ten                       | <br>'Anavasthāpya |
| Eleven                    | <br>'Pārāñcika'.  |

A monk undergoing a 'calittha' or a 'chattha' fast was allowed to beg twice, while one practising an 'atthama' (eighth) fast could beg thrice. Those who fasted for a long period were allowed to beg for more than three times.<sup>187</sup>

<sup>184.</sup> Vol. II, 1649.

<sup>185.</sup> Ibid. (p. 503).

<sup>186.</sup> Ibid. 1602-08.

<sup>187.</sup> Ibid. 1697-1700.

The young, the old, and those on fast were also allowed to beg earlier than the scheduled time for begging.

# Proper and Improper Food:

The forty-six faults pertaining to improper food are to be found repeated in the post-canonical texts<sup>188</sup> also, and hence they need not be cited here again.

Besides these, the same old rules about the non-acceptance of food from the person who gave lodging to the monks (sejiğyara), 189 the non-eating of food kept overnight, 190 the giving up of 'vikris', 191 and the non-acceptance of food from heretical ascetics 182 are found to be repeated.

It may, however, be noted that the Brhatkalpabhāṣya<sup>180</sup> and the commentary on the Jītakalpa<sup>180</sup> give a definite system of prāyaścittas for the violation of the forty-six faults pertaining to begging:

# Udgama Faults:

| Fault                                                                           | Prāyaścitta             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Adhākarma                                                                       | <br>'Catvāro gurukāh'   |
| Auddeśika                                                                       | <br>, ,                 |
| Miśra                                                                           | <br>" "                 |
| (Bãdara)                                                                        | <br>,, ,,               |
| Abhyāhṛta                                                                       | <br>" "                 |
| Kṛta                                                                            | <br>'Mäsaguru'          |
| Pūtika                                                                          | <br>,,                  |
| Adhyavapūraka                                                                   | <br>,,                  |
| Sthāpita                                                                        | <br>'Mäsalaghu'         |
| Prākaṭa                                                                         | <br>,,                  |
| Prāmītya                                                                        | <br>,,                  |
| Parivartita                                                                     | <br>**                  |
| Krīta                                                                           | <br>,,                  |
| (Svagrāma abhyāhṛta)                                                            | <br>,,                  |
| Pihita                                                                          | <br>n                   |
| Mālāpahṛta                                                                      | <br>,,                  |
| (Itvara sthāpita)                                                               | <br>'Pañcarātrindināni' |
| Sükşmaprābhṛtikāyam                                                             | <br>" "                 |
| For the rest of the Udgama dosas                                                | 'Catvāro laghukāh'      |
| 188. Ibid. Vol. I, 533ff; Vin. 13.                                              |                         |
| 189. Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 3540-49.                                          |                         |
| 190. Ibid. Vol. V, 6005.                                                        |                         |
| 191. Ibid. Vol. II, 1705-13; Ogha-N. bhā. 18.                                   |                         |
| <ol> <li>Brh. kalp. bhā. Vol. V, 5089.</li> <li>Ibid. Vol. I, 532ff.</li> </ol> |                         |
| 195. 101d. VOI. 1, 53Zff,                                                       |                         |

194. Jit. 35: bhd. vs. 1087-1719.

416 S. B. DEO

## Utpādana Faults:

Nimitta . 'Catvāro gurukāḥ' Māyāpipida . 'Māsaguru' Cikitsāpipida . 'Laghuko māsaḥ' Vacanasainstava . " "

Mūla .. ,"
For the rest of the Utpādanadosas .. 'Catvāro laghukāh'

## Esanā Faults:

Lipta .. 'Pañcarāïndiya' 'Lipta' with articles like wine,

excreta, flesh ... 'Catvāro laghukāḥ' 'Lipta' with oil, ghee, etc. ... ,, ,,
Purekarma ... ,, ,,

Paścātkarma
Accepting food containing
powdered bulbs, roots, etc.
Besides these, if he accepted

Accepting food from a eunuch or a leper .. 'Catvāro laghukāḥ'

was doing activities like cutting, spinning and pounding 'Māsalaghu'.

If he ate in excess 'Catvāro laghavaḥ' If he ate with hatred

If he ate 'sadhūma'

If he ate 'siṣkāraṇa'

If he tock food in the

festival of the heretics<sup>195</sup> ... 'Caturlaghavah'

If he took with permission
the fruit belonging to a heretic ...

, the Bhogika 'Caturguru'
, the Gräma 'Sadlaghu'
, the Vanik 'Sadguru'
, the Gosthi 'Cheda'
the householder 'Mila'

,, the police ... 'Anavasthāpya' ,, the king ... 'Pārāñcika.' 198

B7h. kalp. bhā. Vol. V, 5089.
 Ibid Vol II. 906

#### Exceptions:

Ample exceptions to these rules about food are to be found in this phase of monachism.

Against the general rule of not accepting or eating food at night, the following exceptions were allowed: 197

- (1) in cases of illness:
- (2) in cases of the unbearable severity of trouble from hunger, thirst and weakness:
- (3) under the practice of penances like 'Candagavejjha' if that was likely to lead to 'asamādhi';
- (4) along travel.

In Mahārāṣtra, monks were allowed to take food along with the Kalpapalas or Kalīls, and in the country of the Indus, monks could take food with the washermen (rajaka). In the Konkana, people were said to be in the habit of eating various kinds of fruits and flowers, and in the Sindhu region people being predominantly of non-vegetarian habits, the monks were asked to adjust their mode of life with these surroundings. <sup>186</sup>

Sometimes the monks were forced by the king, wishing to ward off some calamity or to please some divine being, to take food at night. 199

Under circumstances of siege of the place of residence, the monks were not allowed to beg out of the gates of the town if the guards suspected them. If, however, they assured them about the alms, then the monks were permitted not to go out but accept even impure food from them.<sup>300</sup>

If a monk happened to go to a settlement of robbers or to a deserted village where only flesh was available for eating, then the monk was allowed to partake of flesh as an exception to the general rule of not eating flesh.<sup>201</sup>

In the northern part of India (Uttarāpatha), people generally took food at night. If monks happened to travel there under exceptional circumstances like famine, then they had also to follow the local practice of eating food at night.<sup>202</sup>

Under sickness, the monks were allowed to take wine with the advice of the doctor. The commentator goes on to add that the monks should secure

```
197. Ibid Vol. III, 2872-81
198. Ibid. Vol. II, (p. 384).
199. Ibid. Vol. V, 4962-64
200. Ibid. Vol. IV, 4826-30.
201. Ibid. Vol. III, 2906-11; Nis-C. p. 134.
202. Ibid. p. 139.
```

BULL. DCRI.-53

S B. DEO

wine in such cases even by wearing other types of garments if it be necessary for that! (yadi svalingena na prāpyate uḍḍāho vā bhavati tato liṅgabhedādikamapi kartavvam).<sup>203</sup>

As against these exceptions, cases of refusing to take advantage of such concessions were not wanting. The Avaŝyakacuïni<sup>264</sup> describes the story of one Jinadatta who refused to eat flesh even though prescribed to him by a physician. The Vyavahārabhāṣya<sup>265</sup> depicts the tale of some five hundred Jaina monks who met death by fasting and let their bodies exposed to the jackals and vultures when they could not get food owing to a famine in Kosala.

## Way of Eating Food:

418

The rules about eating food were the same. The monk was not to consume food with attachment either for its taste or for its quality. No sound of teeth or of mouth was to be done while eating.<sup>306</sup>

The Jinakalpikas and the Sthavirakalpikas:

The following were some of the differences regarding food between the monks of these two modes of discipline:

- (1) The Jinakalpikas ate food in the same 'porisi' in which it was obtained, while the Sthavirakalpikas were allowed to preserve it upto the fourth 'porisi.'207
- (2) The Jinakalpikas were not to go beyond the chief garden (agrodyānāt parataḥ) for obtaining food, while the Sthavirakalpikas were allowed to go to a distance of half a yojana for this purpose.<sup>208</sup>

(3) The Jinakalpikas never accepted food from a lady right from the day she had conception, while the Sthavirakalpikas could do so till she was very much advanced in pregnancy.

- (4) The Sthavirakalpikas did not accept food from a lady whose child was being nourished on breast-feeding. The Jinakalpikas, however, did not do so till the child was old enough to be independent.<sup>200</sup>
- (5) The Jinakalpikas had to beg and obtain food in the peculiar way they had decided to follow. The Sthavirakalpikas, however, begged food which was secured with the normal rules of 'pindesanā.'

```
203. Brh. kalp bhā. Vol IV. 3413.
```

<sup>204.</sup> II, p. 202.

<sup>205. 10, 557-60.</sup> 

<sup>206.</sup> Ogha-N. bhā. 289

<sup>207.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol V. 5264-74

<sup>208.</sup> Ibid. 5290.

<sup>209.</sup> Ogha-N. Comm. 165ab

Thus, in short, it may be said that though the fundamental rules about food remained the same, yet there was allowed a wide latitude for adjustment with local customs and social habits.

### Penance and Fasting:

The same division of penance into internal (abbhantara) and external (hāhira) is to be found in the various commentaries<sup>710</sup> and the works of later Jaina writers.<sup>211</sup> In the story literature of the Jaina commentaries and romances, casual references about these are abundant.

'aethama,' 'dasama' and 'duvālasa' were current also in the post-canonical period, and even now there are hundreds of Jaina monks who practise fasts of such magnitudes.

One thing, however, may be noted regarding the length of the fasts. The commentaries seem to hint that fasts of peculiar nature and of longer periodical length were fast disappearing as early as the times of Abhayadeva. While explaining the different 'pratimās' he says that the 'subhaddā paḍimā' is 'apratitā' (not clear) '212 Regarding' regāvali' penance also the commentator adds: 'na anyatropalabdheti na likhitā.' This may, therefore, suggest that the practice of some of the 'paḍimā' types of fasts and penances had gone out of vogue at his time.

The same view is corroborated by the Vrtti of Malayagiri on the Pindaniryukti. There he opines that the maximum length of a fast can be six months, and adds: 'parato bhagavadvardhamānasvāmitirthe tapasaḥ pratisedhāt.'

Vidhiprapā, (14th cent. of Vikrama era), clearly states that the members of the Kharatara gaccha do not practise penances called the 'māṇikka-patthāriya,' 'maŭdasattami,' amiyaṭṭhami, 'avihavadasami,' and others, as these fasts are not permitted by the Āgama. Besides these, penances like the 'egāvali,' 'kaṇagāvali,' 'rayaṇāvali,' 'mtttāvali,' 'guṇarayaṇa,' and 'simhanik-kiliya' (which we have already come across in the Aṅgas and the Aupapātika), being very difficult to follow in these days, are not described in the text (te saṃḥayaṃ dukkara tti na daṃsiyā). 214

```
210. Ogha-N. bhā. 168.
```

<sup>211.</sup> Samarāiccakahā, pp. 107-8, (Modi's Ed. 1935)

<sup>212.</sup> Aup. comm. p. 59.

<sup>213.</sup> p. 178a.

<sup>214.</sup> Aup. p. 29.

Such remarks reveal a gradual decrease in the practice of harder types of penances though the commentaries, cūrņis and later works refer to the fundamentals of the internal and the external penances.

Inspite of this, however, we come across stray instances of long term fasts undertaken by different persons: $^{215}$ 

In this respect, it may be noted that fasts unto death (sainlehapā), pāovagamaṇa' and 'bhattapariṇṇā<sup>216</sup> are also referred to in post-canonical works and commentaries. As late as in 1945 a Jaina nun in Poona made a fast of 42 days which ended in her death.<sup>217</sup> In the rainy season, the monks still make short term fasts constantly during the four months.

## Supernatural Powers:

As compared with the texts of the canon, the books which are of a commentarial nature as well as full of storics of legendary and romantic type refer to a number of magical practices resorted to by monks in general.

Especially the Țikās and the Cūrnis are full of such material. In this connection it may be noted that Siddhasena ăcārya had gone to the extent of building magic houses according to the rules given in a book called Jonpā-huḍa. Is The monks were allowed to make use of spells like 'thambhani' and 'mohani' 219 if they were attacked by thieves. So also in order to know the person who had stolen something, a spell called the 'ābhogni' was uttered. In cases of snake-bite the monks used a charmed piece of cloth which when rubbed to the patient made him normal 211 A story is told of Pādaliptā who created a magical figure of a princess. 222 'Kāyotsargā' also was effective in certain cases to ward off the trouble from forest deities to the monks. 232 The practice of applying charmed ash to the body to save oneself from the thieves is also referred to .234 The power to fly up in the air seems to have

```
    Brh. kalp bhā. Vol. II, 1283-84; Vol. V, 4992
```

<sup>216.</sup> Jinaprabha's Tirthakalpa (c 14th cent. a.b.) mentions two Jam ascettes who performed austerities for one, two and three months by (partaking of every) sixth, eighth, tenth or twelfth (meal) or by fasting for half a month.—Bunter, I.A. Vol. XXVII, p. 70.

She belonged to the Sthänakväsins. Her name was Rambhākuvarji Mahārāj.
 (Information given by Shri J. H. Oswat, Poona)

See also Nis-C. 4, p. 375, Brh-kalp.bhā. Vol. III, 2681.

<sup>219.</sup> Ibid., Vol. IV, 4809.

<sup>220.</sup> Ibid. 4633.

<sup>221.</sup> Ibid. 3907.

<sup>222.</sup> Ibid. Vol. V. 4915.

<sup>223.</sup> Ibid. Vol. II, 3108.

<sup>224</sup> Nts-C. 13, p 850.

been a very common supernatural qualification and a monk possessing that was designated a 'cārana-muni.'

The Kalpalatāvyākhyā, or the commentary on the Kalpasūtra gives numerous stories about supernatural feats by different monks. It is related there that Rohagupta used different spells like the 'mayuri,' 'nakuli,' 'bidāli,' 'vyāghri,' 'simhi,' 'alūki' and 'hotilāvaki' in his debate with Poṭṭsaāla who was endowed with 'vṛścika,' 'sarpa,' 'mūṣaka', 'mṛgi,' 'vārāhi,' 'kāki' and 'śākunikā' spells. The same commentary refers to an 'abhimantrita rajoharaṇa' or a charmed broom.

Besides these, a number of other spells are referred to. They are the 'addai' (curing the patient by making him see his reflection in a mirror), <sup>200</sup> 'antetirl' (curing the ill by wiping one's own body), <sup>201</sup> 'jānāvaṇī' (which let one know the whereabouts of a person), <sup>200</sup> 'pannatti' (prediction about future), <sup>200</sup> sankarī' (which made the reciter surrounded by friends and servants to carry out the orders), <sup>200</sup> and such others.

Along with the practice of such spells, the monks in this phase seemed to have an implicit faith in dreams and superstitions. Sneezing, stumbling while going somewhere, going to a physician in odd numbers, studying only on auspicious times, renouncing the world on proper muhurtas, and sprinkling the dead with bodily excreta if a ghost entered it, 201—all these reveal the element of superstition prevalent in the monastic life of this period.

Before concluding, it may be noted that many of the stories are of a legendary nature. Secondly, these magical practices are mostly ascribed to the 'paribbājākas', and it is not clearly stated whether in all these cases Jaina monks participated. Lastly, it may be that the Bhāṣyas and other texts were written under the influence of the contemporary conditions which perhaps encouraged these practices. It may, therefore, be concluded that the monastic life in general was full of the practice of spells and the Jaina monks could not totally abstain from them.

### Study:

Study of a particular book was threefold, as it pertained either to the text (sūtra), or to the meaning (artha) or to both these categories (tadu-

```
225. p 229b

226. Vav. bhā. 5, 136-38

227. Ibud.

228. Uttar. Ti. p. 189a.

229. Ibid. p. 138.

230. Ibid. p. 189a.

231. Brh katp. bhd. Vol. II, 1921-24, V, 5500-2.
```

bhaya.<sup>222</sup> In mastering all the three aspects, one had to be very careful in learning and reciting it.

### Way of Reciting:

The fundamental rules of reciting the sutra remained the same, and the following prayascittas were prescribed for improper reading: 233

Omitting some words ...'Māsalaghu'
Transgressing the sequence of the Tirthankaras Mixing or adding some other words
For wrong faith
Transgressing the order of the guru ...'Caturlaghu'
'Caturguru'
'Caturguru'
'Caturguru'

## Unfit Students:

The sūtra was taught only to the deserving. Those, therefore, who were quarrelsome with the guru, had no devotion for the teacher, acted like a swan in learning only the selected portions, or like the butfalo in making the whole pond (i.e., group of students) dirty, who were like the cat who liked drinking milk only when it was spilt on the ground, i.e., who liked to listen only when the whole congregation had got up—all these were not to be taught the sūtrārtha.<sup>224</sup>

## Proper Students:

Those, on the other hand, who were well-versed, with a long standing in the order, of stable mind, intelligent, and well stabilised, were taught the stirta.<sup>225</sup>

### Higher Texts:

There were, however, certain texts which were taught only to the qualified. The Chedasütras, for instance, were not revealed to those who grumbled against the guru or who mixed food for taste or who made residence or apparatus decorative (tintinika), who were of a fickle mind (calacutta), who changed the gwan frequently within six months (galanajanjaka), who were of weak morals (durbalacātītra), who humiliated the guru (ācāryaparibhāvī), who acted against the dictates of the ācārya (vāmāvarta), who were wicked (pišuna), who had not studied the preliminary books like the Acasyuka upto

```
    Avašyaka. bhā. 150, p. 434.
    Brh. kalp. bhā. Vol. I, 288-99.
    Ibid. Vol. I, 347-61.
```

<sup>235</sup> Ibid. 400-401.

the Sūtrakṛtāṅga (ādyadṛṣṭabhāva), who were not taught the 'sāmācārī' (akṛtaṣāmācārī'), who had spent less than three years in monk life (taruṇa-dharmā), and those who repudiated or disowned the guru at whose hands they had learnt the sūtra (guruninhavī).

Those who revealed these texts to unfit students had to undergo prāyaścittas.  $^{236}$ 

## The Qualities of the Teacher:

Only those who were born in the 'Arya deśa,' in good family and race, those who had a dignified appearance, those who were endowed with fortitude, who used less words, who were not greedy or deceitful, who were impartial, having constant practice of study, knowing the local customs, practices, languages and the method of study, knowing the 'nayas' as well as one's own and rival systems, were allowed to teach.<sup>27</sup>

#### How to Learn the Sūtra:

The students sat in a circle (manḍalīnisijjā), <sup>238</sup> by giving up sleep and gossip, and joining the palms of their hands, they listened to the upādhyāya with devotion and respect.

Such rapt attention in proper study was said to lead the disciples to their own welfare (ātmahita), knowledge of control (parijñā), stoppage of karman (bhāvasańwara), the maintenance of religious and ascetic feeling (navanavaśca sańwegah), stability of the mind (niskampatā), penance (tupas), dissipation of karman (nirjarā) and the ability to guide others (paradeśikatva). 299

Even to the layman who had come to listen to the sermon, the 'yati-dharma' was to be taught first and not the 'upāsakadharma'. The reason was that by listening first to the 'upāsakadharma' the listener might think, 'Iff 'saucati' is possible by following the layman's religion, why unnecessarily go in for the harder 'yatidharma' at all?", and thus he was likely to turn away from the thought of becoming a monk. Therefore, the ācārya who recited the 'upāsakadharma' first to the audience had to undergo the 'catvāro guravah' which were severe both in time and penance (tapasā kālena ca). Wo

```
236. Ibid. 758-90.
```

<sup>237.</sup> Ibid. 241-44; Vin. 12. 8.

<sup>238.</sup> Ibid. 12. 10-11.

<sup>239.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol II. 1162

<sup>240.</sup> Ibid. 1139.

424 S. B. DEO

### The Hurried Reading:

Normally, the monks were to study the sūtras with proper care, digesting all the material they read. Hence, a hurried and a superficial reading of a
text (utsāra) was not allowed, as it led to mutual competition, half-hearted
knowledge, 'mithyātva', extinction of proper knowledge and the endangering
of self-control. This half-hearted study was likely to lead to the condemnation not only of the disciple but even of the guru.

In cases of calamities and emergencies, however, only those who were well-versed in the lore, who knew the fit and the unfit persons, who were desirous of liberation and who made efforts to understand the sūtra day and night, were allowed to consent to others doing the hurried reading.

Even when permitted, only he who had acquired tranquillity of mind, who was always engaged in the studies, or was attached to the guru (pratibaddha), was of ideal behaviour (samvigna), had special powers with hun (salabdhika), who never gave up his proper appearance or mode of life (linga), who was intelligent (medhāvin), who was easily enlightened, and who was careful in his movements (yogakārakah), was allowed to perform the 'utsārakalpa.'

## Why was this done?

In case the members of a certain gaccha were not able to procure clothes, bowls, bedding, etc. in a certain village where people were disinterested in religion, then such a monk who could procure these things was made to study the rules of 'vastraisans' hurricelly, and sent for that purpose even though he was normally not fit for it.<sup>241</sup>

If a certain text was unique and a particular ācārya was the only person who knew it, then, in order to save the text from extinction, its reading was given even to an unfit disciple if there was nobody else available.<sup>242</sup>

## Types of Books:

Five kinds of books were taken to be unfit to be carried by the monks. They were the 'gandipustaka,' the kaccha', 'the 'musti', 'the 'samputapha-laka' and the 'chedapāti'.' These, being heavy, were difficult to carry. The other defects of such books were that they generally gave rise to small insects, were likely to injure the shoulder, and were misinterpreted by the robbers who suspected the burden as containing some valuables.<sup>248</sup>

```
241. Ibid. Vol. I, 715-40.
242. Ibid. Vol. V, 5210.
```

<sup>243.</sup> Ibid. Vol. IV, 3822-27.

Time for Study:

The Oghaniryuktibhāṣya²⁴¹ lays down the rule that study was to be done after 'paḍilehaṇa.'

The terms 'sūtrapauruṣī' and 'arthapauruṣī' suggest that there were two procedures—one in which simply the reading of the text was done, or lessons were taken from the guru, and the other in which the meaning of the text was explained.

Places for Study:

The old rules of avoiding such places as were full of women, eunuchs and beasts, and where injury to living beings was likely to take place, still held good.

In a place, however, which was close to he nunnery, no monk was allowed to recite the canon loudly at night, as that was likely to attract the nuns. The whole affair was likely to lead to mutual intimacy between a particular nun and the monk which proved a cause for their going astray. In such a place, therefore, all the monks recited the sūtra simultaneously so that it was difficult to find out sweet voices of particular monks.<sup>245</sup>

Higher Studies and Debates:

We have already seen that the practice of leaving one's gana and going to other ācāryas for higher studies was practised at the time of the Chedasitras. The same practice seems to have been current<sup>246</sup> and the monks were allowed to meet reputed scholars and ācāryas while on tour.

There were debates frequently, and for this purpose the disciples were to prepare themselves not only in logic and religious philosophy, but also in the various regional languages and the tenets of rival faiths. Therefore, a major portion of the monk's life was spent in studies.

The views of Haribhadra on this point may be said to be liberal, and are after the manner of a person who craves for liberation. He remarks that "all the wise (budha) who are desirous of getting liberation, should grasp the meaning not only of one's own system (svasamaya), but also that of the rival sect (parsasamaya), by tantra, niti and yukti". <sup>267</sup>

244. 173, (pp. 114b-115a).

245. Brh. kalp. bha. Vol. III, 2264-71.

246. Ibid. Vol. V, 5425-31,

247. Vim. 11, 19.

BULL DORL-54

In the craze for defeating the opponent in debate, the monks, it seems, were allowed to use all sorts of tactics, including the use of a false speech. In this case, the Brhatkalpabhāsya<sup>518</sup> gives the example of Rohagupta who used a lie by saying that there was a third category called 'nojīva', which, in reality, did not exist.

### Study of other Arts and Sciences:

Even though other arts like that of fighting, spells and magic were not allowed to monks, we have numerous instances where the monks, who knew fighting, did resort to it when their ācārya was kidnapped, or when they were attacked by robbers or by the general of the army. In protecting the nums also, fighting as a last resort was allowed.<sup>20</sup>

## Literary Activity of Jaina Monks:

As we have remarked elsewhere, the literary output of Jaina monks and scholars in the post-canonical period is considerable, and scholars like Siddhasena (c. 7th cent. A.D.), Silänka (c. 9th cent. A.D.) Abhayadeva, Säntisüri and Devendra (I1th cent. A.D.) and Molayagiri (12th cent. A.D.) have distinguished themselves as commentators. Persons like Haribhadra weilded their pen effectively both in the branches of romances and religion, while Hemacandra and Mallisena oxcelled in grammar and logic. The extensive literary output of authors like Hemacandra shows that their vigorous assette life gave them ample leisure for study and writing. Curious enough, the Jaina monks wrote treatises even on medicine like the one called Vaidyavallabha by Hastiruci (17th cent. A.D.) <sup>250</sup> Voluminous work in all branches of literature like mythology, history, paṭṭāvalīs, kathākošas and prabandhas was the outcome of this literary effort.

## The Bhāndāras:

This literary activity, it seems, must have received a setback in the reign of the Muslims who followed a policy more or less of destruction. This was one of the causes that led to the establishment of various Bhāṇdāras where this literary and Mss. wealth was stored and saved from the onslaught of the invaders.

These Bhāndāras which are more numerous in Punjab, Rajputana, Gujarat, Bihar and South India, have played an important role in preserving

<sup>248.</sup> Vol. I, 756.

<sup>249.</sup> Ibid. Vol. IV, 4106; Vol. V, 5254-59, etc.; For the use of spells, see under supernatural powers.

<sup>250.</sup> Gode, P. K. in J. A., Vol. XIII, No. 1, p. 6.

the documents containing wisdom of the past. Till recently no stranger was allowed to have access to these, but the Jaimas have admirably brought out some of the wealth by publishing many of the Mss. as well as preparing exhaustive catalogues of the contents of these Bhāndāras.

It should also be noted that the Jaina monks did not rest content only with writing in Sanskrit and Präkrit, but they have mastered the New Indian languages like Gujarati, Rājasthāni and Hindi, and have, of late, produced literature in these languages, though instances of Sanskrit and Präkrit works can also be pointed out.

This effort of study and literary activity blended with a pure mode of life has given peculiar powers of memory to some Jaina monks. In this connection, the instance of a Jaina ācārya who performed wonderful feats of memory in Bombay in the recent past are too fresh to be forgotten.

### Daily Routine:

The items of daily routine did not change in theory, though in abnormal circumstances, they had to.

Early morning either before (as in the case of the Sthavirakalpikas) or after sunrise (in the case of the Jinakalpikas) the monks did the scanning of the requisites. Some texts lay down that, this 'padilehaṇā' was to be done after the performance of the 'āvasyakas'. The things to be examined were the 'muhapatti', 'rayaharaṇa', 'two 'nisejjās', 'colapaṭta', 'santhāra', 'uttarapaṭṭa' and the three clothings. After scanning, the requisites were to be kept bound except in the rainy season. Under calamities, the monk was allowed to do 'padilehaṇā', at any time he got leisure to do so.<sup>251</sup>

Nowadays, after the 'āvašyakas', the monk goes to 'caityavandana' or to the temple. This item, it may be noted, has come to more prominence, due to the Jaina laity building palacial temples to the Tirthankaras. Thus the 'caityavandana' has become an important item in the daily routine of the monk. In the temple, he does not worship the deity but merely bows down and performs what may be called mental worship (bhāva-pūjā).

After return to the monastery, the monk or whoever is chief among them gives a lecture to the laymen at about 9 a.m. After that, he goes on the begging tour and accepts food with the proper rules for it. Then showing the food to the guru and making 'alocana' he eats the food.

After taking food, he takes rest for an hour or two. Then again at four in the afternoon, he scans his requisites, engages in studying, goes to

251. Brh. kalp. bha. Vol. II. 1661-65.

the temple and again makes 'ālocanā'. He sleeps very early as no lights are allowed in the monastery.

The scanning of the requisites and the 'allocana' involve the use of the 'sthāpanācārya' i.e. the shells which are placed as substitutes for the 'pañcaparamesthin' (the five dignitories). Now-a-days, the shells are placed in an exquisitely embroidered piece of fine cloth and are often gold-plated. They are tied in silky pieces of clothes and are placed on a wooden tripod.

Even though, most of the time of the monk is to be allotted to study, the sphere of his activities has increased, and he spends more of his time in lecturing to the laity and organising its religious life. Mrs. Strevesson<sup>322</sup> notes that the Jaina laymen pay the pandits who are employed to teach the monks. The present author, however, found that all the monks with whom he had the opportunity to meet, were such as could read and write Gujaratī and Hindi, and were equipped with the knowledge of the basical, if not detailed, information of their tenets.

## Death and Funeral Rites:

We have already seen that the texts of the canon fail to give details about the funeral rites of a monk. It is only in the Bhāṣyas<sup>250</sup> that we come across the details of disposing of the dead. It is likely that these Bhāṣyas picture contemporary or even earlier, and hence somewhat traditional, practices in this matter.

The following information can be had from these texts.

### Choosing a Place of Residence:

The monks who decided to stay at a particular place either for the rainy season or otherwise for one month, took into consideration the possibility of easily obtaining wood and a proper place for the disposal of the dead nearby.

Along with these two fundamental necessities, they had to keep a piece of cloth ready with them to cover the dead, perchance a monk died.

### What to do if a Monk dies:

If death overtook a monk at night, the rest of the monks kept a vigil around him.

#### 252. Heart of Jainism. p. 231.

<sup>233.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol. V, 5500-5557; Vav. bhā. 7, 442-446; Avašyaka-c. II, pp. 102-09; Avašyaka-N-Dīpikā, Vol. II, 95ff. The above account is based mainly on the first two texts.

Then noting a proper naksatra, they took out the dead.

### The Proper Direction of Placing the Dead:

The dead was to be disposed of either at the south-western or the southern or the western or the south-eastern or the north-western or the eastern or the north-eastern direction.

Various superstitious elements seem to have been connected with this matter. For instance, it was said that if the dead was placed to the north, illness overtook the rest of the monks; if he was placed to the east, it suggested either a future rift in the gana or a decay in morals; if to the south, then the monks were not likely to get food.

## The Funeral Ground:

The monks were to find out previously three places for the funeral so that any one of these could be used in times of emergency. Out of these three, however, that which was the nearest to the village or to the place of stay was preferred.

The place was to be free from living beings. The monks did not choose other's funeral ground as there was a likelihood of the heretical people throwing away the corpse of the dead monk elsewhere.

#### How the Dead was Carried:

The dead was carried over strong bamboos or pieces of wood obtained from the houses of the laymen.

## Covering for the Dead:

Three pieces of cloth were used to cover the dead. All these three were to be clean white sheets of cloth, one of which was spread below the dead, another over the dead and the third spread over the second so as to hide the string-ties with which the corpse was tied.

The cover-cloth was to be very clean to avoid condemnation by the public for the dirty clothes as well as to avoid would-be monks from turning away from monk-life. So also, no lamentations for the dead were allowed.

## The Tying of the Dead:

The thumbs of the hands and the toes of the feet were tied, and the face of the dead was covered by the mouthpiece (muhapatii). A small cut was made between the fingers.

## Time for taking out:

Whenever a monk died, either at day or at night, he was taken out without delay.

In the following cases, however, the dead was not taken out at night:

- (1) if there was hail-storm,
- (2) if there was trouble from thieves and wild animals,
- (3) if the gates of the city were closed down,
- (4) if the local custom was not favourable for the taking out of the dead at night,
- (5) if the dead was a well-known person,
- (6) if the relatives of the dead objected,
- (7) if the monk had done a long fast previous to his death,
- (8) if the cover-cloth was not pure white,
- and (9) if the king was to enter or go out at that time with his paraphernalia.

# Preserving the Dead:

In the above circumstances, the monk, if not long dead, was kept in a straightened position with his hands and legs straight, and his mouth and eyes closed. The rest of the monks kept a vigil and gave sermons to the devoted laity.

# The Possessed Corpse:

If some supernatural being entered the body of the dead and made it get up, then it was sprinkled over with bodily excretion (?) (kāyikī) with the left hand and then ordered not to get up from the bamboo bed.

The following superstitions prevailed in this connection:

| The place of getting up                                                           | The places to be left                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| by the possessed corpse                                                           | by the monks due to this                                |
| Monastery Settlement Village Village-gates                                        | Monastery Settlement Half the village The whole village |
| Interval between the village and<br>the garden<br>Interval between the garden and | The district (viṣayamaṇḍala)                            |
| the place of study                                                                | The country (deśa)                                      |
| The study room                                                                    | The kingdom (rājya)                                     |

If the possessed corpse cried aloud the name of a particular monk, then the head of the latter was tonsured, and he was asked to undergo fasts by separating himself from the gaccha.

## An Image of Grass:

If at the time of the death of a particular monk the constellation was unfavourable, then two images of Kuśa grass were made. Failure to do so was supposed to result in the death of two more monks.

#### The Funeral:

Taking all these precautions, the dead, after being well tied, was carried by the monks or by the laymen to the funeral ground, and was placed there with its head towards the village. This was done to prevent it from entering the village again if it got up.

Then the ground was cleaned and a grass bed was spread over it evenly.

The requisites like the broom, mouthpiece and the colapatta were kept by the side of the dead. That was deemed essential to prevent the suspicion of the king who might otherwise think that the monks were responsible for the death of a non-monk. The pots, etc. used for the deposition of bodily exercts of the dead were allowed to be kept for the use of other monks who were ill. Otherwise, they were thrown away.

## Body Left to the Jackals?

It appears from the description given in the Brhatkalpabhāsya that the body of the dead was left to the mercy of the jackals.

This practice is hinted by the fact that different superstitions were based on the direction in which the body was dragged by these wild animals. Plentiful alms and a happy sojourn were supposed to be indicated to that direction in which the body was dragged by jackals without wounding the dead. If, on the other hand, the jackals dragged the corpse to a particular direction after wounding it, then famine was supposed to take place in that particular direction.

These rules, however, were said to be applicable only to the bodies of an activa or of one who had done a long fast previous to his death. In the case of others, no such predictions could be done even if their bodies were dragged by jackals.

### The Return:

The party was not allowed to return by the same road by which it had taken the dead to the funeral ground. Before returning, they were not to perambulate round it. In the meantime, the owner of the residence, or the novice who was left behind, wiped the lodge clean. Then the returning monks performed 'kāyotsarga' before their guru and then recited hymns in praise of Ajitanātha and Sāntinātha.

If an ācārya or any other famous monk expired then the rest of the monks went on fast that day and abstained from study. In the case of the death of ordinary monks, this rule was not necessarily followed.<sup>254</sup>

The Vidhimārgaprapā, a work belonging to the fourteenth century of the Vikrama era, gives more or less the same details about the funeral rites of the monks of the Kharatara Gaccha.<sup>255</sup>

The death of a famous monk or of one who had resorted to fast unto death (sainlehanā) is celebrated with great pomp and ceremony now-a-days, and many popular elements seem to have been included in this matter. The list of articles required for the performance of death rites of a monk, as furnished to the author by a Jaina monk, includes such material as sandal-wood, camphor and various other costly and fragrant items.

### MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

The fundamental tenets of moral discipline and self-control are to be frequently met with in the Bhāṣyas and other post-canonical literature, in the same way as in the canonical texts. The following discussion embodies only the changes or otherwise in these fundamentals as revealed in the texts of this period. The details of the oft-repeated terms like the 'mūla-gunas', the 'uttara-gunas', the 'mahāvratas', the 'caraṇakaraṇa', the 'guptis', the 'samitis', etc. need not be explained again.

#### Ahimsā .

In all his thoughts, words and acts the monk was careful regarding injury to living beings. For this purpose he avoided even an attempt that was likely to lead to that effect.

Hence he was not allowed to stand near water, occupy a residence full of living beings, or even ease nature on a place containing living beings in any form. He had to undergo various prāyaścittas for carelessness in this matter. 256

- 254. For funeral rites of a Brahmanical sannyasi, see Manu, X, 55. For Buddhist: B. C. LAW, India as described in Early Buddhist and Jain texts, p 93.
  - 255. For its date, see Intr. page 'à'; Vidhiprapa is another name for Kharatara, bid. page 'a'.
- Präysseittas for standing close to water and killing living beings; Brh. kalp.
   bhā. Vol. III, 2389, 2299; Punishment for improper way of easing nature: Ibid. Vol. I, 460-66: For details regarding this matter, Ibid. 430ff.

Minuteness of details regarding everything seems to have, however, led to a difference of opinion among the various leaders of the Church. Against the rule not allowing the monk to do any activity near the proximity of water (udakatīra), the Bṛhatkalpabhāsya²57 refers to a number of interpretations regarding the exact definition of the 'udakatīra'. This may suggest the existence of some members of the Church who favoured liberalism in interpretation and were inclined to have a liberalisation of moral discipline than the others.

This liberalism is corroborated by some statements of the commentators also. It was said that even though the normal rule of choosing a path devoid of living beings was to be followed, under exceptional circumstances touring along a 'sacitta' road was also allowed, and the rule was that 'vastvanta-ramāsritya vidhiḥ pratisedho và vidhiyate'. Es i.e. the exceptions were to be adjusted to the circumstances. On this basis, the monks who were the victims of royal displeasure were allowed to disguise and eat that food which was normally not allowed. The view prevailed that only he was a 'himsaka' who was 'pramatta' (careless).

When there was no occasion for exceptional conduct the monks behaved according to the normal rules of monastic discipline, and had to care much for the social condemnation as will be clear from the following case:

The monks were not allowed to eat raw fruits. But if a young man saw a monk accepting it then the monk had to face 'caturlaghu'. If that young man had a doubt regarding the exact thing the monk had accepted—for he was likely to doubt whether the monk had accepted gold—then the monk had to undergo 'caturlaghu'. If he was sure of it, then 'caturguru'. If the young man told his wife about it, and if she repudiated it, then 'caturguruka'. If she did not repudate his statement, then 'sadlaghavah'. If he told about it to his friends or his parents and if the latter did not repudiate it, then 'cheda'. If he told it to the guards, and if they put faith in it, then 'mila'. If they repudiated the man's statement, then 'cheda'. If the king came to know of it through his ministers, and if he repudiated it, still the monk had to face 'anavasthāpya'. But if the king also believed in it, then the monk was punished with 'bārāāicka'.200

Inspite of these precautions, the post-canonical literature reveals rules more for the exceptional circumstances, which possibly suggest that environ-

```
    Vol. III, 2385.
    Ogha-N. comm. p. 37b.
    Mis-C. 9, p. 518.
    Bṛh. kalp. bhā. Vol. II, 866.
```

BULL. DCRI.-55

ments which were fast changing, were also influencing the normal rules of ascetic discipline.

#### Satua:

The Vinkšativiinšikā<sup>281</sup> lays down 'vacanakṣānti' (absence of anger in speech), 'vacanārjava' (gentleness of speech) and 'vacanamukti' (unattachment in speech), as the fundamental requirements of a monk's speech. He was never to speak a lie, or use an injurious speech.

We have, however, already seen that the 'gitārthas' themselves violated this rule when they pretended that they had used pure water to wash clothes, when they actually used any water and dipped their milk-dried clothes (kholla) in it. The same was the case regarding the 'gulikā.'262 Even though such practices were resorted to with the good intention of not allowing the raw novice to indulge in improper behaviour regarding water, yet the 'gitārtha' also came a step lower in his moral qualifications to gain a worthy end.

Harsh words could be addressed to a novice who had done a grave offence so that he left the gana.  $^{263}\,$ 

## Asteya:

Against the theoretical existence of the vow of 'adattādāna', the stealing of requisities was perhaps a very common offence among the monks as is clear from the various punishments ascribed to different types of stealing.

The Brhatkalpabhāryae<sup>tot</sup> prescribes punishment for the ācārya who stole valuable or ordinary requisites of his co-religionists, a monk who gathered for him: excess requisites secretly besides those for the gaccha, the monk who acquired another set of requisites on the false pretext that his old set was burnt, and the monk who appropriated for himself the requisites which he was asked to hand over to somebody else.

Stealing the requisites of a monk of rival sect was deemed a greater offence. If the monk was exposed in this attempt, and if a case was filed against him, then he was punished by the Church with 'cheda'. If the king expelled him from his kingdom, then the Church punished the offender with 'parāacika'.

```
261. 11, 7-8.
```

<sup>262.</sup> See above page.

<sup>263.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. I, 756.

<sup>264.</sup> Vol. V, 5064-87.

<sup>265.</sup> Ibid. 5091.

Even though a general conclusion regarding the demoralisation of the Church would be unjustified from such stray cases, it may be noted that the human crave for storage and striving for the beautiful, persisted even in monk life in some cases.

## Aparigraha;

e 1.10

We have already seen that the Niryuktis as well as the later texts like Vinháativinhákið define aparigraha as 'svalpaparigraha' which included articles allowed for rellgious purposes or for the maintenance of a perfect mode of life. A list of articles like the one given in the Brhatkalpabhágya, and which was used by the monks while on tour reveals a number of new things.

Even though literary evidence is scanty to prove the violation of this vow by the monks, inscriptions, as we shall see in a separate chapter, refer to a number of instances in which the monks were given gifts of land by royal patrons in connection with temples. It is a moot point what kind of ownership was implied by such dedication of lands. Glasenarpsss and Mrs. Strevensox<sup>267</sup> refer to instances of monks who used spects of golden frame and travelled in a train, as also of those who kept with them bank-notes.

## Brahmacarya:

The monks were to practise perfect celibacy, and were to abstain from the fivefold enjoyment of speech, taste, vision, smell and touch.<sup>268</sup>

This vow enjoining upon the monk the practice of celibacy had to be followed in the strictest possible sense. He had to keep under control all his five sense-organs.<sup>200</sup> Any violation of this was likely to lead to a ruffied state of mind which was unbecoming of a true monk.<sup>200 271</sup> Equanimity and indifference towards worldly objects, aims and modes was the principal motto of monk-life. It was likely that if he fell a prey to the excitation of any one of the sense organs, he would be subject to the excitation of other sense organs also. For instance, the eating of spicy food, principally a matter of taste, was likely to lead to the constant demand for it, or to ponderings over it in case the monk could not get it. Both these were not worthy of a true monk as such slavery to tasty food is principally the characteristic of worldly men. Moreover it was likely to distract his attention from spiritual matters.

```
266. Der Jaintsmus, Guj. Transl., pp. 348-50.
```

<sup>267.</sup> Heart of Jainism, p 211 f.n. 2.

<sup>268.</sup> Der Jainismus, Guj. Transl., pp. 348-50.

<sup>269.</sup> For instances of exemplary practice of celibacy under abnormal conditions, see B<sub>f</sub>h. kalp. Bhd., vol. V, 5261-62; 4923-25.

<sup>270-271.</sup> He had to be celibate even at the cost of his own life; Ibid., 4948-49.

This control of the five organs of sense had to be rigorously followed even under abnormal circumstances like famine, 222 political revolutions and an unsympathetic society. 227 Purificatory punishments were laid down even for the seemingly trifling violations.

Under all these circumstances, however, the monk had to undergo various punishments upto the 'pārāncika.' He had, therefore, to be very careful in not giving any cause for suspicion about his behaviour to the society at large. The had to be more particular about his relations with the nuns, and he had to undergo the following prāyaścittas in this case:

If after seeing a nun, the monk .. 'laghuka-māsah' pondered over her ... 'guruko māsah' ....desired to see her again .. 'catvāro māsāh ....gave out long sighs laghukāh' 'catvāro māsāh If after seeing a nun, the monk had fever .. gurukāh' 'sanmāsā laghavah' ....had burning sensation .... had no taste for food 'sanmāsā guravah' ....had swooning 'cheda' 'mūla' ....had hysteria ....lost understanding .. 'anavasthāpva' ....died 'nārāñcika '275

Inspite of these rules, however, the idea that the maintenance of the body was essential for the sake of the carrying out of proper self-control seemed to have gained ground. It was advocated that under exceptional circumstances, the monk may violate certain rules and then after atoning for these violations may practise self-control more rigorously. But if he decided to lose his life then the very purpose of carrying on life was done away with. 200

```
272. Ibid. 4955-8.
```

<sup>273.</sup> See, Ibid., II, (p. 503) for precautions on begging tour.

<sup>274.</sup> Ibid. Vol. III. 2397: As against this, Mallikädevi, queen of king Pasenadi, made the following arrangements (regarding Buddhist monks): 'Golden boats were placed in the middle of the pandal. and each kshatriy adaughter three scents standing in the midst of the two bhikkhus. Each kshatriya princess fanned standing in the middle of two bhikkhus."—LAW, B. C., I.A., Vol. 37, P. 87.

<sup>275.</sup> Brh. kalp. bhā., Vol. III, 2258-62.

<sup>276. &</sup>quot;Savvatiha sanijaman sanijamāŭ appāṇameva rakkhijjā/ Muccal alvāyāo puno visohi na yāviral// Sanijamahetim deho dhārijial so kao û tadabhāve?/ Sanijamaphāt nimittam dehaparipālanā iṭhā// -Opha-N, 47-48.

Illness and Bodily Care:

It was expected of every monk that he should wait upon the ill. Even if the ill belonged to his own or other gaccha, or was at a distant place, the monk had to go to him.

Proper food for the ill was begged in the same village. If it was not available there, then the monks could go to another place to secure the necessary requirements of the ill. If the things required were such as did not last long, then the monk sent for bringing such articles was allowed to pass the night there, and start early next morning.

If anybody among the group of monks knew something of medicine then he was allowed to treat the iil. Different kinds of fasts were also prescribed for different illnesses. A monk suffering with fever was asked to undertake fasts and drink hot water, till the temperature came to normal. Those who suffered from rheumatism (vāta) were administered ghee (ghrta), while those who were down with bile (pitta) were asked to eat sugar (śarkarā).

In extreme cases, a physician was called. While going to the doctor, however, good omens were to be taken into consideration. We have already noted the procedure of approaching the doctor and bringing him to the monastery as given in the Oghanirjukti. The same procedure is described in the Bṛḥatkalqabāḥāgua, arm

The maximum period that an ācārya could stay at one place for the ill monk was six months. If within this period the patient was not cured, then the ācārya asked the 'kula' to wait upon the ill. The 'kula' did so for three years. If uncured during this period, then the 'gaṇa' nursed him for a year, and after that the diseased was handed over to the care of the 'sangha' till the former was alive.<sup>778</sup> Normally, monks waited upon the ill till he was able to go on the begging round or was able to undertake touring life.<sup>279</sup>

During the illness, the acts done by a hysteric or a possessed monk were pardoned, and anything whether pure (prāsuka) or impure (aprāsuka), acceptable (eṣaṇīya) or unacceptable (anṣaṇīya) was to be secured in serious illnesses like cholera and other bodily pains (6ila). 200

Regarding the question of paying the fees of the physician, the  $Vyava-h\bar{a}ra~Bh\bar{a}sya^{281}$  refers to the miserable plight of the monks. In order to fulfil

```
277. Vol. II, 1870-2001.
```

<sup>278.</sup> Ibid.

<sup>279.</sup> Ogha-N. bhā. 47.

<sup>280.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol. I, 756; Vol. II, 1026.

<sup>281. 5, 89,</sup> p. 20.

438 S. B. DEO

the demands of the doctor, the monks had to provide for it from the savings they had done before entering monkhood, or had to depend on some money which were found without any claimant for it, or they prepared small toys, the sales of which were sufficient for the bill of the doctor.

## Alocanā, Pratikramana, etc.:

Rules about 'ālocanā', 'pratikramaṇa', 'kāyotsarga', 'pratilekhana', the ten qualities of an ideal monk and other items of moral discipline remained the same 28'

A remark by Haribhadra in his Visisativinisitā, reveals the author's strong dissatisfaction regarding the efforts of the Church merely to swell the number of its followers without munding their 'ācāra'. He remarks, "The degree and quality of ācāra that is followed and not simply the number of followers, should be the aim of a religion. Religion suffers more by its precepts followed in a bad manner than by people not doing it at all. It can be illustrated by the difference between the mṛta (dead) and the mārita (murdered). The people who follow religious instructions improperly, definitely commit murder of the Church. It would be better to let the Church die if it gets no followers at all!" "38"

It may be that Haribhadra was picturing the condition of the Jaina Church of his own times!

#### GENERAL REMARKS .

The following few characteristics regarding the state of monachism in the post-canonical period may be noted:

 Jainism spread to different parts of India with the efforts of Samprati. This brought the monks face to face with new conditions.

Naturally, they were allowed to undergo exceptions to the general rule which permitted them to the extent of eating abnormal types of food, wearing the apparel of heretics, and change the requisites according to local practices.

- (2) The monks resorted to a lot of magical practices and spells to thwart the progress of inimical kings and robbers. Sometimes, the able among them was allowed even to take resort to the use of weapons.
- (3) Efforts were made not to incur the displeasure of ruling kings. Ministers of states and eunuchs, dear to the king, were allowed entry to the

<sup>282.</sup> Vim. 11, 2-12; 15, 2-20; 16, 1-15: 17, 12-20.

<sup>283.</sup> Ibid. 17, 14-16.

order. The policy of saluting even the 'pārśvasthas' (persons of lax discīpline) was advocated in case it was likely to prove beneficial to the gaccha. The sangha could commute the punishment of a person if he was likely to be of help in pacifying the king.

- (4) The monks were allowed, under certain circumstances, to dethrone a king and install another in his place if he was very wicked, and if the circumstances were favourable to the monks. The willing disciple of the Buddhists were allowed to be kidnapped only after taking into consideration the latter's influence on the society residing in a particular region.
- (5) Moral standard of the monks seemed to have remained high, even though we find that instances, like those cited in connection with the 'gulikā' and 'kholla', suggest the view that even a lie may be told to prevent a disciple from going astray.
- (6) Royal patronage as in the case of Hemacandra was very well manipulated by the Jaina monks who made use of it to the utmost in spreading their religion.
- (7) In later days, some of the officers of the hierarchy lost their importance, and only the ācārya or sūri, piādhyāya and vācaka retained their prominence. Inspite of the fact that a high standard of academic, administrative and of general knowledge of the social environments was required for the posts, the various elements getting into the Church may be said to have resulted in a very uneven formation of the monk order.
- (8) Along with the spread of the Church, the monks retained their contact more or less with a particular region which resulted in the formation of various gacchas on regional basis. Minor differences of practice and personal aspirations also led to the formation of certain gacchas.
- (9) The monk living in a wider sphere of society replete with new ideas, had to resort to various activities like the creation of the Bhāṇdāras, arranging religious congregations and educational institutions, and publishing and writing of new books, at the same time maintaining a high standard of monastic life.
- (10) The constant touch with the laity by the monks acted as a double check. There was mutual watch over one another, and the conscious laity exercised its rights against lax monks, as we have already seen.
- (11) There was a clear-cut bifurcation of the two sects which are referred to freely as the Digambaras and the Svetämbaras in the literature of this phase.

#### THE STHANAKAVASIN SECT .

We have up till now seen the reaction of the social conditions on the Svetāmbara monastic practices, wherever it was possible to do so.

The origin of the Sthānakavāsin branch of the main Svetāmbara sect may be said to be another instance of the triumph of environment on the mould of thought of the Jaina Church, as Mrs. Strewsson attributes the origin of this sect to the Muslim influence in Gujarat. She remarks, "If one effect of the Mohammedan conquest, however, was to drive many of the Jainas into closer union with their fellow idol-worshippers in the face of iconoclasts, another effect was to drive others away from idolatry altogether. No oriental could hear a fellow oriental's passionate outcry against idolatry without doubts as to the righteousness of the practice entering his mind." <sup>284</sup>

## Origin: The Lonkā:

Against this influence of the Muslim practice of non-idolatry, one can, perhaps, see the seeds of the origin of this sect.

The story goes that a gentleman from Ahmedabad, called Lonkā Sā belonging to the Švetāmbara sect, had appointed several persons to get the canon copied. In about 1474 a.b., a Švetāmbara monk called Jūānanji requested Lonkā Sā to copy some of these texts for him. While reading these texts Lonkā came to know that there was no reference to dol-worship in those texts. He, therefore, pointed this fact to the Jaina Sādhu who, however, refused to accept Lonkā's views. Lonkā, therefore, started a sect with a single follower by ordaining himself, and started the sect after his name. The system of nominating the next head of the sect by the existing ācārya was started by Lonkā.

Out of the Lonkā sect, there arose a further split on the basis of an advocacy of a stricter monastic life. One Vīrajī of Surat, started another sect called the 'Sthānakavāsins' or the 'Dhundīd' (The Scarchers), and converted many of the followers of the Lonkā sect to his fold.

#### Their Canon:

According to the list of the Canon as given by Mrs. Stevenson, 265 the Sthānakavāšins seem to recognise the same texts of the Angas and the Upāngas as the Svetāmbaras do. The only difference seems to be regarding the Chedasūtras, Prakīrņas and the Mūlasūtras.

The Sthānakavāsins do not seem to recognise the Mahānišītha and the Jītakalpa in the list of the Chedasūtras of the Svetāmbaras. They also do

<sup>284.</sup> Heart of Jainism, p. 19. 285. Op. cit., pp. 13-14.

not recognise the Prakīrņakas, and include Nandi and Anuyogadvāra in the Mūlasūtra category.

The Sthānakāvāsins do not allow their laymen to read the Cheda-

Differences with the Idolatrous Svetāmbaras:

Besides the difference pertaining to some of the texts of the canon, the following items are different from those of the idolatrous Svetāmbaras:

- (1) The Sthānakavāsin monk retains his original name even after renunciation, while it is changed in the case of the idolatrous Svetāmbara.
- (2) The Sthānakavāsin monks and nuns constantly use the 'muhapatti' and tie it over their mouth by fastening the strings round the ears. The Svetāmbaras, on the other hand, do possess the 'muhapatti' but are not very particular about it, inasmuch as they hold it, perhaps, sumply symbolically, at a distance of about a foot or so from the mouth only when delivering a religious sermon, or making 'allocanā' or giving 'khāmaṇā'.
- (3) Since this sect does not admit of idol-worship, there are no temples of this sect. Therefore, their monks and nuns spend practically all their time in study and meditation in the Sthānaka.
- (4) Whereas, the idolatrous Svetāmbaras celebrate the fifth day of the month of Bhādrapada as the birthday of Mahāvīra, the Sthānakavāsins do not do so, as items like the procession and other things done by the Svetāmbaras are, according to them, not to be found in the canon.<sup>206</sup>

#### Other Details:

Except for these differences, the course of life of the monks of the Sthānakavāsin and of the idolatrous Svetāmbara sects does not differ. The rules of monastic discipline, moral discipline, food and begging and such other items of ascetic life are more or less the same fundamentally. The rules for Church hierarchy and discipline are also more or less identical, and the Sthānakavāsins have affinity more with the Svetāmbaras than with the Digambaras.

Inspite of the fact that Mrs. Stevenson<sup>287</sup> quotes instances of lax behaviour among the monks of this sect, it would not be justifiable to make a sweeping conclusion about the whole sect. As a matter of fact, one still comes across a number of ideal monks and nuns who have profound know-

BULL. DCRI.--56

<sup>286.</sup> I am indebted to Sādhvī Ujjvalakuvarji and the Sthānakavāsin monks and gentlemen for this account.

<sup>287.</sup> Op. cit., p. 211, f.n. 2.

S. B. DEO

ledge of the scriptures. Even though monks and nuns of this sect knowing English and many of the modern Indian languages are few, yet, there are some who have complete mastery over some of these languages.

With their mode of life away from the splendour of costly worship in magnificent temples, both the monks and the laity seem to lead a very simple and an unassuming mode of life.

### Subsects:

442

In due course of time, there arose a number of gacchas and subsects among the Sthankaväsins also. At present there are not less than eleven gacchas among them.

#### THE DIGAMBARAS:

We have already seen the early phase of the Digambara monachism as revealed in the Mülācāra and in the works of scholars like Kundakunda and Umāsvāti. These were followed by a long line of distinguished Digambara writers like Pujyapāda (c. 5-7th cent. A.D.). Samantabhadra, Akalanka (c. 7-8th cent. A.D.), Janssean (9th cent. A.D.), Nemicandra, Āśādhara (13th cent. A.D.), Sakalakīrti (15th cent. A.D.) and others.

Besides this, another point which may be noted is that the Jaina monks mastered the South Indian languages like Kannada and Tamil, and contributed important works in those languages.<sup>288</sup>

It should be made clear, however, that the following account is based solely on the Sanskrit and Präkrit works of the Digambara writers.<sup>289</sup>

#### THE CHURCH ·

The entrant, qualified for monk life, had to be devoid of any physical defects, as also he had to seek the permission of his dependents before embracing monkhood.

When that permission was sought, he approached the gurus and requested them to allow him entry. After questioning about his whereabouts and other details, his day of renunciation was fixed.

On that day, he went to the ācārya, who asked him to uproot his hair (luñcana). Then he was given another name (nāmakaraṇa), and was asked

288. It seems more probable that due to the establishment of Digambara Jainism in South India, several Digambara scholars came up from South Indian population itself.
289. Mainly taken from Ásädhara's Anagöradharmömrta (13th cent. A.D.), and Cāmundarāua's Cāritrasāra (c. 11th cent. A.D.?).

to give up his entire clothing (nagnya). He was then given the requisites like the peacock-feather broom (piccha). After that he was instructed regarding the duties of a Sadhu which deprived him of bath, teeth-cleaning, and clothes (vicelată). 300

Thus he became a probationary member of the Church; and only pure and proper conduct later qualified for confirmation.

## The Paryāya:

The seniority of a monk was counted generally by the number of years he had spent in monk-life as also by his moral qualifications and administrative canacity.

The bhiksu<sup>291</sup> or the sādhū<sup>292</sup> became either a 'rādiņīā'<sup>293</sup> or a 'laghīya<sup>294</sup> according as he had spent a greater or a lesser number of years in monklife. He had to spend the period of probation under a guru who made him perfect in the practice of monastic discipline.

This guru was either the 'dīkṣāguru' or the 'śrutaguru'.<sup>295</sup> The former gave him instructions, while the latter initiated him into monkhood.<sup>296</sup>

## The Hierarchy:

Once the novice had complete mastery over the scriptures, and had acclimatized himself to monastic life, he could aspire for higher posts in the Church hierarchy.

The Anagāradharmāmria refers to various officers of the Church, like the 'sūri', 'pravartin', 'upādhyāya', 'gaṇin', 'sthavira' and the 'rātnika'.<sup>297</sup> The 'ācārya' and the 'gaṇadhara' are also mentioned in many places.<sup>208</sup>

It may be noted here that this list does not give any new names, as all these are to be found in the  $M\bar{u}l\bar{u}c\bar{u}ra$ , as we have already seen.

- 290. Angd. 9, 83; See also account from the Adipurana, Chapt. 38, as given by GLASENAPP, in Guj Transl. of his Der Jainismus, p. 438; also pp. 432-5.
  - 291. Angd. 6, 83.
    292. Ibid. 6, 45: explained by comm as 'cirapravrajitamuni', p. 406.
  - 293. Ibid. p. 517.
  - 294. Ibid 9, 82; 'dikşayā laghutarah', comm. p. 676.
  - 295. The 'srutasuri' is also mentioned: Ibid. 9, 2.
  - 296. Ibid. 7, 77; comm. p. 517.
  - 297. Ibid. 8, 50: comm. p. 575.
  - 298. Ibid. pp. 516, 521, etc.; 7, 73.

The explanation given of these officers in the commentary<sup>299</sup> is as follows:

Sūri .. śāraṇavāraṇakārī',
Prayartin .. 'prayartakah'.

Upādhyāya .. 'pāthakah',

Gaņin ... 'gaņarakṣako rājasabhādividitaḥ',

Sthavira 'maryādākārakah', Rātnika 'ratnatravādhikah'.

These explanations fail to explain clearly either the duties or the qualifications of these officers. It is however, possible that the ācārya, sūri, ganin and the ganadhara<sup>300</sup> were one and the same person.

The qualities expected of an ācārya were that he was to be an 'ācārin' (of good conduct), 'ādhārın' (knower of the Pūrvas and of the Kalpa and Vygavahāra), 'parcārin' (able to guide the monk who makes a long fast), 'āyāpāyādik' (able to tell the faults and merits of a particular case), 'duṭpāḍaka' (exposing the purposely hidden transgressions of the disciples), 'nirvāpaka (able to carry out the requirements of his followers), and 'vyavahārapaṭu' (knowing the process of meeting with the transgressor). <sup>201</sup> Besīdes this he was a monk knowing well the twelvefold tapas, six āvašyakas, eightfold ācāra and possessing tenfold excellences. In short, he was to be endowed with not less than thirty-six qualites.

#### Church Units :

We get but a scanty reference to different church units in the  ${\it Anag\bar{a}radharm\bar{a}mrta}.$ 

The units referred to are the 'gaṇa', 302 'kula', 303 and the 'gaccha', 304 Out of these only the last is explained by the commentary as being a group of seven monks (saptapuruṣasantāna), which is identical with the explanation given in the Mūlācāra.

It is, however astonishing to find that the text is absolutely silent over the various 'gaṇas', 'gacchas', 'kulas', 'anvayas' and other units which, as we shall see in a separate chapter, are copiously referred to in the epigraphs of this period.

299. Ibid p 575

300. We also come across the word 'ganeśa' which is explained by the Comm. as the 'saṅghanātha': Angd. 7, 77, comm. p. 518.
301. Ibid. 9, 75-79.

302. Ibid. 7, 56.

303. Ibid. comm. p. 505.

304. Ibid. p. 521.

## Monastic Jurisprudence:

Various prāyaścittas were prescribed for different 'aticāras' (transgressions). They were, however, prescribed after taking into consideration the nature of the case, the physical state of the transgressor as also the local conditions (deśabala, prakrti, and vayas). 305

The 'vyavahāra' or the process of treating the transgressor was said to be fivefold, according as it was based on 'āgama', 'sruta', 'ājñā', 'dhāraṇā' and 'jīta', '30f It may be noted that the Śvetāmbara texts also give the same division '307

The list of the tenfold präyaścittas remained the same, 200 and the details about them, the proper time for these and the faults which required the undergoing of these punishments 200 are almost identical with those given in the earlier texts like the Müläcära and in some of the Svetämbara texts. This being the case, only important punishments are discussed below.

### (a) Cheda:

It has been explained as 'dinapakṣādinā dīkṣhāpanam'<sup>310</sup> (the lessening of the 'paryāya' by days or fortnights).

This was prescribed for the transgressor who had spent a long period in monkhood (cırapravrajita), was able to put up with it (śakta), was endowed with fortitude (śūra) to put up with it, and was devoid of pride (adrpta).

The Anagāradharmāmṛta, however, does not give the details of the transgressions in which 'cheda' was prescribed. Probably, they were the same as those given in the Svetāmbara texts.

### (b) Mūla:

It is explained to be the complete wiping out of the paryāya, and reinitiation (punardiksādānam paryāyayarjanāt). 311

```
305. Ibid. comm. p. 508.
```

<sup>306.</sup> Ibid. p. 671, for explanation.

<sup>307.</sup> For details, see Schubbing, (translation of Kalpasūtra) I.A., Vol. 39, p. 267, f.n. 45.

<sup>308.</sup> Angd. 7, 35ff.

<sup>309.</sup> Alocanā: *Ibid.* 7, 39; Improper one: 40-44; when to do: comm. pp. 503-04; Pratikramana: 7, 47; Tadubhaya: 7, 48; Viveka: 7, 50; Vyutsarga: 7, 51: comm. p. 502. 310. *Ibid.* 7, 54.

<sup>311.</sup> Ibid. 7, 55.

It was prescribed to the following types of persons:

- (1) pārśvastha—one who was attached to a particular residence and stayed there being of lax behavious.
- (2) samsakta—one who maintained his livelihood by practising medicine and astronomy, and who was the servant of the king,
- (3) svacchanda—one who wandered alone and condemned the law of the Jinas.
- (4) kuśila—one who was devoid of the practice of the 'vratas' being under the sway of passions, as also who brought shame to the sangha.
- (5) avasanna—one of loose morals, not knowing the scriptures, reluctant to study and lax in the practice of monastic duties.

## (c) Parihāra:

This is explained as 'vidhivad-dūrāt-tyajanam', 312 i.e. the expelling (of the transgressor) from the group of monks as per injunctions.

It was threefold:

## (i) Nijaganānupasthāpanam:

The expelling of the monk from his own gana.

In this case even if the transgressor was well-versed in the lore, well-controlled and of good behaviour, he was expelled from his own group if he kidnapped the disciples of others or any living or non-living articles belonging to the heretics.

The guilty had to stay at a distance of thirty-two 'dandas' from the lodge of the monks and had to bow down even to the juniors. Nobody saluted him or talked with him and he held his broom in a reverted manner (? vidhṛta-parāmukha-piccha). He had to undergo fasts upto the fifth meal (pañca) or upto six months, and had to live like this for a period of twelve years.

## (ii) Saparagaņopasthāpanam:

In this case, if the transgressor did the same fault again out of pride, then the ācārya informed the name of such a person to other ācāryas as well. If the transgressor went to another ācārya and confessed before him, then the latter did not prescribe any punishment to him, but asked him to go to another ācārya. Thus he wandered from one ācārya to another for seven times. The last, however, sent him back to the first acarya, and the transgressor then carried out the prayascitta as prescribed by his original acarya.

## (iii) Pārañcika:

If a monk condemned the Tirthankaras, ganadharas, ganins, the sacred lore, or the sangha, or behaved against the king, or initiated his ministers, or enjoyed royal ladies, then such a monk was expelled in the meeting of the sangha where he was declared an unfit and sinful person. The punished went to another country and practised the prāyaścitta as given by the ganins. <sup>319</sup>

### (d) Śraddhāna:

This was also termed 'upasthāpanai' 314 and consisted of re-initiation (dikṣāgrahaṇa) of one who had taken to wrong or heretical faith. In this case, such a person was disowned as a Jaina monk, and hence he had to seek initiation again. This was prescribed even in the case of the violation of the 'milavratas' (principal vows).

### Schisms and Subsects:

Medieval Digambara Jaina literature gives ample proof of the fact that the Church was divided into 'saṅghas' and 'anvayas' the distinctions primarily originating from the ascetic community. But no further details are available regarding their details.

But besides these groups, the noteworthy feature is the presence of different sects in the Digambara Church itself. The following are some of the sects which are mentioned; <sup>315</sup>

- (i) Yāpanīya,
- (ii) Kūrchaka,
- (iii) Terāpanthī,(iv) Bispanthī.
- (v) Sāmāïyapanthī,
- (vi) Gumanpanthi.
- and (vii) Totapanthi.

It is very difficult to get details about these, as their texts, if any, are mostly unknown. The following are the characteristics of some of these:

- 313. Ibid, comm. pp. 506-07: The meaning of each item is not clear
- 314. Ibid. 7, 57: Comm. p. 507.
- 315. See, NAHAR and GROSH, Epitome of Jainism Chapt. XXXVII; GLASENAPP, Der Jainismus, (Guj transl.), pp. 351sf.

## (i) Bispanthis:

They originated probably in the thirteenth century A.D. according to GLASENAPP. He remarks that one Vasantakirti laid down that "so long as these monks live amongst people, they should wear one garment". The monks belonging to this opinion are called 'Visvapanthis'. These monks live in a monastery under the leadership of a 'Bhaṭṭāraka'. BUHLER says that the Bhaṭṭārakas are completely naked while taking food and one of their disciples rings a bell so that other people keep away.<sup>316</sup>

## Terāpanthis:

They advocate nudity, and are said to have originated in the seventeenth century A.D. They instal images but have differences in the details of worship.

## Sāmāryapanthis:

Their founder was Tāraṇaswāmin (1448-1515 A.D.). They are non-idolatrous, and worship the texts of the canon.

### Gumānpanthīs:

It was founded by Guman Rai in about the eighteenth century  ${\tt A.D.}$ 

#### Totāpanthīs ·

No information regarding these can be had.317

## Yāpanīyas:

There are two theories advocated regarding the origin of this sect.

According to Devasena's Darśanasāra, a Śvetāmbara monk called Śrīkalaśa started it at Kalyāņa when 205 years of the Vıkrama era had elapsed.

According to another source, the origin of this sect belongs to the story of the queen of the king of Karahāṭaka. This queen, in order to happess the king, asked these monks not to wear clothes. Thus the Yāpaniyas practised nudity like the Digambaras, and carried on the rest of the practices of the Svetāmbaras. They were, therefore, disowned by both these sects. Hence the writer of Nītisāra called them "jainābhāsā".

Afterwards they either dwindled into extinction or merged themselves into the Digambara fold, according to Dr. Upadhye.

316. I.A., Vol. 7, p. 28.

The above information is based mainly on NAHAR and GHOSH, op. cit., chap.
 XXXVII; and GLASENAPP, op. cit., pp. 351ff.

No specific scriptures of this sect have come down to us, and only the epigraphs refer to them.<sup>318</sup> It may be noted, however, that Śākaṭāyana or Pālyakīrti belonged to this Saṅgha: three works of his are known, one on Sanskrit Grammar and two dealing with Strimukti and Kevalibhukti.

#### TOURING .

The monks led a wandering life in the eight months of the year except the rainy season. They toured only at daytime walking slowly, looking to the proper distance before them in order to avoid himsā.<sup>319</sup>

Wandering was deemed essential not only for acquiring knowledge of various regions and languages, but also for qualifying oneself for varied knowledge which was essential for a post in the Church hierarchy.

In the rainy season, however, they stayed at one place from 'āṣāḍhaśukladaśami' thattikapaumimā'. Sometimes due to incessant rain or physical inability to travel or study or service to the sick, stay could be prolonged. In the case of epidemics (māri), famine (durbhksya), evacuation of population (grāmajanapadacalana) and urgent works of the gaccha, stay could be shortened.<sup>320</sup>

The normal period of stay at one place during the other seasons seems to have been one month (māsaikavāsitā). $^{321}$ 

## RESIDENCE:

The old rule of having a residence devoid of women, beasts and animals still prevailed. Besides it, the lodge for a monk was to be pure (i.e., devoid of living beings: präsuka), and empty (śūnya). 322

Such places were said to be free from quarrels (kalaha), noise (rola), trouble (sankleśa), and disturbance to meditation and study. There the monk had no possibility of coming in contact with others (sankara), as also no likelihood of his getting attached to that place. <sup>323</sup>

In such places, the monk had to enter or leave the residence only with the permission of the owner. 324

BULL DCRI .-- 57

<sup>318.</sup> See UPADHYE, A. N., article on the Yapaniyas in BUJ, Vol. 1, pt. VI, (May, 1933), pp. 224-31.

<sup>319.</sup> Angd. 4. 164: 6. 97: 'bahudeśacarvāh'.--6. 103.

<sup>320.</sup> Ibid. 9, 80-81; comm. p. 675.

<sup>321.</sup> Ibid.

<sup>322.</sup> Ibid. 7. 30: comm. pp. 489-90.

<sup>322.</sup> Ibid. 7, 30; comm. pp. 489-9 323. Ibid. p. 491; also 8, 24.

<sup>324.</sup> Ibid. 8, 132.

It will be noticed, however, that the epigraphs mention kings and laymen building basadis or places of stay for the monks.

### FOOD AND BEGGING:

The Anagāradharmāmṛta<sup>255</sup> refers to various modes of begging which were resorted to by monks who had decided to beg in that particular way. They were the 'gomūtrikā', 'patangavithi', 'sainbūkāvarta', 'śalabhamālābhramanākārā' and others which we have already come across in the Uttarā-dhyayana.

It may be noted that the details regarding the forty-six faults of begging and food the time of taking food, its measures, the fit and the unfit donors, the way of eating in the palm of the hands, the purpose of eating, the effects of eating more than the normal quota, the nine 'vikṛtis' and other items are exactly identical with those given in the  $Mulāc\bar{\alpha}ra$ , and hence need not be repeated here.<sup>380</sup>

### REQUISITES:

The monks, being nude, had no clothes over them The 'sangatyāga' and the 'aparigraha' are always explained by the Digambaras as embodied in the practice of nudity.<sup>37</sup> and those who used clothes are condemned.<sup>38</sup>

Devoid of clothing, they required very few articles for personal use. These were the broom (piccha) made of peacock feathers, <sup>323</sup> the vṛsi' or the seat used by the monks, and the 'kundi' or the pot for water (comm: kamandalı). <sup>320</sup>

#### PENANCE AND FASTING:

The same division of penance into external (bahya) and internal (abhyantara) is to be obtained in later texts also,331 and need not be repeated.

The body being the means of practising the religion (śarīramādyam kila dharmasādhanain), it was deemed proper to put it to a proper disci-

<sup>325. 7, 26:</sup> comm. pp. 484-85.

<sup>326.</sup> See Ibid. Chapt. 5, also 7, 22-23; 7, 27; 9, 92-96, and comm. p. 409.

Bhagawati Arādhanā, p. 392, quoted in JSB., Vol. 11, No. 1, p. 23; Angd. comm.
 146; Nagnācārya, Ibid., p. 340.
 328. Ibid. 2, 12.

<sup>329.</sup> Ibid. 6, 38: Its five excellences are identical with those given in the Mülledra; called 'barhi': 4, 54.

<sup>330.</sup> Ibid.

<sup>331.</sup> Angd. 7, 4ff; anašana: 7, 11-21; avamaudarya: 22-25; vṛttisaṅkhyā 28; rasaparityāga: 27-29; viviktaśayyāsana: 30-36; kāyakleśa: 32.

pline. National Hence, various bodily postures like the 'savadiśayana' (lying like the dead), 'virāsana' (the hero-posture), "utkuṭikāsana' (sitting with closed knees), 'godohikā' (sitting in a posture adopted in milching a cow), 'kāyotsanga' (letting the limbs hang down), 'makaramukha' (keeping the feet in a position resembling the mouth of a crocodile), 'nīcamastaka' (hangung the head down), 'grḍhra' [keeping the hands raised so as to resemble the (wings of the) vulture] and 'ūrdhvārkādyayana' (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun), are mentioned National Parkara (to stand looking at the sun).

Along with these, fasting of varied periodical magnitudes was practised. Fasts like the 'caturtha', 'şaştha', 'aştama', 'daśama', 'duvālasa' upto 'ardhavarṣānta' were done.<sup>34</sup> The 'Pratimās', however, seem to get a very scanty reference and it is difficult to say whether they were practised on a mass scale in this phase. Those who did them, however, were respected even though they happened to be juniors.<sup>335</sup>

The minor fasts were of three categories: 'uttama', 'madhyama' and 'adhama'. The first consisted in taking one meal only on the days of commencement and end of the fast. It was also called 'caturvidha'. The 'madhyama' was the same as the first with the difference that the monk took water during the period of fasting. The last category was that in which the monk ate food many times before and after the fast. The last two types were not favoured.

Fasting was done according to one's capacity, <sup>337</sup> and nobody was allowed to practise them out of pride or haughtiness as that was supposed to lead one to mental disturbances. (ārta and raudra). <sup>338</sup>

### SUPERNATURAL POWERS .

It seems that resort to spells and supernatural powers was a common thing. Various feats of these are to be met with in the literature, as well as in the paṭṭāvalis of the Digambaras. The following are a few of them.

It is said that Siddhasena Diwākara performed a miracle by producing an image of Pāršva out of the Linga at Ujjain to influence the Gupta emperor Candragupta.<sup>339</sup> Samantabhadra produced an image of Candraprabha out of Bhimalinga.<sup>340</sup> Kumārasena relieved king Alläüddin, of the pain of the

```
332. Ibid. 7, 9.
333. Ibid. 7, 32. comm. pp. 492-93.
334. Ibid. 7, 11; also 6, 110: comm. p. 483.
335. Ibid. 7, 11; also 6, 110: comm. p. 483.
335. Ibid. 7, 11; also 6, 110: comm. p. 478.
337. Ibid. 7, 18.
339. Ibid. 7, 18.
339. Ibid. 7, 13, No. 2, p. 2; Vol. 12, No. 2, p. 68.
340. Ibid. 70, 13, No. 2, p. 2
```

arrows.<sup>341</sup> Bhāvadevasūri caused a heavy rain by means of spells.<sup>342</sup> Tāranaswāmin is said to have created a magic pillar in water when the boatmen tried to drown him.<sup>343</sup> Besides this, the practise of flying into the air was also resorted to.<sup>344</sup>

### STUDY:

It was said that medicine and food quelled physical trouble only for a short time, but knowledge was a panacea for all worldly troubles. St Study led to proper meditation (dhyāna), and both these combined, opened the gates to liberation. St

Against this background, study played an important part in the life of the monk, and most of his time was spent in taking instructions from his guru.

The normal method of study was fivefold. It consisted of reading the text again and again (parivartanā), the reading of the text in a proper way (vācanā), asking questions about the difficulties, if any, (prechanā), digesting the material (anuprekṣṇā) and the liking of religious literature (dharmakathā).<sup>34</sup>

A text was to be read with full knowledge of the meaning of the words, it was to be read nother hurriedly nor in a lingering manner, uttering it properly, reading it at the proper time with full concentration and with due respect to the guru.<sup>398</sup> Not a single doubt was to be harboured in the mind regarding any portion of the text.

This being the case, only those who were intelligent, devoid of passions (kaṣāyas), well-versed in penance, free from the practice of transgressions, able to keep up the traditions of the 'Sruta' and who had an auspicious mould of mind, were deemed proper students.<sup>349</sup>

Study was to be done day and night (aharnisam),350 The normal time in the morning was two 'ghaṭikās' after sunrise and two 'ghaṭikās' before sunset,351

```
341. Ibid.
342. Ibid. Vol. 14, No. 1, p. 16.
343. Ibid. Vol. 14, No. 2, p. 34.
344. Angd. 5, 25, refers to 'vidyas', etc. comm. p. 350
345. Ibid. comm. p. 411.
347. Ibid. 6, 53; comm. p. 524.
348. Ibid. 7, 67 and 83.
349. Ibid. 7, 89.
350. Ibid. 9, 2; also comm. p. 2.
```

351. Ibid. 9, 3,

The times improper for the study of the texts advocated by the gana-dharas, the pratyekabuddhas, the surtakevalins and the daśapūrvins were the same as those given in the  $MalkaGan_*$ 

Chastened by such rules, the genius of Digambara writers flowered into a variety of literary accomplishments. Their associations, from early times, being in South India, they mastered the local languages like the Kannada, <sup>352</sup> and Tamil, <sup>354</sup> and contributed their mite in enriching the literature in these languages.

Added to this came the patronage of various royal dynasties who helped the Jaina scholars to keep up their literary traditions. Writers like Samantabhadra, Püjyapäda, Akalanka, Jinasena, and Nemicandra Siddhänta Cakravartin came forward and contributed books on religion, philosophy, grammar and logic. It should be noted, however, that works even on medicines for sexual efficiency were also not left unwritten by some scholars, and it is said that Püjyapäda wrote a book called 'Madanakāmaratnam' which deals with medicines on sexual deficiences.<sup>335</sup>

Royal patronage combined with a natural tendency for study resulted in the creation of a number of centres of education like Madurā and Kāncī, along with the building up of Bhānḍāras at Mūḍabidure and at Śravaṇa Belgolā where valuable mss. were deposited. As in the case of northern India, in the south also, with the waves of Muslim aggression under Malik Kafur, Jaina monks faced hard days, added to which was the rivalry of numerous Brāhmanical sects, which possibly gave a temporary set-back to the studious habits of Jaina monks.

### MORAL DISCIPLINE:

The fundamentals of moral discipline consisting of the five vows, <sup>356</sup> triratnas, <sup>357</sup> three 'guptis' and five 'samitis', <sup>358</sup> the 'parişahas', <sup>359</sup> the 'anuprekṣās', <sup>360</sup> and the ten principal qualities of monkhood like forgiveness and others, <sup>361</sup> remained the same, and no basical change in the ideas about

```
352. Ibid. comm. p. 630.
```

<sup>353.</sup> See for details: JSB., Vol. III No. 3, pp. 117-128.

<sup>354.</sup> J. A. Vol. IV, No. 3, pp. 69-76; Vol. VII, No. 1, pp. 1-20: (Articles by A. Charravarti: Jaina Literature in Tamil).

<sup>355.</sup> JSB., Vol. 12, No. 1, p. 34.

<sup>356.</sup> Angd. 4, 19.

<sup>357.</sup> Ibid. 6, 79.

<sup>358.</sup> Ibid. 4, 154ff., 163ff.; 7, 69; 6, 50: 56.

<sup>359.</sup> Ibid. 6, 83ff: various examples of those who put up with bodily troubles: 6, 111.

<sup>360.</sup> Ibid. 6, 57-82.

<sup>361.</sup> Ibid. 6, 2ff.

moral principles took place at least in theory. Hence, only such items among these as are specifically amplified may be noted.

The fundamentals of monk life were four, to wit: nudity (ācelakka). tonsure (loca), indifference to the body (vosatta sarīradā) and scanning the requisites and places of occupation (padilihana).362

#### The Rodu:

No attachment towards the body was shown, and hence no efforts of decoration or of bodily purity were allowed. The monk had, therefore, to abstain from teeth-cleaning (radagharsa), and bath (snana).363

# Nudity:

The Digambara monk was naked for two reasons. Firstly, nudity was the symbol of bondlessness and hence was respected in the world, and secondly, being completely unattached to the body, the naked monk was the least attacked by passions.364 Hence, even the later Jaina texts advocate it. We have, however, seen that later on a sect among the Digambaras-The Visvapanthis-advocated the use of clothes.

### Uprooting the hair (Loca):

'Loca' was done for four reasons: to exhibit non-attachment towards the body (naissangva), for least dependence on others (ayacana), for protection of living beings (ahimsa), and for the training of the body for the putting up with bodily trouble (dukkhābhyāsa).365

The monk uprooted the hair from his head and beard with hand, either after two, three or four months. Every two months, however, was deemed as the ideal period for that. Fasting and 'pratikramana' were to accompany this practice 366

### Sleep:

The monks slept on bare ground or on slabs of stone spread over with grass. Sleeping on planks of wood was also recommended.

The monk slept on one side. Keeping the face up, or facing the ground was not allowed. He was to take no cover when sleeping on a piece of ground of his own measure.367

```
362. Bhag. Ara. quoted in JSB, Vol. 11, No. 1, p. 23, f.n. 4
```

<sup>363.</sup> Angd. 9, 84-85; 6, 106.

<sup>364.</sup> Ibid. 6, 92. 365. Ibid. 9, 97: comm.

<sup>366.</sup> Ibid. 8, 58; 9, 86; 97.

<sup>367.</sup> Ibid. 9, 91.

Sleeping in caves full of triangular pointed stones (trikopapāṣāṇsāar-karākarparādi ākūrņe) was also prescribed. Without moving his limbs or fearing for the beasts, he slept like the dead (śavavat) only for two ghaṭikās.

#### Service:

Mutual service, irrespective of seniority or otherwise, was advised in the case of all. It consisted in offering residence, seat, instructions, food, medicine and deposition of bodily excreta in illness, epidemics, famine, and rescue work in attacks by thieves or wild animals along the tour.<sup>389</sup>

### Respect to the Elders:

Apart from service, the monks had to show complete respect to the elders through acts of getting up when they came, not sitting on a higher seat, giving them a seat, going a few steps with them to bid them farewell, and showing complete devotion and respect to them at all times.<sup>370</sup>

# Celibacy:

No contact with women was to be kept, and the Anagāradharmāmṛta goes eloquent in describing the horrible nature of women.

The monk was to remain controlled like the tortoise (kūrmavat)<sup>371</sup> and was to avoid all occasions of the excitement of passions.

Thus, complete mental and physical control, and a life of purity and service was the motto of the monk. He was the friend of all and the enemy of none.<sup>372</sup> Even if somebody tried to kill him, he bore no ill-will against his murderer.<sup>373</sup> He avoided all transgressions for he knew that the prāyaścittas could not purify him if he was devoid of the 'mahāvratas.<sup>374</sup>

# Moral Degradation:

Certain remarks of Ašādhara, the author of Anagāradharmāmṛta, however, tend to reveal that there had crept in a lot of moral corruption in the Church of his time. For instance, at one place,<sup>575</sup> he laments the shortage of people who are endowed with straightforwardness (ārjava), and those who

```
368. Ibid. 6, 99.
```

<sup>369.</sup> Ibid. comm. p. 521.

<sup>370.</sup> Ibid. 7, 71.

<sup>371.</sup> Ibid. 6, 96.

<sup>372.</sup> Ibid. 8, 35. 373. Ibid. 6, 101.

<sup>373. 10</sup>ML 6, 101

<sup>374.</sup> Ibid. 9, 89. 375. Ibid. 6, 20.

456 S B. DEO

behaved according to their words. At another place, he clearly states that some mathapatis who pretend to be monks (dravyajinalingadhāriņo) behave like the miefichas. He savs:

Panditairbhrastacāritrairvaṭharaiśca tapodhanaiḥ/ Śāsanaṁ jinacandrasya nirmalaṁ malinīkṛtaṁ//<sup>376</sup>

For the historical corroboration of the details and the amount of corruption of the Church, we shall have to study the epigraphs of this period, which is done in a separate chapter. For the present, it may be noted that such remarks of Ašādhara could not have been made without any basis.

#### DAILY ROUTINE:

The chief items of the daily routine of the monks were:

- (1) The six 'āvasyakas' like 'sāmā/ka,' 'caturvimsatistava,' 'vandanā,' 'pratikramaņa,' 'pratyākhyāna' and 'kāyotsarga,' 377
  - and (2) other items like begging, study, meditation, etc.

#### Sāmāika:

It was the practice of the equanimous mood of mind for a certain period. Due to the practice of this, the monk got training in the mental as well as physical discipline which helped him in remaining neutral to happiness or misery, praise or humiliation, gain or loss, 378

### Caturvimśatistava:

It consisted of singing the hymns in praise of the Jinas. It pertained to the glory of, and other chief events in the lives of the twenty-four Tirthankaras. 379

### Vandanā:

It consisted of showing respect to the superiors like the sŭri, pravartin, upādhyāya, gaṇin, sthavira and the rātnika.

These superiors were to be bowed down to by the juniors thrice a day—after doing the morning duties, in the afternoon after the 'devavandanā,' and in the evening at the time of the 'pratikramaṇa.' Even otherwise, when undertaking any work, or when seen along the road, the monks had to bow down to the guru.<sup>380</sup>

```
376. Ibid. comm. on 2, 96.
```

<sup>377.</sup> Ibid. 8, 17.

<sup>378.</sup> Ibid. 8, 19-36.

<sup>379.</sup> Ibid. 8, 37-45.

<sup>380.</sup> Ibid. 8, 46-56.

### Pratikramana:

This means the condemnation of transgressions committed by the mank. It was either done by day (aha), or by night (nisä), fortnightly (päk-sika), four-monthly (cāturmāsika), yearly (abde), pertaining to faults of movement (iryā), or before entering upon a fast unto death (uttamārtha).

This 'pratikramaṇā' was either 'gurvī' (extensive), or 'laghvī' (short). The former was to be done on the following occasions:

- at the time of accepting the vows (vrataropani).
- (2) fortnightly (pāksikī),
- (3) at the end of Kārttika,
- (4) at the end of Phālguna,
- (5) yearly at the end of Aṣāḍha,
- (6) at the time of condemning all faults done throughout monk life (sarvāticārī), and
- (7) at the time of entering upon a fast (uttamarthi).

The 'laghupratikramana' was to be done on the following occasions:

- (1) at the time of uprooting the hair (loya),
- (2) at night (rātrau),
- (3) at daytime (dine),
- (4) after begging food (bhuktau).
- (5) for faults of movement (nisedhikāgamane).
- (6) for bad dreams (dosa), and
- (7) along the tour (pathi).381

#### Pratuākhuāna:

It was the determination to give up all sinful and unmonkly activities at any time.

The ten types of 'pratyākhyāna' are the same as those given in the  $M\bar{u}l\bar{u}c\bar{u}ra$ .

## Kāuotsarga:

It was done for the purification of sin (āgaḥśuddhi), enhancement of penance (tapovrddhi), and dissipation of karman (karmanirjaraṇā).

```
381. Ibid. 8, 57-64.
382. Ibid. 8, 65-69.: comm. p. 591.
EVIL. BCRL---58
```

In this practice, the monk stood by letting his hands hang loose, and by keeping a distance of four angulas between his legs without shaking any limb. He breathed slowly during this position and meditated upon the nature of the pure soul.

The different durations for which 'kāyotsarga' was done in cases of different transgressions, <sup>363</sup> and the thirty-two faults <sup>364</sup> arising out of improper practice of it as given in the Anagāradharmāmrta are the same as those detailed in the Mūlācāra,

It would be clear from the above discussion, that there occurred no change in the practice of the six essential duties as well as in faults pertaining to them.

The increase in details in the case of 'kṛtıkarman' or the salute to the Tirthańkaras, the various 'mudrās' involved in doing so, the method of perambulating round the Jinas, etc. are details peculiar to the Anagāradharmāmrta. As such, they cannot be ignored.

### Krtikarman:

This was to be done at the proper time (kāla), in a proper posture (āsana), place (sthāna), facial expression (mudrā), mental state (āvarta) and position of the head (šironati). 385

It was done early morning, at mid-day and evening.

The place where the monk sat for its practice was called 'pīṭha ' There he sat in the 'padmāsana' posture.

The place was to be pure, free from living beings, devoid of causes of trouble, pleasant to the mind, auspicious and favourable to concentration (samādhi).

The 'pitha' or the seat was to be either of grass, or of wood, or of stone. It was to be devoid of living beings, soundless, smooth to touch, stable, devoid of nails and holes, and favourable to the maintenance of self-control.

The proper postures were either the 'padmāsana', the 'paryankāsana' or the 'vīrāsana.' The first was that in which the feet touched the thighs (padmāsanam padau jaṅghābhyām śrayato yateḥ). In the second the feet were placed one over the other (jaṅghe ... uttraādharyeṇa sthāpite). In the last, the knees touched the chest (ūrvopari kurvānah pādanyāsam). 38

<sup>383.</sup> Ibid. 8, 71-76.

<sup>384.</sup> Ibid. 8, 112-121.

<sup>385.</sup> Ibid. 8, 78ff.

<sup>386.</sup> For difference of opinion regarding these, see ibid. comm. p. 602.

The monk did 'vandana' either by standing or by sitting. It depended on his physical strength.

The 'mudrās' adopted were four: 'jainī,' 'yaugikī,' 'vandanā,' and 'muktāśukti.'

The first consisted in standing in a 'kāyotsarga' position, with hands let loose, and keeping the feet parallel and at a distance of four angulas from each other.

The 'yaugikimudrā' was that in which the monk sat in the 'padmāsana' or the 'vīrāsana' with the hands placed on the lap.

The 'vandanāmudrā' was formed when the standing monk folded his hands from the elbows and rested them on his belly (sthitasya addhyudaram nyasya kūrparau mukulikrtau).

The 'muktāśuktimudrā' was the same as above with the difference that in this the fingers of the hands were brought close together (samlagnān-gulih).

These 'mudrās' were to be used on different occasions. The 'vandanā-mudrā' was to be practised at the time of the salute to the Jinas. The 'muktā-sukti' was used at the reciting of the 'sāmāyıkastava.' The 'yogamudrā' was done at the practice of 'kāyotsarga' in a sitting posture, and the 'Jinamudrā' at the time of 'kāyotsarga' in a standing posture.

The mental attitudes were to be auspicious, being free from any defiling thoughts.

The folded hands were to be moved in a round fashion thrice at the time of reciting the 'sāmāika sūtra.' The head was also to be bent low thrice.

The faults pertaining to improper 'vandana' were thirty-two. They were the same as those given in the  $M\bar{u}l\bar{a}c\bar{a}ra$ .

Thus, it will be seen that though the fundamental rules about 'vandana' remained the same, there clustered around it a lot of an element of 'āsanas' and of bodily movements in a peculiar fashion.

In short, the six essential duties and salutation to the five dignitaries (arhat, siddha, ācārya, upadhyāya and sādhū) were deemed essential items of daily routine.

Other items like 'alocana,'388 'pratikramana',389 and meditation and the rules regarding these were the same. Only a few points regarding 'alocana' and 'kāvotsarga' may be noted below:

'Alocana' was done in the following cases besides on the routine occasions:

- (1) practising penance without asking the acarva.
- (2) taking requisites like books or brooms belonging to others.
- (3) condemning others in their absence,
- (4) not carrying out the orders of the ācārva.
- (5) going out without asking the ācārva.
- (6) leaving the other sangha without telling the members of that sangha, and rejoining one's own.
- (7) forgetting to do the avasyakas (?).

'Pratikramana' pertained to the following faults:

- (1) touching the acarya by hand or foot.
- (2) violation of the 'vratas,' 'samitis' and 'guptis,'
- (3) for quarrels and acts of cruelty,
- (4) transgressions pertaining to study and service,
- (5) getting passionate on the begging round,
- (6) troubling others.

'Kāyotsarga' was done on the following occasions:

- (1) for improper 'alocana.'
- (2) at the fall of worms
- (3) transgressions pertaining to flies, mosquitoes (i.e. living insects),
- (4) walking over wet ground or over grass or mud.
- (5) making use of the rule of crossing knee-deep water for purposes other than those allowed by Law,
- (6) crossing the river in a boat,
- (7) letting the book or an image fall down,
- (8) inflicting injury on immobile beings,
- (9) easing nature on an unscanned region.

Besides these there were other occasions which required 'kāyotsarga' to be done

<sup>388.</sup> Ibid. 7, 38ff; its faults: 40-44; time: 39, 389 Ibid. comm. pp. 503-04.

### Meditation:

Meditation also had an important part to play in the life of a monk. Even though the fundamental forms of good and bad 'dhyāna' remained the same, 300 some of its forms resembled the 'prānāyāma' practice. For instance, in the 'kāyotsarga' the monk's position was like the following:

Jinendramudrayā gāthām dhyāyet prītivikasvare/ Hṛtpaikaje pravesyāntarniruddhya manasānilam// Pṛthag dvidvyekagāthāmśacintānte recayecchanaih/ Navakrtvah pravoktarvam dahatvambah sudhīrmatām//

Thus he stood taking in the breath slowly, holding, it in for some time and then slowly letting it out, at the same time uttering the 'namaskāra' formula slowly <sup>391</sup>

# Worship:

Worship of the Jinas, as we have already seen, formed an important item. The monks went to the Jinālayas and performed the 'bhāvapūjā' in such places.

The Anagāradharmāmṛta gives details about the 'jinamudrāsthāpana' (installation of the Jina image). It was said that only the Brahmins, Kṣatriyas and the Vaisyas, who born of a good family, caste, country and endowed with a good body, were allowed to do so.<sup>982</sup>

### DEATH AND FUNERAL RITES:

The basic types of death accepted as proper ones were the 'bhaktapratyākhyāna,' 'ingmi' and 'prāyopagamana.'<sup>393</sup> Other forms of death like entering fire, eating poison and hanging etc. were not deemed proper.

Even though Digambara literature refers frequently to death by fasting (samlehaṇā), the treatment of the subject can be had on a historical basis only when we get corroborating evidence of the epigraphs of various periods. Moreover, the personalities referred to are more or less legendary figures which make it difficult to verify their historicity.

The funeral rites of the Digambara monks, as given in the Bhagawati Arādhanā—looking to the proper time and muhūrta for taking out the dead,<sup>38</sup> superstitions about the dead body,<sup>38</sup>s the rules about the 'thandila' (funeral

```
390. Ibid. 7, 103.
391. Ibid. 9, 22-23.
392. Ibid. 9, 88.
393. Ibid. 7, 98.
```

394. Bhag. Ard. V, 1988. 395. Ibid. 1982; 1996ff. ground) 356 and placing the dead in a particular direction, 357 etc.—are the same as those we have noted from the Bṛhatkalpabhāṣya of the Śvetāmbaras.

### GENERAL OBSERVATIONS:

From the survey of the items of Digambara monk-life of the postcanonical period, the following observations may be noted:

- (1) From the literary sources, it may be said that the fundamentals of monastic life remained unchanged.
- (2) Literary sources reveal but a few ganas, etc. as compared with those in the epigraphs.
- (3) Nudity was still advocated. But the Viśvapanthīs advocated wearing of clothing due, it may be granted, to pressure from society.
- (4) Along with the Svetāmbaras, even the Digambaras had a schism which did not believe in images of the Jinas.
- (5) Digambara monks enriched the field of Kannada and Tamil literature, and thus made a good effort of completely associating themselves with the local conditions.
- (6) Their Bhāṇḍāras have played an important part in preserving the literary wealth.
- (7) Various ' $m\bar{u}dr\bar{a}s$ ' and ' $\bar{a}sanas$ ' seem to have crept in the practice of meditation and 'vandanā.'
- (8) Even though fasting and other practices were continued, there seems to have arisen a class of the 'mathapatis' who pretended to be monks, and had, in reality, gone astray from the path of moral discipline.
- (9) Inspite of the attempts carried on by the leaders of both the parties, the Svetämbaras and the Digambaras still remain distinct from each other, and they still have difference of opinion regarding nudity, the liberation of women, the nude images of the Jinas, the transfer of the womb of and the marriage of Mahāvīra, and the intake of food by the Kevalin, besides many other details regarding the history of the Church.

# GANAS, KULAS, GACCHAS AND ŚĀKHĀS

# Mentioned in the Prasastis

The following units of the Svetāmbara Church are to be found in the various prasastis so far published.

| Ganas:   |                                                           |    |    |    | Possible Origin                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|
| C.144.1  | Kharata <del>r</del> a                                    |    |    |    | 1 OSSIDIE OTIGH                           |
|          | Nāgendra                                                  |    |    |    |                                           |
|          | Sandera                                                   | •• | •• | •• | Sanderaka Village<br>(N. Gujarat)         |
|          | Tapā                                                      |    |    |    | (11. Gujarus)                             |
| Kulas:   |                                                           |    |    |    |                                           |
|          | Cāndra<br>Vidyādhara                                      |    |    |    |                                           |
| GACCHAS: |                                                           |    |    |    |                                           |
|          | Agama<br>Agamika<br>Añcala                                |    |    |    |                                           |
|          | Bhartrpuriya                                              | •• | •• | •• | Bhartrpura village                        |
|          | Brahmāņa                                                  | •• | •• | •• | Brahmāṇa village<br>near Mt. Abu          |
|          | Brahmāṇīya<br>Bṛhad<br>Candra<br>Devānanda<br>Devānandita |    |    |    |                                           |
|          | Devasūri                                                  |    |    |    | Name of an ācārya                         |
|          | Ghoşapuriya                                               |    |    |    | Name of a town                            |
|          | Harşapuriya                                               |    |    |    | 9' '9                                     |
|          | Jālyodhara<br>Kharatara<br>Koranta                        | •• | •• | •• | Name of a village                         |
|          | Kṛṣṇarājarṣi                                              |    |    |    | Personal name?                            |
|          | Maladhārī                                                 | •• | •• | •• | Personal name or epithet?<br>(maladhārin) |

Naņakīya

Place-name in Palli S. Raiputana Palliväla Rāia Sanderaka village Sandera Tapā Ūkeśa perhaps identical(?) Upakeśa Vālahha Name of a place Vrddhatanā SAKHAS: Vairī UNCLASSIFIED:

Candrakula

Pallikā (?)

Pārnimā Paksa.

A survey of these names of various ganas and gacchas as taken from the Jainamistakapraśastisangraha398 reveals a few characteristics which may he summarised as follows:

- (1) Some of the gacchas seem to have originated at a particular place and hence were, possibly, named after it.
- (2) A few of them rame into being after a particular ācārya who gave his name to that gaccha.
- (3) The distinctions of each and every gaccha, and their points of mutual difference cannot be found out in every case.
- (4) Only a few of these-The Kharatara, Tapā, Sāgara and the Añcala gacchas-are in existence at present.
- (5) The inscriptions, as we shall see in a later chapter, reveal a number of other gacchas besides those found in literature.
- (6) There seem to have been peculiar practices of every gaccha, and we find separate books written on that account. For instance, the Vidhimārgaprapa deals with the rules of monastic life pertaining to the Kharatara gaccha.
- (7) More contact with other sects seems to have influenced the ritualism of the members of the gaccha. The Vidhimārgaprapā, for instance. gives mantras like 'om, hrām', hrām', etc. which may be the result of Tantric influence

### CHAPTER 4

#### THE ORDER OF NUNS

# Antiquity of the Jaina Order of Nuns:

Unlike the Buddhists, the Jaina order of nuns has been a distinct feature of their Church right from the times of their first Tirthankara, Rṣabha. It is said that Rṣabha had a following of 3,00,000 nuns under the leadership of Brāmhī and Sundari; Ariṣṭanemi, the twenty-second Tirthankara had 40,000 nuns; Pārṣāvanātha had 38,000 nuns³ and Mahāvira, the last in the list of the twenty-four Tirthankaras, had in his congregation 36,000 nuns, under the leadership of Candanā. It is difficult to verify these numbers as different texts differ in the details; but that the order of nuns was organised can be accepted as a historical fact.

### Causes of Renunciation:

One thing, however, seems certain. It is that women, attending the sermons of the Tirthankaras in large numbers and impressed by the religious principles, embraced the life of a nun. Many references can be cited in favour of this statement revealing thereby that women belonging even to the higher strata of society renounced the world. As in the case of males, so in the case of females also, a variety of reasons led to their renunciation. Väšisţhi, the wife of a purohita, renounced the world seeing that her husband and all her sons had become monks. Rājimati, hearing the news of her would-be husband's renunciation, became a nun. Malli, the nine-teenth Tirthankara, renounced the world at the same time enlightening her six suitors's by means of putting food in a statue which, when the food got rotten, gave out foul smell so as to bring home to the lovers the filthiness of human body. As against these, on several occasions, ordinary causes led to renunciation. Poţtilā, the wife of a minister, became a nun when she

- Kalpasūtra, p. 211-12.
- 2. Smv. p. 66a.
- 3. Kalpasūtra, p. 168.
- 4. Avasyakasūtra, Comm. p. 209ab; Kalpasūtra, p. 157.
- For instance, The Samuväyänga, p. 88, says that Santinatha, had 89000 nuns, and the comm. notes that in the Avasyaka the number is 61600.
  - 6. Uvāsaga., p. 25; Nāyā, pp. 248-49; Nīryā, p. 65.
  - 7. Uttar. Chapt, XIV.
  - 8. Ibid., XXII.
  - Nāyā. Chapt. VIII.

BULL, DCRL-59

found that her husband had lost all love for her. Generally, when the husband became a monk, his wife or wives also became nuns. Cases of child-widows becoming nuns were also not wanting. Even courtesans coming under the spell of religion became nuns, and the example of Kosā who loved Sthülabhadra and ultimately became a nun is well-known.

The Sthāmāngo¹s gives the list of persons who were debarred from entry to the Order. The list is the same also in the case of women who wanted to become nuns. Pregnant women and those who were very young or very old, as also those who could not secure the free consent of either their husband or parents, were not allowed entry. Other physical disabilities that made women unfit for nunlife were the same as in the case of men.

# The Ceremony of Renunciation:

Only the fit candidates, therefore, were allowed to enter the order of nuns, and the ceremony which preceded nunhood is described in great details in various texts.

The description of the renunciation of Malli<sup>15</sup> devoid of all the divine and supernatural element in it, comes to this. She first of all asked the permission of her parents for renunciation. Having got it, together with her parents, she gave a big feast to all her relatives and at that time took a ceremonal bath. Then, putting on all her ornaments and finaries, she sat facing the east in a palanquin which was carried in great procession and pomp outside the town. Getting out of it near a tree, she took out all her ornaments, uprooted her hair in five handfuls (pañcamutthya loya), and saluting the Siddhas accepted the life of discipline (Sāmāiyacārīttā).

Similar descriptions in the case of other ladies both that this ceremony did not differ much from that which was carried out in the case of monks. Two things may, however, be noted. First, even women had to take the permission of those on whom they depended—husband, parents or son—, and secondly all had to do the 'loya' or the uprooting of the hair whether they were royal queens or ordinary women.

- Brhatkathākośa, Intro. p. 20; also Nāyā., Chapt. XIV; for the mother-in-law rounding the world to escape the harassment from her daughter-in-law. Theri-gāthd XIV; see I.A., Vol. 57, pp. 49ff.
- Jambūswāmin and his wives: Kalpasūtra, comm. p. 218; Queens of Kanha-Vāsudeva; Thān, p. 433b.
  - 12. Avašyaka-cūrni, p. 526.
  - 13. Uttar., Tikā, 2. 29ff.
  - 14. p. 164a, 165a
  - 15. Nāṇā., VIII. pp 117ff
  - Nurya., p. 51-52; 65-66; Nāyā., XIV; Antg. p. 28.

Exceptions to the above conditions are also found as in the case of Subhadrāi<sup>T</sup> who renounced the world even against the wish of her husband (akāmaë), and in the story of Queen Padmāvati<sup>Ta</sup> of Campā who became a nun when she was pregnant but separated from her husband at that time.

### Church Administration:

A nun was called 'bhikkhuṇi', 'nigganthi', 'sāhuṇi' or 'ajjā'. The texts of the Aṅgas give the same general rules of moral discipline as they do for the monks. But the rules regarding their period of probation, their confirmation, their rise to different officers, their designations and duties and the rules which governed the details of group-life among nuns are not to be found so exhaustively cnumerated as in the Chedasūtras and Niryuktis which are later than the Aṅgas.

The Ańgas simply refer to groups of nuns under a head-nun and the 36 000 nuns of Mahāvira are said to have lived under Candanā<sup>18</sup> (Canda-nāppamuhā). The term signifying the chief of the nuns—as the ācārya in the case of monks—was perhaps 'Pavattinj' (Pravartini). The ācārya himself had to look after the nuns, and the Sthānāṅga expressly states that one of his duties was to take proper care of the nuns <sup>19</sup> The same text refers to 'Khuddiā' (Kṣullikā) which signified a young nun who had as yet not attained any responsible post in the church hierarchy. Thus, the Aṅgas fail to give any conplete picture of the actual working of the order of nuns.

It is, however, in the Chedasūtras—especially the Kalpa, Vyavahāra and Nišitha—and the Niryuktis, that a somewhat better picture of the internal working of the order of the nuns is available.

Before entering into a discussion of various officers in the order of nuns, it should be noted that the nuns as a whole were always treated on an inferior basis in relation to the monks. It is said that "a monk of three years' standing (and a monk of five years' standing; and a monk of five years' standing; and a monk of five years' standing can become the upā-dhyāya of a nun of sixty years' standing. That the nuns were under stricter control than the monks is revealed in the remarks, "the Ācārya, Upādhyāya and the Pravartini—these three are the protectors of the nuns".<sup>22</sup>

- 17. Niryā., p. 51.
- 17a. Uttar., Tikā, 9, p. 132a.
- 18. Kalpasūtra, SBE., XXII, p. 267.
- 19. Āryskāpratijāgarako', comm. p. 244b; Vav. 3, 12.
- Ibid., 7, 15-16; Inferiority of Buddhist nuns in their Church: See Cullavagga X, 1, 4, where it is stated that a nun even of a hundred years' standing should bow down to a monk who has quite recently been initiated.
  - 21. Vav. 3, 12.

The following officers controlled the order of nuns:

## Ayariya (ācārya):

The role of the ācārya, as seen above, was that of a protector and a guide of the 'bhikkhuṇi saṇgha'. In cases of difficulties, he was expected to manage to get proper requisites and residence for the nuns. The nuns had to live under an ācārya at all time, and in case of his death, the nuns were required to affiliate their group to another ācārya, then to an upā-dhyāya and then to a pravartini. Under no circumstances were they to remain without any of these three officers. The ācārya had the responsibility of letting the pravartini know the nature of offences which the nuns were to refrain from.

### Uvajjhāya (upādhyāya):

Next to the ācārya, the upādhyāya weilded power over the nuns. He was taken to be one of the protectors of the nuns, and he perhaps looked to the educational aspect of the group. For, he solved the difficulties of the nuns regarding the texts which they studied.

## Ganinī (ganinī):

According to the Bṛhatkalpabhāṣya, a gaṇinī was superior to a pravartini. A and was the head of a gaṇa or a group of nuns. What the ācārya was to the group of monks, a gaṇinī was to a group of nuns (gaṇa). She looked after both the administrative as well as the spiritual aspects of the group. In cases of quarrels, she asked the pravartinī to pacify the nuns. If it is the failed to pacify them, then the ganni tried to bring peace and prevented the pravartinī from taking part in it. A high standard of moral qualities and a long study of scriptures was required for this post, as is clear from the following epithets applied to her: 'guṇasampannā' (endowed with good qualities), 'samā' (qual to all her disciples), 'anālasā' (energetic), 'svādhyāyadhyāṇayuktā' (indulging in study and meditation). She was expected to be severe in cases of faults (kāraņe ugradandā), and was to be skilled enough in increasing the number of the followers.

# Pavattiņī (pravartinī):

A mention to this officer is chiefly to be found in the Chedasūtras even though the Bṛhatkalpabhāṣya attributes a subordinate position to her. She

- 22. Ibid.
- Brh. kalp. bhā. Vol. V. 6048.
- 24. Vol. III, 2222.
- 25. Ibid.
- 26. Gacchācāra, 127-128.

used to be the head of the group of nuns and managed all their affairs. Implicit allegiance to her by every nun was expected. The texts are not very clear about the exact position she enjoyed, for she sometimes takes the place equal to an ācāryar and sometimes that of an ācāryopādhyāya, while one of the Aṅgas reduces her position to be on par with that of a thera before whom nuns confessed their transgressions.

The right of nominating her successor was given to the pravartinī. But a democratic practice prevaled in this method. Supposing that a pravartinī nominated her successor and if that successor was deemed unfit from the point of view both of management and of qualifications, the nuns had a right to find out an abler head. Getting such a one, they could ask the temporarily appointed candidate to withdraw in favour of the newly selected candidate. In case, however, there was no occasion for finding out a better candidate, then the temporary pravartini was confirmed and the rest obeyed her. In case a proper candidate could not be found out, they could request the ācārva to depute them such a one.<sup>30</sup>

The educational qualifications required for this office consisted of the knowledge of "āyārapakappa" which dealt with the rules about conduct and about punishment for transgressions. If a nun was fit for the office but had forgotten the text even in her young age due to idleness then she could not aspire for that office. If, however, she forgot it owing to illness, then she was made to study it again, and was appointed to that post. Old nuns who had forgotten the text and were unable to study it again due to advanced age, were deemed qualified on the ground that they generally never forgot the essence of the rules of monastic conduct.<sup>31</sup>

The pravartini also had to undergo certain restrictions regarding stay and touring. She was to remain always in the company of two other nuns in winter and summer.<sup>32</sup> In a place where there were many monks and runs, she was to remain with two nuns in the eight months of summer and winter, and with three others in the rainy season.<sup>33</sup>

The chief duty of a pravartinī was to maintain the ideal conduct of the members under her command. The ācārya was to let the pravartinī

<sup>27.</sup> Byh. kalp. 1, 41f; 3, 13; Vav. 5, 1f.

<sup>28.</sup> Ibid., 4, 1f. 5f. 13f.

<sup>29.</sup> Bhag. p. 375ab.

<sup>30.</sup> Vav. 5, 13-14.

<sup>31.</sup> Ibid., 5, 13-14; 5, 17.

<sup>32.</sup> Ibid., 5, 1-2.

<sup>33.</sup> Ibid., 5, 9-10.

know the nature of the faults and the prayascittas for them, and the prayartini was to inform the same to the nuns under her.34

# Ganāvaccheiņī (ganāvacchedinī):

470

 $A_{\rm S}$  the very name suggests, she controlled a part of a group (gana) of the nuns. It appears that she was subordinate to the pravartini. Her duties were those of ganávaccedaka among the monks.

Her position in the Church hierarchy is not clear as it is described differently in different texts. Sometimes she follows immediately the pravarturi and then the abhisekā comes, 35 sometimes she is altogether dropped in the list.

No clear idea about her duties in the order can be had, but she was not as highly rated or put confidence into as the pravartini as is clear from the rule which lays down that she was to remain with three other nuns—while the pravartini with only two—in winter and summer, and in the company of four others in the rainy season.<sup>26</sup>

# Abhisegā (abhişekā):

She is to be met with in the Bṛhatkalpabhāṣya. Sometimes she is equated with the ganini, sometimes simply explained as 'pravartinipada-yogyā'; fit for the office of a ganini, swhile in some places she comes after the pravaratini. It is very difficult, therefore, to understand her exact nature and the duties she was expected to do. It may be that she was next to a pravartini or to a ganini in point of respect by others, if not of authority.

### Theri (sthavirā):

As in the case of some of the other officers, her place was also not certain in the church hierarchy as in some places she is mentioned after bhikkhuni and in some other places before her. Her designation suggests the factor of age in her case as 'theri' means an old nun.

- 34. Brh. kalp. bhā. Vol. V, 6048 (comm).
- 35. Ibid., Vol. III, pravartinī, ganāvacchedinī, abhişekā and bhikşunī.
- 36. Vav. 5, 3-4; 5, 9-10.
- 37. Brh. kalp. bha. III, 2410 (comm.).
- 38. Ibid., Vol. IV, 4339 (comm).
- Ibid., Vol. III, 2407 (comm.).
   Ibid., Vol. IV, 4339 (comm.); III, 2407 (comm.).

# Bhikkhwnī (bhiksunī):

It was a very general term signifying a nun, but she perhaps stood higher than the 'Khuddiyā'.

## Khuddiyā (kşullikā):

The word probably stood for a young  $nun^{41}$  who was not confirmed or who was still under probation.

Besides these, another officer called the 'mahattariyā' <sup>12</sup> (mahattarikā) is referred to and it is laid down that the nuns should remain under her control. It may be that she was an old and respected member of a gaccha or a group of nuns and her duties were administrative as well as spiritual.

### Execution of Church Discipline:

As in the case of the monks, so also about the nuns, the early texts do not give details about concrete examples of transgressions and the punishments for them. The Chedasūtras, and later on the Bṛhatkalpabhāṣya, give numerous details about them.

The initiation of women was solely left to the nuns and the ācārya, and no monk could initiate a woman for personal motives. The monk was to take advice from an elderly nun regarding this matter and then hand her over to the theri.<sup>43</sup>

After initiation, if a nun wanted confirmation (upasthāpanā), she had to go to that particular group for that act; on the other hand, a monk who had received initiation could choose a guru belonging to any other group.

No nun or monk was allowed to initiate a person below eight years. 45

Under no circumstances were the nuns to remain without a chief. If, while touring, the leader among them died, then they were to appoint the immediate subordinate to that post, or else were to merge themselves in a major group. If they remained without a head, then they had to undergo either 'cheda' (i.e. shortening of the period of nunhood) or 'parihāra' (i.e. an isolatory penance for the offence). 16

- 41. Explained as 'bālā', Ibid. Vol IV, 4339.
- 42. Gacchācāra, V. 118; 'Mahattara' is a term used in epigraphs to denote an officer in local administration.
  - 43. Vav. 7, 4-5.
    - 44. Ibid., 7, 6-7.
    - 45. Ibid., 10, 16-17.
    - 46. Ibid., 5, 11-12.

It was not in the hands of either an individual nun or a group of them to punish the transgressor. They were not expected to severe all connections with the offender of their own accord, but they were to inform the ācārya about it, and prescribe a certain period to that nun for improvement. If she improved, well and good; but if she did not, then they told her about it beforehand and then severed all contact with her.<sup>47</sup>

The Brhalkalipasitra gives several rules and prescribes punishments of varied magnitudes both to the monks and nuns. A single instance may not be out of place here which goes to prove the increasing seventy of punishment with the higher position of the transgressor in the church hierarchy.

Standing near the shore of water involved a fault. For this, if a nun were seen by somebody doing it, she had to undergo 'gurupañcaka'; if she stood there for a porisi and was seen by somebody then 'laghudaśaka'; if unseen, then 'gurupañcaka'; if she lay down near water, then she had to undergo přayaścittas varyng between 'laghurátnidıva' and 'laghurińsa-tirātrindiva'; if she stept there, then 'gurupuńsatirātrindiva'; if she ate food there, then a prāyaścitta upto 'gurupañcavińsatirātrindiva'; if she eased herself there, then 'laghumāsa'; if she studied there, then 'māsaguru'; if she kept a night vigil (dharmajāgarika) there, then 'caturlaghuka'; and if she performed 'kāyotasrag' there, then 'caturlaghuka'; and if she performed 'kāyotasrag' there, then 'caturlaghuka'; and if she

This was only in the case of the ksullikā, i.e. a junior nun. The punishment increased with the position of authority. The sthavirā had to undergo for the same offence prāyaścittas varyung between 'gurupańcaka' and 'sadlaghu'; for the bhiksuni: 'laghudaśaka' upto 'sadguruka'; for the abhisekā: 'gurudaśaka' upto 'cheda'; and for the pravartini: 'laghupañcadaśaka' upto 'mūla'.48

The 'caturguru' consisted of a fast of one day, the 'caturlaghu' of a day's fast with 'āyambila'; the 'māsalaghu' consisted in taking meals when half the day is gone, and the 'pañcarātrindiva' consisted of:

- (a) not taking food in the first 'prahara' of the day,
- (b) not eating food in the first one and a half praharas of the day,
- (c) the same with regard to the first two praharas.
- (d) taking food once (ekāśana)and (e) āyambila.<sup>49</sup>
  - 47. Ibid., 7, 3,
  - 48 Brh. kalp. blia., III, 2409, (comm. pp 684-85).
- 49 I am indebted to Muni Kevalavijavaji for this information. He was kind enough to explain some of the Chedasütras to me and spared no efforts to solve my difficulties.

The rest of the punishments for transgressions are more or less the same as those prescribed to the monks. One thing, however, may be noted, and that is with regard to the 'parihāra'—ie. keeping the transgressor separate from the group and severing all contact with her. According to the Vyavahārasūtra'0 the nuns underwent this punishment, while the Brhatkalpa-bhāgya'a teempted the nuns from undergoing it.

A spotless life and the practice of rigorous discipline was expected of every nun and it was said that a nun could reach the rank equal to that of the upādhyāya after thirty years, and that of an ācāryopādhyāya only after sixty years which shows that the Church was very strict towards them.

Bound by these rules of discipline and working under the different officers of the Church, the nuns lived in groups. No details about the limit put on the number of the members of a group are to be found. The earliest texts refer to as many as five hundred nuns remaining under one head (ganin). <sup>32</sup> Later on, it seems that both monks and nuns formed one group (gana) as the expression 'sa-ganjacityäë vā para-ganjacityäë vā nigganthies (a nun belonging to one's—i.e. a monk's—own gana or to an other gana) suggests. When the ganas gave place to the gacchas, the nuns were grouped in gacchas, which, according to the Mūlācāra, consisted of three and seven persons, respectively. <sup>48</sup>

### Touring:

Controlled by these rules and disciplinary regulations, the nuns led a wandering life like that of the monks. In the eight months of summer and winter they wandered from village to village (gamānugāmam), and no rules fundamentally different from those in the case of the monks are given for this aspect of their life. As a matter of fact, right from the time of the composition of the Ācarānga, different texts give a rule starting with the formula: "Je bhikkhū bhikkhunī vā", or "Niggantho nigganthī va" which shows that the rule was common both to the monks as well as to the nuns. The rules pertaining to the mode of their travel, the time for it, stay at one place during the four months of the rainy season (vassāvāsa), the limit of staying at one place, etc. are almost identical with those for the monks. Only a few distinct rules are henceforth noted.

The nuns were prevented from going beyond Anga-Magadha in the east, Kauśāmbī to the south, Sthūnā to the west, and Kuṇāla in the north, for

```
50. 5, 11-12; also Brh, kalp, 1, 38.
```

<sup>51.</sup> Vol. V, p. 1561.

<sup>52.</sup> For references to wandering groups of nuns: Naya., pp. 151, 173, 224.

<sup>53.</sup> Nis. 8, 11.

<sup>54.</sup> Mūl. 10. 92.

BULL. DCRI.-60

"so far extends the land of the pious".55 These roughly comprise the modern provinces of Bihar and Uttar Pradesh. According to some texts.56 it was Samprati, the grandson of Aśoka, who opened up other parts of the country for the Jaina monks and nuns by spreading Jainism to those parts.

A lonely nun, under no circumstances, was to stay or tour, or enter a place of rest or relief. 57 or enter a house for seeking food or drink. She was disallowed to go out even to a distance of two hands out of her residence at night.58 In this connection the story of Mrgavati.59 who could not keep proper time owing to the presence of the Moon and the Sun for the sermon of Mahavira and was reprimanded by the chief nun Candana for this is well-known.

### Residence:

As in the four months of the rainy season, so also during the rest of the year, nuns had to search a proper residence. The quarters were not to he beyond the limits of the householder's premises.60 Moreover, such a lodge was not to contain cobwebs or living beings.61 Specially cleaned or prepared lodges for the nun were not allowed.62 All the rules of the procedure of seeking a lodging were the same both for the monks and the nuns. 83

Common residence for monks and nuns was normally disallowed. But in cases of calamities and unforeseen circumstances, like the stay in a forest, or in the vicinity of the colonies of Nagas and Suvarnakumaras, in places where there was danger from robbers, and in such regions where either the monk or the nun could find no other shelter, they could have a common residence 64

According to the Brhatkalpasūtra, nuns were disallowed to live in a shop, a main road, a cross-road, a triangular place or quadrangular place or court or bazaar,65 in a house with open entrance if there was no curtain put over

```
55. Brh. kalp. 1, 51
```

Brh, kalp, bhā, Vol. III. 327ff.

<sup>57</sup> Brh. kalp. 5, 15-18. 58. Gacchācāra, 108

<sup>59.</sup> Than. comm. p. 258a.

<sup>60.</sup> Brh. kalp, 1, 22ff.

<sup>61.</sup> Acar. II, 2, 1, 1 (p. 120).

<sup>62.</sup> Ibid., II. 2, 1, 3 (p. 121).

<sup>63.</sup> Ibid., II, 7, 2, 7ff (p. 175ff).

<sup>64.</sup> Than, p 314a; Buddhist nuns were not allowed to live in a forest: LAW, I.A. Vol. 57, p. 53,

<sup>65. 1. 12.</sup> 

it, 60 in a house with paintings on the wall, 67 in a lodge where only males lived 60 or which was close to the road, 60 which contained wine, 70 which was a meeting house or an assembly house or a house with gallery or an abode built on the roots of a tree, or open to the rain. 71

The reasons behind these rules were based on commonsense which helped the nuns to maintain a pure and unharassed life in the society which was and is always crazy about the chastity of women. For instance, the reasons behind forbidding her to stay in a square or a crowded place were based on the doubt that a nun might go astray by looking at young men in the street, or at courtesans or at marriage processions. Another reason was the fear of public which found an easy ground for scandal and criticism in the case of the nun's stay at such a place, <sup>12</sup> Moreover, heretics took it a good cause to scandalise the religion on that account. A place with open doors or one devoid of doors provided an easy access to thieves or robbers or such other wicked fellows who stole the requisites or raped the nun; hence the precautions. <sup>32</sup>

In cases of difficulty when no proper residence could be had, the nuns were allowed to take resort to other lodgings in an order of preference. In the unfit lodgings also, they were to take utmost precautions and were asked to study loudly all together, go to ease nature together and never to allow young men to enter the lodge. A helaborate procedure is described by which the nuns, in cases of not getting any other proper lodge, had to stay in a place having open doors. In such a place they had a pair of bamboo or grass-curtains, one each at the inner and the outer sides of the frame of the door. These curtains were joined by a piece of cloth. The inner curtain had two holes through which strings were passed and tied in such a way that the knots of the outer curtain remained inside the inner curtain. Only the nun who stood guard at that curtain knew the mechanism of the knots. The qualifications of the guard-nun were that she was a lady of stout body, well-versed in the sacred lore, of mature age and intellect, of pure family, bold and full of stamina. She stood at the door

```
66. Ibid., 1, 14.
67. Ibid., 1, 20.
68. Ibid., 1, 29.
```

<sup>69.</sup> Ibid., 1, 32.

<sup>70.</sup> Ibid., 2, 4. 71. Ibid., 2, 11.

Ibid., 2, 11.
 Brh. kalp. bhā, Vol. III, 2304-24.

<sup>73.</sup> Ibid., 2330.

<sup>74.</sup> Ibid., 2320-2324

with a stick in her hand. The nun who wanted to come in was touched by the guard at her head, chest, and cheeks to verify whether the person wanting entry was a nun or somebody else. Then her name was asked and then she was let in. If with all these precautions, the trespassers attacked them and pushed in, then the older nuns stood out with sticks and warded off the raiders while the younger nuns remained inside with sticks. A great uproar was also made to get help from the people.75

With the intention of safety, the nuns were given a differential treatment as compared with that given to the monks. The places prohibited for the nuns were not always treated so for the monks. For instance, the monks were allowed to stay in shops, bazaars, 76 etc. with or without the consent of the owner.77 as also in a place with open entrance.78

As seen already, the Sthānānga permits common residence for the monks and nuns only under exceptional circumstances.79 But in the Brhatkalpa they are allowed to have a common lodge on other occasions also. They were allowed to stay together in a place which had no barriers and gates but had free exit and entrance.80

The maximum period of stay in a village was one night (i.e. day) and in a town five nights 81 But later on, it seems, a longer stay was permitted, and in a village, etc. "enclosed and without outside houses, the nuns (remained) two months, summer and winter; when enclosed and with outside houses, four months, two within and two without" 82 At twilight or at night they were to remain in their lodge. 83 The rainy season, of course, compelled them to stay at one place and many rules regarding this are common for the nuns and the monks.84

Various punishments for the transgressions of these rules are cited in great details in the Chedasŭtras.85

```
75. Ibid., 2331-52.
76. Brh. kalp. 1, 13.
77. Ibid., 1, 24.
78. 'game egarā yā nayare pancarā vā'.
79. Brh. kalp. 1, 8-9 (I.A. Vol. 39, p 260, transl.).
80. Ibid., 1, 15.
81. P. 314a.
82. Brh. kalp. 1, 11.
83. Ibid., 1, 47.
84. Acar. II, 3, 1, 1 (p. 136); Kalpasutra, (SBE., Vol. XXII), transl. pp. 296ff; Brh.
```

kalp. 1, 36.

See Appendix 1; also Brh. kalp. bhā. Vol. III, vs. 2312, 2328, 2431.

# Begging and Food:

Once a proper residence was obtained, the next important item in the life of a nun was the acquisition of pure food in a proper way.

Here also almost all the rules about begging food for the nun are common with those for the monks. In fact, the rules start with the phrase—as seen before—'bhukhdu bhikkhuṇi va'' or 'niggantho nigganthi va''. The time for begging, begging alms at all houses irrespective of the status or caste of the householder, going in a group, no talk while begging, asking the consent of the superior before going on the alms-round, the non-acceptance of food given in an improper way, the mode of walking while begging, not going to that place in a hurry to overtake others in need of food,—all these and such other details as given in the Acārāṅga, Dośavai-kālika, Bhagawatī, Sthānāṅga and other texts, are identical for both of them.

The food accepted was to be devoid of any impurity and the forty-six faults of begging. The nuns could not accept food involving sinful activity (âhākamma), or food given by the owner of the place where the nun stayed (sejjāyarapinda), or food specially prepared for them (uddesiya), or food containing raw things consisting of the six kinds of living beings.

Articles of food which were specially forbidden for the nuns were of the type of 'pulākabhatta' i.e. insipid, difficult to digest and tending to lead them astray under the influence of passion. The 'pulāka' was of three types: dhānya-p., consisting of grains difficult to digest; gandha-p., giving smell of garlic, etc.; and rasa-p., soup or essence of grapes or tamarind. If a nun ate the first type, then she suffered from gases; if she partook of the third then she got nature's calls frequently, and if she tasted the second one, then her mouth gave foul smell. Hence she was asked to avoid such regions where these articles were eaten. In cases of emergency like the famine, she was permitted to accept the first and the last, but not the 'gandhapulāka'. If she could get another type of food, then she accepted that and deposited the already obtained 'pulāka' on a pure place. Perchance she happened to obtain the 'gandhapulāka', then she was asked not to wander out till her mouth ceased to give out the foul smell.\*

Differential treatment in the case of food articles is found in some rules. For instance, the nuns were disallowed to accept an unbroken ripe cocoanut, while the monks could accept such a one, whether broken or unbroken.<sup>57</sup>

<sup>86.</sup> Ibid., Vol. V, 6049-57.

<sup>87.</sup> Brh. kalp. 1, 1-5.

# 478 Clothing:

Nudity was never advocated for nuns either by the Svetāmbaras<sup>88</sup> or the Digambaras. We have already noted the story of Sivabhūti who did not allow his sister to go naked. The Digambaras offer the following explanation for this. They say that "women are forbidden from accepting severe types of asceticism such as nakedness, because they are constitutionally unfit. There is a growth of subtle, living beings in their organs of generation, between their breasts, in their navel and armpits; their mind is fickle and devoid of purity; they have monthly courses; and they cannot concentrate undisturbed". <sup>18</sup>

The texts of the Angas give primary rules about the clothing of the nuns, and everywhere the nuns are pictured as wearing clothes.

How the Clothes were Obtained:

The principal rules of begging clothes at the houses of the laymen were the same for both the monks and the nuns. 90

Regional Limits to Begging of Clothes:

They were not to go beyond half a yojana for obtaining clothes.<sup>91</sup> The clothes were accepted there and then, and no future promises were accepted.<sup>92</sup>

Clothes Unfit for Nuns:

Such clothes as were bought, washed, dyed, cleaned or perfumed by the donor for the sake of the nuns, expensive clothes made of either wool, furs or cotton; those which were embroidered or interwoven with gold and were ornamental; which were endowed with animal furs; and those which contained bulbs or seeds or eggs or living beings—all these were deemed unfit both for a monk as well as for a nun.<sup>50</sup>

Ibid., 5, 19; See Abhidhānarājendrakośa, Vol. 1, pp. 192-93, Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4148:

Nıyamā sacela itthi, cālijjati sanjamā vinā tena:

Women have always to be with clothes. Without clothes they go astray from the path of self-control.

<sup>89.</sup> Suttapāhuda of Kundakunda, vs. 22-25: UPADHYE, A. N., Pravacanasāra, Intro. XXX, and Text. III, 6-14.

<sup>90.</sup> Acar. II, 5, 1, 6-9 (pp. 158-59).

<sup>91.</sup> Ibid., II, 5, 1, 2 (p. 157).

<sup>92.</sup> Ibid., p. 159.

<sup>93.</sup> Ibid., II, 5, 1, 3: 4: 5: 10: 11: 12: 13: 15 (pp. 157-61).

### Clothes Fit for Nuns:

She could beg clothes prepared out of wool, silk, hemp, palm-leaves, cotton or 'Arkatūla', or of such other varieties,94 So also, fit, sturdy and lasting but pure clothes were accepted by her.95

# Number of Clothes:

In all, only four clothes were used by the nuns. One of them was two cubits broad (duhatthavitthāram), two of them were three cubits broad and the fourth was four cubits in breadth.96

### When to Wear These Clothes:

While going for the alms-round or for religious practices or study or on usual tour, the nuns were asked to put on all their clothes.97

The Sthānānga98 says that the first was used in the nunnery (upāśrave), the second while going on the begging tour, the third when going to ease nature, and the fourth while going to a religious sermon (samosarana).

#### Care about the Clothes.

From the rule which disallowed the monks as well as the nuns to "make coloured clothes colourless and colour colourless clothes",99 it appears that colour did not get as much importance in the early days as it did later, on, and the monks as well as the puns perhaps used coloured clothes given by the laymen to them. Not only this but they were allowed to sew together pieces of clothes to bring them to the proper breadth.100 Some later texts,101 however, clearly state that only white clothes were to be worn by a nun, and she was forbidden to stitch together or embroider clothes for lavmen.102

As seen already, no washing of clothes was allowed in plentiful water. 103 Airing or drying the clothes, however, was permitted, and that too.

```
94. Ibid., II, 5, 1, 1 (p. 157).
```

<sup>95.</sup> Ibid., II, 5, 1, 16 (p 162).

<sup>96.</sup> Ibid., II, 5, 1, 1 (p. 157); Thân. p. 186b.

<sup>97.</sup> Acar. II. 5. 2. 1 (p. 163).

<sup>98.</sup> p. 187b (comm.).

<sup>99.</sup> Acar. II, 5, 2, 5 (p. 164).

<sup>100.</sup> Ibid., II. 5, 1, 1 (p. 157),

<sup>101.</sup> Gacchācāra, 112.

<sup>102.</sup> Ibid., 123.

<sup>103.</sup> Acar. II, 5, 1, 17 (p. 162); The Pindaniryukti, however, does permit the washing of clothes sometime early before the rains begin. It is not clear whether the rule applied even to the nuns.

on a place carefully inspected, and which contained no living beings, for instance, a heap of ashes or of bones. 104

Numerous other details are available in the Niryuktis and the Bṛhatkalpabhāṣya. The Oghaniryukti<sup>105</sup> gives a complete list of as many as eleven clothes to be worn by the nun and the Bṛhatkalpabhāṣya<sup>106</sup> also confirms the same number.

Out of the eleven clothes, six were worn on the lower part of the body and five on the upper part of the body.

Clothes Worn on the Lower Half of the Body; 107

# (1) Uggahanantaga:

It was so worn as to cover the private parts of the body. It was broad in the middle and thin at the ends. A smooth piece of cloth was used for this purpose (ghaṇamasiṇa). This piece was like the shape of a boat (nāwānibho). 188

# (2) Patta:

It was meant to cover the waist and was tied by fasteners. The breadth of the piece was four fingers, or it varied according to the size of the body. It covered the 'uggahanantaga' and resembled the shorts used by wrestlers (chāyantoggahaṇantagaṇi, kaḍibandho mallakacchā vāj).100

# (3) Addhoruga:

It covered both the above two pieces of clothes (dovi genhium chāyaë kaḍivibhāgam). It covered the entire waist and was fastened on both sides over the breast.<sup>136</sup>

# (4) Calani:

It was upto the knees (jānupamāṇā) and resembled the piece of cloth worn by the 'laṅkhiyas' (or the people who perform gymnastics on the pieces of bamboos), and was unsewn (aṣṅyiṇā).ul

```
104. Ācār. II, 5, 1, 23 (p. 163).
105. 671-678
```

<sup>106.</sup> Vol. IV. 4080ff

<sup>107.</sup> Ibid. 4084-87.

<sup>108.</sup> Ogha-N. bhā. 313.

<sup>109.</sup> Ibid., 314.

<sup>110.</sup> Ibid., 315.

<sup>111.</sup> Ibid

# (5) Antoniyamsanī:

This covered the portion of the body from the waist upto half of the thighs (addhajanghāö).  $^{112}$ 

# (6) Bāhiraniyamsaņī:

The portion of the body from the waist upto the ankles was covered with this piece of clothing and it was tied with strings at the waist (kaḍi ya dorena padibaddhā).  $^{13}$ 

Clothes Worn on the Upper Part of the Body: 114

## (1) Kañcuka:

It covered the breasts and was probably unsewn (asiviyā). The standard size consisted of two and a half hands in length and one hand in breadth. It varied according to different persons, as the measure is prescribed according to the nun's own fore-arm.<sup>115</sup>

## (2) Okacchiya:

It was more or less similar to the previous one (evameva), but was tied on the left shoulder. It covered the back and the breasts. $^{116}$ 

# (3) Vegacchi:

It was a piece of cloth which covered 'kañcuka' and the 'okacchiya' and was tied on the right shoulder.  $^{117}$ 

# (4) Sanghādī:

These were four (caüra) in number. That which was two hands in length was used in the nunnery. The other two which were three hands in measure (tihatthāyāmā) were used when going for the alms-round and for easing nature. The fourth one which was four hands (caühattha) in length, was used when going for religious sermons or congregations<sup>UB</sup> (samosaraṇa).

- 112. Ibid., 316.
- 113. Ibid., 316.
- 114. Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4088-91
- 115. Ogha-N. bhā. 317.
- 116. Ibid.
- 117. Ibid., 318.
- 118. Ibid., 318-19; Brh. kalp. bhd. Vol. IV, 4089-90.

BULL DCRI.-61

# (5) Khandhakaraņī:

It was four hands in length (caühatthavitthahā), and was meant principally to save oneself from a strong breeze (vāyavuhuyarakhathā). Another interesting purpose to which it could be put to was giving an appearance of dwarfness to beautiful nuns by placing it at their backs and tying it with the garments Nos. (2) and (3) (khujjakarani ü kirai rūvavai̇̃na kudahaheimi). 139

### What Clothes at What Time?

All of these clothes were to be put on by the nun when she went to beg food. Leo She was to use the 'uggahapattaka' without fail at the time of seeking alma, otherwise people were likely to condemn her seeing the stains of the blood which pacsed at her monthly course; or being devoid of it, she was likely to give up all shame and indulge in all sorts of activities; or there was a possibility of her being seized by a wicked person and then getting unconscious raped by him. She would thus lose all that was precious for female conduct, for it was said that character and shamefulness are the ornaments of women (bibhūsaman sha hiri ya itthic). Lill

The nun was on no account to accept and wear any clothes of her own accord without taking the consent of the pravartini or the ācārya. The faults involved in thus accepting the clothes were as follows: 122

- (i) seeing a man giving clothes directly to the nun, the newly ordained nuns would suspect the purpose of it and would lose faith in the Law;
  - (ii) it would tend to the breaking of self-control;
  - (iii) nuns would become greedy of clothes,(iv) the clothes would turn out to be charmed and thus put the nun
- (iv) the clothes would turn out to be charmed and thus put the nun in trouble;
  - (v) there would arise quarrels over it; and lastly,
- (vi) there would arise a keen competition among nuns to acquire clothes and would lead them to obtain clothes in any way they liked.

If somebody wanted to offer them clothes then the nuns told the donor that they could not accept clothes without the express permission of the head-nun. In case they happened to accept clothes, then the nuns handed over such clothes to the superior. Then they were washed and kept away for a week to test whether they were charmed or had any other defects.

```
119. Ogha-N. bhā, 320.
```

<sup>120.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4119.

<sup>121.</sup> Ibid., 4105-4116; 4118.

<sup>122.</sup> Ibid., 4153.

Then they were given by the ganadhara to the pravartini who distributed them to the needy nuns. In the case of the absence of an ācārya, the pravartini used to accept clothes from the immediate subordinate of the ācārya, like the upādhyāya, etc. If the pravartini was absent, then the nuns tested the clothes in groups and then accepted them. As a last resort, they took the help of the devoted laymen and laywomen in the acceptance of proper clothes. <sup>123</sup>

In obtaining clothes, the nuns had to be careful regarding the person who offered clothes to them. They were not allowed to accept apparel from the 'kāpālikas', the bhikkhus (explained as Buddhist monks), the 'sucivadins' (parivrājakas), the 'kūrcikas', courtesans, merchants, young people, a well acquainted nomad, and from close relatives. The reason for not accepting clothing from the first two in this list was that they were notorious for offering charmed clothes. A wonderful sense of psychological observation is revealed in the rule which prohibited them from accepting clothes from the son of their own maternal uncle. Seeing the nun accepting clothes from her maternal uncle's son, his wife was likely to dislike it and out of womanly envy tended to declare that that particular nun was indirectly disturbing the happiness of her married life! This being the case, the nuns were asked to obtain clothing only from the pure (bhāvita) and impartial (madhyastha) families. [24]

Certain superstitions about clothes were also taken into consideration at the time of accepting them. Certain signs about them indicated a calamity while certain suggested good time to come. For instance, clothes torn by mice or burnt in some portions foretold danger and calamity. 125

#### OTHER REQUISITES:

The nuns did not possess requisites fundamentally different from those of the monks and the rules about the seeking of proper alms-bowl (pāya), the broom (rayaharana), the bedding (pitha-phalaga-sejjā-santhāraya) consisting of a plank, a stool and a mattress, etc. were common both for the monks and for the nuns; as such, they need not be repeated here over again. Only the distinct rules connected with these are noted down blow.

By the time of the Oghaniryukti, it seems that the nuns had increased their number of requisites the case being similar regarding their clothing. A list of as many as twenty-five requisites consisting of eleven types of

<sup>123.</sup> Ibid., 4165, 4170-71, 4177, 4181-84; Vol. III, 2815-35.

<sup>124.</sup> Ibid. 2822-27.

<sup>125.</sup> Ibid., 2830-35.

clothing and fourteen types of other requisites is to be met with. 126 It consisted of the following:

- (1) patta (pātra)
- (2) pattābandho (pātrakabandha)
- (3) päyatthavana (pätrasthäpana)
- (4) pávakesarivá (pátrakesariká)
- (5) padalāim (patalāni)
- (6) ravattāna (rajastrāna) (7) gocchaga (gocchaka)
- (8-10) three pacchāgas (pracchādakas)
  - (11) rayaharana (rajoharana)
  - (12) muhapattī (mukhapatrī)
  - (13) mattaga (mātraka)

(14) kamadhaga (kamathaka).

Out of all these twenty-five requisites which included clothes also, the essential or compulsory requisites (utkrstata) were eight: three robes. alms-bowl, 'abhyantaranivasani', 'bahirnivasani', 'sanghātikā' and 'skandhakarani'. The normal number of requisites consisted of thirteen articles: 'rajoharana', 'patalakāni', 'pātrakabandha', 'rajstrāna', 'mātraka', 'kamathaka', 'ayagrahāpantaka', 'patta', 'ardhoruka', 'kancuka', 'calanıka', 'aupakaksikā' and the 'vaikaksiki'. And those of less importance (?) (iaghanva) were four: 'mukhapotikā', 'pātrakesarīkā', 'gocchaka', and 'pātrasthāpanaka'.127

Besides this normal number of requisites, a number of other articles were permitted both for the nuns as well as for the monks for a temporary period or for the ramy season. It consisted of such things as the 'padalekhanikâ' used in clearing up mud from one's feet, the fivefold protectors from the rain made either of cotton or of 'sūcī' or leaves of palāśa tree or of bamboo or of hair of animals (vala); the three kinds of vessels for depositing bodily dirt and excretion; and the 'varaka' which was used for carrying water to be used after easing nature, etc.128 Such articles like the needle (sūcī), nail-cutter (nakhaharanī), the tooth-brush (danta-śodhana) and the ear-pick (karna-śodhana), etc. were, it appears, allowed both to the monks as well as to the nuns.129

Even though many of these requisites were common for both the sections of the Church, yet a distinction was made in some of them. For

<sup>126.</sup> Ogha-N. 668-71; also Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4080-83; we have explained these in Chapt, 2 of this part,

<sup>127.</sup> Ibid., 4095: also Ogha-N. 678.

Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4097-98.

<sup>129.</sup> Ibid., 4096.

instance, a broom with a long wooden staff, a curved bowl and a vessel with a handle were not permitted to the nuns. So also they were forbidden to use a roll of clothes as a support to their back, while the monks could use it. 130 Schubring remarks in this connection that "they were by no means sure of the chastity of the nun's thoughts". 131 Besides this, they were not to use beds of soft cotton, 132 and a 'rajoharana' of white threads. 133

There were some articles the use of which was restricted only to the nuns. For instance, only the nuns were allowed to carry and use a vessel coated from inside (antolittayam ghadimattaë), <sup>134</sup> for the purpose of easing nature at night. If a nun refused to have such a pot then various prāyaścitas were prescribed for her. Not only that, but if the ācārya failed to tell about it to the pravartnī and the latter to her nuns, then they also had to undergo punishments. <sup>135</sup>

In certain residences, they used curtains (cilmili) to close the door so that they could live in safety and mental freedom inside the residence. We have already seen how and when it was used.

Normally they were not permitted to use harless skins. But in cases of illness, certain skins were prescribed as remedies. In cases of titanus or piles or severe pain or in cases of the bones getting disjointed or in complete or partial paralysis, a nun was allowed to use hairless skins. The skin of a tiger or a hyena was used for patients of paralysis, and in the case of a dog-bite the nun was made to lie down on the skin of a tiger, or else that particular portion was covered with that skin. An old nun (sthavirā) was allowed to use skins with hair, but only after spreading it in a way so as to make the hair face the ground, if her limbs brushed together. 156

### PENANCE AND FASTING:

The early texts refer to the various fasts done by the nuns. They did fasts not only of smaller duration like the 'cauttha' or 'atthama', etc. <sup>137</sup> but practised fasts of the duration of even one month, and we get constant references to nuns doing the 'māsiā samlehaṇā'. <sup>138</sup> Even more severe fasting, the cycle of which took years together, was practised, and we have

```
130. Brh. kalp. p. 5, 35-46; bhāsya, Vol. II, 1046-48.
```

<sup>131.</sup> I.A., Vol. 39, p. 266, fn 42.

<sup>132.</sup> Gacchācāra, 114.

<sup>133.</sup> Ibid., 120.

<sup>134.</sup> Brh. kalp. 1, 16.

<sup>135.</sup> Ibid., bhāṣya, Vol. III, 2362-63.

<sup>136.</sup> Ibid., Vol. IV, 3816-18.

<sup>137.</sup> Nāyā, p. 199.

<sup>138.</sup> Ibid., p. 200; see also Gacchācāra, 134.

references to various varieties like the 'āyambilavaddhamāṇatavokamma'<sup>136</sup> (fourteen years, three months and twenty days), the 'mahālayam shanik-kihyatavokamma'<sup>146</sup> (sky years, two months and twelve days), the 'kaṇagā-valitavokamma'<sup>146</sup> (five years, nine months and eighteen days), the 'rayaṇā-valitavokamma,<sup>142</sup> (five years, two months and twenty-eight days), the 'muttāvalitavokamma'<sup>146</sup> (three years and ten months), the 'mahālaya (type of) savvaöbhaddatavokamma'<sup>146</sup> (two years, eight months and twenty days), the 'khuḍdāga (type of) savvabhaddapaḍmā'<sup>146</sup> (one year, one month and ten days), the 'khuḍdāga shhanikkiliyatavokamma'<sup>146</sup> and the 'guṇarayaṇa-tavokamma' done by nuns.<sup>147</sup>

The Bṛhatkalpasūtra, however, lays down the following rules regarding the mortification of the body in the case of the nuns:

- "(1) she may not give her body to asceticism;
- (2) she may not, outside a village, etc. upto a caravansarai, continually stretching the arms upwards, the face turned towards the sun, standing upon one foot, mortify herself on an estrada;
- (3) she may do it only within the house enclosure with a cloth on, with the feet on level ground;
  - (4) she may not take up a general position of penance;
  - (5) she may not stand motionless;
  - (6) she may not sit crouching on the ground,
  - (7) she may not cower down;
  - (8) she may not sit "as a hero" (vīrāsana posture);
  - (9) she may not remain stiff as a stick; or
  - (10) bent like a cudgel; or
  - (11) lie on the back; or
  - (12) on the face: or
  - (13) bent round like a mango fruit; or
  - (14) stretched out on one side."148
- It seems, therefore, that severe forms of bodily mortifications were not allowed to nuns.

```
140. Ibid., p. 48.

141 Ibid., p. 47.

142. Ibid., pp 45-46.

143. Ibid., p. 50.

144. Ibid., p. 50.

145. Ibid., p. 49.

146. Ibid., p. 47.
```

139. Antg. p. 52.

147. Anttr. p. 58.

148. Brh. kalp. 5, 21-34: Transl. I.A. Vol. 39, p 266: These were various bodily postures practised by the monks: see Chapt. 1 of this Part,

Fasts of different durations and types were current in the time of the Bṛhatkalpabhāṣya as it prescribes fasts like 'māsalaghu,' 'māsaguru,' 'catur-laghu,' 'caturguru,' etc. for various transgressions.

### MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

This formed the very kernel of nun-life and the description of the nuns wandering from village to village in groups is quite interesting. A group of nuns is described as "wandering in due course, endowed with the propor rules of movement (iriyāsamiyā6), with those of speech (bhāsāsamiyā0), and of begging food (esanāsamiyā6), with those concerning the deposition of the requisites (âyāṇabhaṇḍamattanikkhevaṇāsamiyā6), with those regarding the deposition of bodily dirt (uccārapāsavaṇakhelajallasiṅghāṇapariṭṭhāvaṇāsamiyā6), well controlled in mind (maṇagutti6), in speech (vayagutti6), in body (kāyagutti6); with their sense organs well under restraint (guttindiyā6) and perfect in celibaey (guttabambhayāriṇō), .... (etc.)."19

It is clear from the above passage that the nuns had also to practise the well-known 'pancasamitis' and 'tri-guptis' which implied perfect control over the mind, speech and body, and extreme care regarding the living beings. The five great vows (pancamahāvratas) were also prescribed for the nuns.

Confession (ālocanā) of the fault committed, the resolve not to do it again (pratikramaṇa) and expiation (prāyasēttla) for the same was compulsory for the nuns as it was so for the monks.<sup>19</sup> They had to do all these before the pravartini,<sup>181</sup> everyday (daivasika) as well as every fortnight (pak-khiya). The yearly performance was called 'sānvatsarika'. Besides the pravartini, the nuns were permitted to make confession before a gitārtha (i.e., well-versed person), and if such a one was not available then they were allowed to do it alono,<sup>182</sup> Under no circumstances a nun was allowed to do it alono,<sup>183</sup>

Never was she to utter unbecoming speech. Falsehood condemnation of others, seolding others, rough speech, worldly speech like that of a householder (gäratthiya), or that which would tend to raise hushed up quarrels, were deemed unfit for her.<sup>13</sup> Talk about food (bhattakahā), gossup about the affairs of the country (desakahā) or regarding the king (rāyakahā) were

```
149. Niryā. p 49.
```

<sup>150.</sup> Ibid. p. 53; story of Bhūyā in this connection: Ibid. pp. 66-67.

<sup>151.</sup> Bha. p. 314ab.

<sup>152.</sup> Vav. 5, 19.

<sup>153.</sup> Ogha.-N. comm. p. 225b.

<sup>154.</sup> Than, 370a.

forbidden to her. 185 Being controlled in speech, no cause for quarrel was expected, but perchance a quarrel took place then it was the duty of the ganinī to pacify her disciples by means of pleasing words. 186 Inspite of these rules, it appears that quarrels did take place among the monks and nuns or among the nuns only, and in that case the pravartinī or the ācārya was expected to pacify the quarrel. Neither the nuns nor the monks were allowed to give kṣāmanā (pardon) from a distance among themselves. 187

The body was to be completely neglected and no efforts of decorating it or even giving it an appearance of deliberate or conscious neatness were allowed. The rule was more strict to the nuns than to the monks.

For this very purpose, it seems, that the nuns had to undergo the act of loya' (loca) or uprooting the hair. It was incumbent on every nun right from the time of initiation, and we come across many references to this 'paracamutthiya loya.' <sup>188</sup> Besides 'loya', the phrase used to denote this act was 'munde bhavitta.'

Besides this, the nun was not allowed to take bath or wash limbs or powder them or decorate them in any way. <sup>150</sup> In cases of illness, however, they were allowed to take medicine, and were expected to wait upon and nurse the younger candidates among themselves. <sup>160</sup> No attachment towards others was to be shown and there are instances of nuns who were hanished from the gana for fondling the children of others or for devoting much time to the toiletting of the body. <sup>161</sup>

The fundamental rule of a nun's life was the practice of perfect chastity, and she had to undergo a strict discipline in this matter. Numerous rules are prescribed for this and all the texts practically agree in this respect.

```
155. Ibid., p. 212b.
```

<sup>156</sup> Gacchācāra, 130

<sup>157.</sup> Vav. 7. 8-9.

<sup>158</sup> Anig. p. 27, 28, Nirpā, p. 52, Nēyā, p. 118, Utar. XXII, 30; ALTEKAR (Position of Women, pp. 188-91) opines that tonsure of widows in Brāhmanism could not have arisen before c. 300 A.D., as niyoga and remarriage were permitted down to that period. He does not trace it even in the Barly Smrtis or in the Mahābhārata. On epigraphical evidence, he says that round about 300 As. only oiling of the hair of widow was stopped. The head was not shaven. After the 9th cent. A.D., the system of tonsure might have started owing to prohibition of niyoga and crearriage, and it might have been general from about 1200 A.D. He traces the practice of the tonsure of Hindu widows to the practice of shawing the head as carried out by the Jains and Buddhist nuns.

<sup>159.</sup> Gacchācāra, 114, 122.

<sup>160.</sup> Vav. 5, 21; Gacchācāra, 119.

<sup>161.</sup> Niryd. p. 53; Story of Subhadda in Pupphiydo, Brhatkathakośa, Intro. p. 21.

A nun was expected to take all precautions to avoid contact with bad elements in the society, as well as abstain from such, if at all, in the Order itself. Utmost care was taken that a nun may not go astray and we have already seen that articles like a broom with a wooden stick, a bottle gourd and a pot with a handle were prohibited for her use. <sup>162</sup> She was not allowed to teach 'rāgamaaḍalas' or amorous postures or to feed, decorate or fondle a young child. <sup>163</sup> It was possibly for the information of the nuns that one of the texts of the Angasién gives five reasons of conception so that the nuns may avoid them. In sleeping also an old nun (theri) slept in between two young nuns. <sup>165</sup>

Even in sickness, she had to be careful. For, when a sick nun was embraced by her mother, sister, or daughter, or was afforded assistance, and thereby committed impurity, then she had to undergo a penance (parihāra) for that offence.<sup>168</sup> Appreciating a minor male touch also led to punishment.<sup>167</sup> The mad nuns were tued and separated in a room or in a well white contained no water.<sup>168</sup> The exhibition of a human body besineared with dirty things was adopted in curing a nun who had an excessive attachment for sex.<sup>169</sup> No contact with even the magically created males<sup>150</sup> nor an insect's entry into the organ was allowed.<sup>171</sup> and the nuns had to undergo penances for the offences.

With all these precautions, numerous instances are recorded of nuns who were harassed by young people, bad elements, householders and kings. The licentious persons (natavitādayah) followed them upto their residence and harassed them while they were on the alms-tour.<sup>112</sup> Cases of kidnapping occurred on a large scale and the instance of king Gaddabhilla of Ujienī who kidnapped the sister-nun of Kālakācārya is well-known.<sup>113</sup> The Āraāyiaka-Niryukti<sup>114</sup> refers to another king who abducted a beautiful nun, and it was only when the pillars of his palace were flung high up in the sky by a monk through spells and magic that he released her. Sometimes householders, <sup>175</sup>

```
    Brh. kalp 5, 35-46
    Gaccháeria, 122, 119.
    Thán. 313a; Brh. kalp. bhá. Vol. IV, 4139.
    Thán. 313a; Brh. kalp. bhá. Vol. IV, 4139.
    Brh. kalp. 4, 9-10.
    Ibid., Bhásya, Vol. V, 5253.
    Ibid., Vol. I, 122-5 (pithikā).
    Jbid. Vol. VI, 6287.
    Brh. kalp. 4, 1-4.
    Gaccháedra, 128.
    Sid. Vol. D, 571: (JAIN, J. C., op. cit., p. 55).
    V. 933, comm. p. 514b.
    Str. Str. bhá. Vol. III, 2870-2.
```

BULL, DCRI.-62

S. B. DEO

490

robbers<sup>176</sup> and parivrājakas<sup>177</sup> troubled them, and either raped them or stole away their clothes.

Numerous instances of the use of spells and magic are alluded to. A certain parivrājaka named Pedhāla caused impregnation to a nun Suiyeṣṭhā, daughter of king Ceṭaka.<sup>178</sup> Fake monks also caused impregnation and abortions.

Under these circumstances the monks were expected to guard the nuns. A young monk well-versed in the art of fighting was allowed to punish an intruder by disguising as a nun.<sup>179</sup> In certain cases even brother-monks had to protect their sister-nun with the permission of the ācārya and the pravartini.<sup>180</sup>

The nuns, therefore, had to be extremely careful regarding their residence, the society around them and their clothes. Regarding the last, they were asked to put on all their garinents while going out. We have the story of the king Murunḍa of Kusumapura whose sister wanted to renounce the world. She asked her brother as to what order of nuns she should adopt. The king wanted to test the behaviour of Jaina nuns. So he asked one of his elephant-drivers to attack the modesty of a Jaina nun who was going on the begging tour. But as she was well-dressed and had put on all the required garments, the man could not violate her. Seeing this, the king was pleased and was convinced about the precautions the nuns took for the preservation of celibacy. He, therefore, asked the man not to trouble her and allowed gladly his sister to embrace the order of Jaina nuns. 181

Inspite of these precautions, if a nun was raped, then she informed about it to her superior without letting other nuns know about it. She was not to be driven out of the order but was to be handed over for care to the guru or to the 'sejāyara' (the person who lent them lodging). The latter was told all the facts of the case, and was requested to take care of the unfortunate nun. In case, however, the people at large knew about it, then the raped nun was kept in the monastery (upāšraya) and was not allowed to go out for begging, etc. Other monks and nuns were to bring food for her. When she was advanced in pregnancy she was handed over to a devoted layman and her duties as a nun were suspended so long as her child sucked her. Those who teased her or condemned her on account of rape were to undergo

Nis-C. pithikā, p. 90
 Thân. comm. p. 457b.

<sup>178.</sup> Avasyaka-C. II, p. 175ff.

<sup>179.</sup> Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4106ff.

<sup>180.</sup> Ibid., Vol. V, 5255-59.

<sup>181.</sup> Ibid., Vol. IV, 4123-26.

expiatory penance. It was feared that their teasing would make her indifferent and bold enough to practise sexual acts of her own accord. She was not to be expelled on the grounds that she would harbour hatred against the monks. On the other hand, he who had violated her chastity was to be punished with the help of either the king or the laymen, or the monks themselves were permitted to punish him.<sup>155</sup> The attitude of the Church was remarkably sympathetic towards such helpless victims of rape, and these sentiments are clear in the following verse: <sup>150</sup>

Ummageņa vi gantum ņa hoti kim sotavāhiņī salilā / Kālena phumphugā vi va vilīvate hasahaseünam //

"Does not a river take to the right course even after flowing in a wrong bed? Even the sparks of fire become extinct after some time."

### DAILY ROUTINE:

The daily routine of nuns did not differ from that of the monks as given in the Uttarādhyayana. <sup>184</sup> The group of nuns under Suvvayā (suvratā) studied in the first part of the day (padhamāē porisīē sajihāyam karēi), in the second they meditated (bīyāē porisīē jhānam jhiyāyai), and in the third scanned the requisites and cleaned the pots carefully and calmly (taīyāē porisīē aturiyamacavalamasambhante muhapotitiyam padilehei. bhāyaṇavatthāni padilehei, bhāyeṇāni pamajiai, bhāyaṇāni uggāhei). <sup>185</sup> The description is not complete, but the daily routine of monks and nuns did not differ much. The principal duties in it seem to have been study, meditation, begging, scanning the clothes, 'padikkamaṇa,' 'kāūssagga', and a short sleep at night.

### STUDY-

Study, therefore, was an important item in the life of a nun. No sooner was she initiated in the Order, she was given instructions in the sacred books of the Canon. We get constant references to the nuns studying the "šamāīya-māiyām ekkārasa angām ahijhai." 186 Women preachers are often mentioned which included distinguished nuns like Candamā, the first female disciple of Mahāvīra, and Jayanti the sister of king Sayānīya of Kosambī. 187

It seems certain, therefore, that the Jaina nuns did not lag behind in education and they were as well educated as their Buddhist counterparts.

```
182. Ibid., 4129-46.
```

<sup>183.</sup> Ibid., 4147.

<sup>184.</sup> See Chapt. 1 of this Part.

<sup>185.</sup> Nāyā. comm. p. 187ab.

<sup>186.</sup> Anig. pp. 29, 53; Nāyā p. 188; p. 249; (N. V. Vamya's edition (p. 200) refers to Dovai studying the eleven Angas).

<sup>187,</sup> Antgd. 8; Bhag. 172, 2, etc. ALTEKAR, A. S., op. cit., pp. 15, 27, 212.

The periods for study seem to have been common for both the monks and the nuns. The hours of study improper for the monks, as given in Sthā-nāṇga. 188 seem to have been improper for the nuns also. Study consisted of learning, and giving lessons to others. If there was some personal impurity, then the nuns as well as the monks were not to study themselves, but they were allowed to give lessons to others. So also, a nun was allowed to study a sutra from a monk only with proper reasons for it. 189

Even though the curriculum of studies was more or less the same for both the monks and the nuns, yet taking into account the fickle nature and the lack of fortitude (dhṛti) peculiar to women, the nuns were not allowed to study the Dṛṣṭivāda, Mahāparijāā and Arunopapātra, as the first out of these three contained information about spells etc.]s

### DEATH:

The rites performed after the death of a nun are not clearly given. The Brhatkalpabhasya<sup>194</sup> gives the description of the death rites of a monk only. It is likely that the same rites were performed at the death of a nun also.

We have, up till now, taken a survey of nun life right from her entry into the Order upto her death. It would not be out of place here to study the mutual relations between the monks and the nuns as they form two limbs of the Church.

- 188. See Chapt 1 of this Part,
- 189. Vav. 7, 11-14.
- 190. Brh. kalp. bhā. Vol I, 145-46.
- 191. Marana-samādhi, 541. 549.
- 192. Nāyā. XIV, p. 153; VIII. 120.
- 193. Ibid.
- 194. See Chapt, 3 of this Part

### MONKS AND NUNS:

## (a) Attitude Towards Women in General:

Right in the earliest portions of the Canon, woman is looked upon as something evil that enticed innocent males into a snare of misery. They are described as "the greatest temptation", 156 "the causes of all sinful acts", 156 "the slough", 157 "demons", 158 etc. Their bad qualities are described in exaggerated terms. Their passions are said to destroy the celibacy of monks "like a pot filled with lac near fire." 159 The Tangdulavaciarika-Prakirnaka 250 gives as many as ninety-three disqualifications of a woman. It may be noted that this attitude was not peculiar only to the Jainas but was shared even by the Buddhists and the Brahmanical systems as well. Anyway, between the Svetämbaras and the Digambaras the former were more sympathetic than the latter, for they, unlike the Digambaras, held the view that women could get moksa in the same birth.

### (b) Occasions of Contact:

This being the approach towards woman in general, 201 a monk was to be aloof from the contact with a nun, and vice versa, and both were not to do anything which would give a cause for suspicion to the public. It was laid down that in a town with only one gate, if monks and nuns happened to see one another at places of easing nature, then both of them had to undergo punishment for that. Only for looking at each other at such place involved the undergoing of expiatory penance, and seeing each other at close quarters, recognising and saluting to each other, made the nun liable for higher punishments. It was feared that people were likely to suspect the purpose behind

```
195. Acar. SBE. XXIII. p. 48.
```

Kalatranigadam datvā na santustah prajāpatih / Bhūyopi apatyarūpena dadāti galaśrńkhalām //

---Utlarā. comm. SBE, XIV, p. 24, fn., 3.

Also Āvašyakasūtra, comm. p. 508a, where they are called "moksapathārgalāḥ" "chains that hinder one's progress towards liberation."

201. "The ascetics, those erratic and abnormal examples of the 'variational tendency'... They knew that every natural impulse of a woman (woman is more in harmony with Nature than man) is the condemnation of asceticism. All true lovers of the artificial and perverse find woman repulsive."

-HAVELOCK ELLIS, Man and Woman, p. 441.

<sup>196.</sup> Ibid. p. 81.

<sup>197.</sup> Uttar. II. 17.

<sup>198.</sup> Ibid. VIII. 18.

<sup>199.</sup> Stkr. 1, 4, 1, 26 (pp. 274-75).

<sup>200.</sup> pp. 50a-51b: Fanciful etymologies of the different synonymns for woman They were looked upon as chains. Devendra the commentator says:

the salute by the nun to the monk, and if a person made it known to the whole town, then the nun had to undergo the punishment of 'cheda' (i.e., cutting of the standing in nunhood).  $^{202}$ 

Normally the nuns and the monks were not to stay together. Not only that but they were not allowed to live at places whose doors were facing each other, or whose back-doors led to each other's residences. So also they were not to stay in places which were on different levels which made it easy for them to look at one another. So But in cases of extreme calamity and the absence of a proper residence, they could stay in one lodge. In the rains, it was not allowed that a monk and a nun should stand together. But if the place was visible to the public or was with open doors, then only that was allowed.

During the eight months of touring also, the monks and nuns had to take precautions against the public opinion. They were not allowed to tour together, but in cases of danger, as for instance, the trouble from robbers or young people, it was the duty of the monks to protect the nuns, and in extreme cases even to punish such persons themselves. <sup>506</sup>

If on the begging tour the monks and nuns happened to come together, then they were not to salute or show respect to or speak with or look at each other.<sup>200</sup> Normally no exchange of food was allowed between them.<sup>200</sup> but a raped nun, who had to stay indoors, was entitled to get food from monks and nuns who begged for her.<sup>200</sup> Public scandal was greatly feared, and while on the alms-tour in a town with one gate only, monks and nuns entering a deserted place or a temple one after the other had to undergo punishments which increased according to the number of witnesses in the matter and the extent of the spread of the scandal in the public.<sup>210</sup>

Exchange of speech between a monk and a nun was allowed only on restricted occasions. He could ask her the proper road if he did not know it, or he could tell her the proper road; he could talk with her when giving the fourfold food, as also when causing somebody to give her food.<sup>21</sup> Normally,

```
    Brhat, kalp. bhā Vol. III, 2174-75.
```

<sup>203.</sup> Ibid , 2235-63.

<sup>204</sup> Thân, p. 314a.

<sup>205.</sup> Kalpasūtra, SBE, XXII, p. 303.

Ratpusatra, BBE, AAII, p. 303
 Brh. kalp. bhā. Vol. IV, 4133.

<sup>207.</sup> Ibid., Vol. III, 2216.

<sup>208.</sup> Gacchācāra, 61, 96.

<sup>209.</sup> Brh. kalp. bhā Vol. IV, 4135.

<sup>210.</sup> Ibid., Vol. III, 2181-93.

<sup>211.</sup> Thân. p. 218b It should be noted that the Gacchâcâra (v. 61) forbids a monk to accept food from a nun "even at the cost of his life or in days of famine".

therefore, a nun was disallowed to speak even with her brother-monk,<sup>212</sup> and even old monks were not to speak with nuns,<sup>213</sup>

Bodily contact was no doubt forbidden.<sup>214</sup> But on certain occasions, a monk was allowed to give support to or help a nun. If she was attacked by a beast or a wild bird, if she happened to lose her way and came to bad surroundings, if she had fallen in mud or water out of which she could not get out, at the time of getting into or coming out of a boat, when she had lost her psychological balance (khittacitta), when her mind was full of pride (dittacitta), when she was possessed by a supernatural being like a Yakşa, etc. (jakkhätuṭṭhain), when she was hysteric (unmāyapattam), when she was in trouble (uvasaggapattam), when she was involved in a quarrel (sāhika-raṇam), or was undergoing an expiatory penance (sapāyacchittam), or when she had given up food and drink (bhattapāṇapadiyātikkhiyyam)<sup>215</sup>—then, in all these cases the monk could help her.

It seems probable that the monk was allowed to go to the residence of nuns under certain circumstances. But he had to enter it in a proper manner, and he who acted against it or kept a stick or a staff or a broom or a mouthpiece, etc., in the way of nuns, had to undergo expiatory penance for that offence. <sup>216</sup> Nuns were, however, allowed to go to the monk's monastery for the sake of study as well as for fortnightly pardon-seeking (pākṣi-kakṣāmaṇārthaṁ). <sup>217</sup> A queer incident of hding a prince in a nunnery when his relatives came to take him back has already been referred to.

Regarding study also, a lonely monk was not allowed to give lessons to a lonely nun in the absence of her 'mahattarikā' (superior nun), <sup>218</sup> and a nun was forbidden to give instruction to either an old or a young monk at night.<sup>219</sup> In cases of difficulty, however, a nun could go to the monks to get her doubt explained and solved.

In illness, a monk was not allowed to accept any medicine, however good or difficult to secure, brought by a nun.<sup>200</sup> However, nursing the ill in their respective communities—i.e., a nun waiting upon an ill nun, and a monk serving an ill monk—was not only allowed but was laid down as a duty of

```
212. Ibid., 109.
213. Ibid., 62.
```

<sup>213.</sup> Ibid., 62

<sup>214.</sup> Ibid., 83.

<sup>215.</sup> Than. pp. 327b, 352a; also Brhatkalpa, 6, 7-12.

<sup>216.</sup> Nis. 4, 23-24.

Ogha-N. 107.
 Gacchācāra, 94.

<sup>219.</sup> Ibid., 116.

<sup>220.</sup> Ibid., 92.

every monk and nun. The Bṛhatkalpa<sup>221</sup> refers to a queer practice of monks and nuns drinking each other's urine or saliva (moya) in cases of snake-bite, cholera (visaciskā) and high fever.

Thus it may be said that as a rule the monks and nuns, in general, came into the least contact with one another. But in cases of emergencies and calamities the rules were made elastic enough to allow contact which did not transgress the limits and the fundamentals of moral discipline, public faith and local customs.

### NUNS AND SOCIETY:

In the society, nuns came in contact with either the devoted laymen of Jaina faith or those who were antagonistic to that religion. In the case of the latter, the rules were as strict for the nuns as for the monks. No contact with heretics was allowed to them. The nuns were not allowed to share a common residence with them or have an exchange of requisities, food, or clothing. It was said that the Kāpālikas allured the nuns by magical spells, while others caused impregnation. It was, therefore, in the fitness of things that a system which allowed the least contact of nuns with the monks of their own Order should have deplored all contact with the heretics.

The relations of a nun with the laymen were allowed to be modestly cordial but care was taken that they did not become aflectionate. Of course, a nun had to depend on the laymen for her alins, clothing, residence and other requisites, yet that did not entitle her to act as a worldly woman. Her duty was chiefly to instruct the laity and to present them a picture of pure life. Hence, no worldly activities with the laymen or leywomen such as stitching their clothes or giving them clothes or acting as a messenger or telling worldly stories or to carry or offer a seat to them or praise them for any reason, was allowed to a nun, however good or bad the laity might be. 22 Even with their former relatives they were not allowed to keep contact, and anything that was likely to lower the prestige of nun-life in the public mind, as well as anything that tended to induce a nun to be worldly was not allowed.

### NUNS OF THE STHĀNAKAVĀSINS ·

We have noted elsewhere the cause of the rise of this non-idolatrous sect among the Svetāmbaras. Along with the rise of the order of such monks, an order of nuns among them was also established.

<sup>221. 5, 37.</sup> 

<sup>222</sup> Jain, J.C., op. cit., pp. 166-67.

<sup>223.</sup> Gacchācāra, 113, 115, 124, 128.

Regarding their views and mode of life, we have drawn a sketch previously. The order of the nuns of the Sthānakavāsins does not differ much from those of the monks of the same sect.

The discipline of the nuns, however, seems strict, and they are not normally allowed to have vocal or any other contact with monks. A common residence is out of question. The nuns, however, go to the Sthänaka to get their difficulties solved.

There being no idol-worship, most of the time of the nuns is spent in the residence which they occupy. They put on white clothes, but the distinguishing mark is the use of the 'nunhapati' which they always use.

The rest of the rules are common with those of the monks.

We have, up till now, taken a survey of the life of the nuns among the Svetämbaras. We shall now study the order of the nuns among the Dirambaras.

### NUNS AMONG THE DIGAMBARAS:

The order of nuns among the Digambaras did not differ much from that of the Svetambaras. The fundamentals of moral discipline were the same. Yet, in their attitude towards women, the Digambaras were more strict than the Svetämbaras.

### Attitude Towards Women:

The Digambaras not only shared the same views about women in general as those of the Svetämbaras, but went a step further in holding that women, even if they became nuns, were not eligible for liberation, unless they were reborn as men.<sup>24</sup>

The reason behind this view was that liberation was impossible without complete non-attachment which implied nudity. We have already seen why women were not allowed nudity on grounds of their physical disabilities.<sup>225</sup> Besides these, women were said to be always negligent and crooked. Hence they cannot get liberation in that very birth.<sup>225</sup> The Svetāmbaras are more liberal and they hold that a woman can get moksa.<sup>277</sup>

- 224. Prv., III, 7.
- 225. Ibid., III. 10-14.
- 226. Ibid., III, 8-9.
- 227. See Vith. 19. 8ff., where Haribhadra advocates that women are eligible both for Kevalajñāna as well as for Liberation (siddhl), as mental purity, so necessary for Liberation, can be had both by males as well as by females.

BULL. DCRI.-63

Once the weakness of woman was established and the doors closed for them to get liberation, the Digambaras imposed a strict discipline on the order of wars.

Initiation and Church Administration:

The Digambara texts present scanty information about the organisation of the Church. The Mūlācāra which gives a complete picture of the monkorder fails in this respect. It may, therefore, be said that the rules regarding the qualifications of women to enter the order, the ceremony of renunciation, etc. were ossibly the same as those in the case of the monks.

Regarding the Church hierarchy also, we fail to get any glimpse of an elaborate system as in the case of the Svetämbaras with a galaxy of different officers. It does not, however, necessarily imply the absence of such a machinery.

The ganini<sup>28</sup> is often mentioned and she was the supreme head of the group of nuns. Her dutes consisted of the management of the moral and practical aspects of the gana (group) of the nuns.

Another officer mentioned is the 'theri.'229 The word suggests a nunadvanced in age and standing. It is difficult to say what exactly her duties were

For these offices a high standard of moral discipline together with a sound knowledge of the sacred texts and administrative abilities was required.

The nuns were probably divided into groups as the word 'gaṇa' suggests. Besides the gaṇa, there was also the 'gaccha', and these two are described to consist of three and seven persons respectively.<sup>20</sup>

The nature and the execution of punishments for transgressions of rules by a nun is not so clear here as in the case of the Svetämbaras. It may be that the Digambaras perhaps neglected the order of nuns on account of their more prejudiced outlook towards woman in general.

Regarding other aspects of nun-life, the Digambaras imposed the same discipline on them as the Svetāmbaras did.

Food and begging:

Nuns in groups of three, five or seven went out for the alms-tour.<sup>251</sup>
They were always accompanied by old nuns (theri) and were expected to

```
228. Mūl. 4, 178.
```

<sup>229.</sup> Ibid., 4, 194.

<sup>230.</sup> Ibid., 10, 92.

<sup>231.</sup> Ibid., 4, 194.

offer protection to one another in cases of trouble. Exchange of food between monks and nuns was not allowed.<sup>228</sup> They were not permitted to cook food for themselves and no fire-activity was ever permitted.<sup>233</sup> The rest of the rules, it seems, were common with those laid down for the monks. The nun took meals only once a day.<sup>244</sup>

### Clothing:

As already seen, nudity was not allowed to nuns. She used a garment which she kept even when taking food.<sup>235</sup> No other details are available.

### Residence.

Nuns were not permitted to stay with householders as also in a place where bad characters put up. Nuns were always asked to stay in groups of two, three or more.<sup>286</sup>

### Study:

Activities pertaining to ink and writing were not permitted to them.<sup>297</sup> Like the Svetāmbaras, the Digambara nuns were also not allowed to study certain texts. The books ascribed to the 'ganadharas,' the 'pratyckabuddhas', the 'śrutakevalins', as also the 'abhinnadaśapūrvakathtta' (i.e., texts propounded by the holders of the knowledge of the ten piïrves) were to be studied only by the monks.<sup>298</sup> Only those who had great moral attributes and a deep knowledge of the scriptures were allowed to instruct the nuns.<sup>299</sup>

## Moral Discipline:

The nuns were expected to be modest, perfect in celibacy and non-activation of the worldly things. <sup>200</sup> They were to be obedient towards the gain. No bodily decorations were encouraged and it was laid down that they should not appear neat and smart <sup>201</sup> No bathing was allowed. It was laid down that they should not weep for the miserable, should not bathe a baby or feed it, and should not do 'sūtrakarana' (spinning?). They were not allowed to perform any activity pertaining to weapon, ink, agriculture, trade, sculbture.

```
232. Ibid., 6, 49.
233. Ibid., 4, 193.
234. Suttepfluida 22-25 (Uradrive, A.N., Prv., Intr., p. XXX).
255. Ibid.
266. Mül. 4, 191.
277. Ibid., 4, 193.
281. Ibid., 6, 80-81.
282. Ibid., 4, 183-84.
240. For qualities of nuns: Ibid., 4, 187.
241. Ibid., 4, 190.
```

500 S. B. DEO

writing, etc. They were also not permitted to sing. \*\*A All contact with the persons or circumstances that tended to lead to the breaking of celibacy was to be avoided, and a strict practice of the five great vows (paincamahāvratas), absence of the night-meal, and perfect control over the senses through the 'paficasamitis' and the three '[auptis' was compulsory for all. \*\*32

### Monks and Nuns-Mutual Relations:

The monks were always given superiority over the nuns. It was said that a newly initiated monk was superior to a nun who practised the life of a nun for a long time. 44 A nun was expected to pay respect to a monk or to a teacher (adhyāpaka) or to a sūri by folding her knees and placing them on the ground. 245 The 'namaskāra' had to be done from a distance of five, six or seven hands from him. 246

No common stay was permitted, and a monk was forbidden to remain with a nun in a lonely place or accompany her along the way or discuss something trifle with her.<sup>247</sup> No other activity such as sleeping, studying, eating food or any other one was allowed to a monk in a nunnery.<sup>268</sup> It seems that he was perhaps allowed to stay there only for religious matters (dharma-kāryamantarcna).<sup>269</sup> No exchange of alms was allowed between monks and nuns.<sup>250</sup>

The monks and nuns were not allowed to have direct talks with one another. A monk had to secure permission of the ganini concerned for it, and had to speak with a nun in the presence of that officer, and that too only regarding religious matters.<sup>251</sup>

## Nuns and Society:

The rules which controlled the nun's relations with the monks were strict, and stricter still were the rules that limited their contact with society at large. They had to keep no contact with bad characters or with nuns belonging to the rival faiths. The Mulacaraza refers in a passing way to the

```
242. Ibid., 4, 193.
```

<sup>243.</sup> Ibid., 4, 90-158.

<sup>244.</sup> Ibid., (comm. on 10, 18), "bahukālapravrajītāyā api āryikāyāḥ adya pravrajīto'pi mahān"

<sup>245.</sup> Ibid., 'Yathā gaurupaviśati,' 4. 195.

Ibid.

<sup>247.</sup> Ibid., 5, 95.

<sup>248.</sup> Ibid., 4, 180; 10, 61.

Ibid., comm. on 10, 61.

<sup>250.</sup> Ibid, 6, 49.

<sup>251.</sup> Ibid., 4, 178.

<sup>252.</sup> Comm., Pt. I, p. 368.

'paficaśramanikā' which is explained away briskly as 'raktapaţikādayaḥ' i.e., those who wear red garments and such others. As with these, the nuns had to be careful about the contact with the devoted laity also. They were disallowed to go to a householder without any reason, and if they had to go on religious mission then they went in groups, only after getting the permission of the ganini." So No other worldly contact like fondling their children or feeding them was ever allowed. So

Comparison Between Svetāmbara and Digambara Nun-Order:

It may be made clear, after taking a survey of the rules of the order of mus both among the Digambaras and the Svetlämbaras, that on account of the scantiness of the details about nuns in the Digambara texts as compared with those in the Svetlämbara books, it is difficult to compare and contrast fully the modes of life of nuns among these two major parties of the Jaina Church. Whatever rules are given about monk-life in the Digambara texts are mainly for the monks, and it is difficult to make out whether all of them were applicable even to the nuns. The Svetlämbara texts like the Acārāṇa, the Chedastiras, and the Brhatkalpabhāṇya give sundry rules for both of them and generally start with the phrase "je bhikkhū bhikkhunī va" or "je nigganthe nigganthi vā" i.e., "those monks or nuns", thus making the rule compulsory for both.

Inspite of this lack of details on one side, the few general observations that could be made are noted below.

As regards the approach to woman in general, both the Svetāmbaras as well as the Digambaras do not differ. In both the sects the position of a nun was inferior to that of a monk, the Digambaras, however, going to the extent of labelling the woman to be unfit for Liberation. Both the sects held that a monk who had newly entered the Order was superior to a nun of a long standing and was worthy of respect from her. Not only that, but the ultimate authority in the case of nuns was a male figure in the office of the ācārya, and the pravartini and the ganini were subordinate to him.

In study also, the Digambara and Svetāmbara nuns, were, perhaps, on par as they were not allowed to study certain texts while the monks were allowed to do so. This was attributed to the fickleness of women and their weakness of intellect.

None of them allowed nudity to nuns though the reasons given for this differ with the Svetāmbara and the Digambara texts.

253. Ibid., 4, 192. 254. Ibid., 4, 193. 502 S. B. DEO

The absence of details about the life of a nun and of concrete examples in which the execution of Church discipline was generally revealed, were perhaps due to a comparative neglect of the Order of nuns by the Digambaras. Even when taken for granted that the rules laid down for the monks as given in the Mūlūcāra were also applicable to the nuns, still they fail to reveal a planned and a systematic Church hierarchy among the nuns of the Digambaras. The Svetāmbara texts give a list of officers such as the gapinī, the pravartinī, the abhiṣekā, the therī, the kṣulhkā, etc., but we fail to get such a planned scheme of details in the Digambara order of nuns.

Lack of details, however, need not lead one to believe that the nuns of the Digambaras had to undergo a less rigorous life than their Svetāmbara counterparts There is no evidence to prove that. On the contrary both these sects laid an equally emphatic stress on the moral discipline and the general rigour of nun-life.

### Jaina and Buddhist Orders of Nuns:

The order of nuns among the Jainas as a whole, if compared with that of the Buddhists, reveals some striking resemblances as well as contrasts. It would, therefore, be worthwhile to have a peep into the Order of the Buddhists nuns for this purpose.

## Antiquity of the Nun-Order:

Even though we cast aside the existence of the nun-order at the time of the first Tirthankara of the Jainas who, it seems, is more a legendary figure than a historical one, the antiquity of the Order can go back safely to the times of Pāršva.

On the contrary, Buddha first organised a group of male disciples around him and it was later on during his career as a 'Buddha', and after frequent requests by his disciple Ananda, that he allowed entry to women.<sup>255</sup>

## Inferiority of Nuns:

But in allowing entry to them he imposed vertain rules (garudhammas) which attributed a lower position to a nun in relation to a monk. The fundamental rule was that a nun of even a hundred years' standing was to salute and show respect to a newly initiated monk.<sup>26</sup> This rule was similar to such a one among the Jainas also, and it seems that the Buddhists as well as the Jainas were unanimous about the inferiority of nuns in relation to the monks.

<sup>255.</sup> Cullavagga, X, 1.

<sup>256.</sup> Ibid., X, 1, 4.

### Relations of Monks and Nuns:

One thing, however, may be noted, and it is that the Buddhist nun had to do some service to the monk. She was sometimes to clean his park.<sup>257</sup> This feature was completely absent in Jainism and no nun was expected to do any compulsory duties of a servant towards a monk, and the only policy was to keep them away at all costs. But the general rules of moral discipline among the Buddhists also were strict; for instance, a nun committed a 'päräjika' if she allowed a man to touch her private parts.<sup>258</sup> or when she waited upon a monk while he was taking food.<sup>259</sup> or when she accepted food from a lustful monk with passionate mind.<sup>260</sup>

### Clothing:

The Buddhist nuns normally used three robes, and occasionally were allowed to use a cloak as the fourth garment. Thus the number of clothes seems to be identical in the case of the Buddhist and the Jaina nuns. The number of clothes increases to fourteen in later Jaina texts like the Oghani-ryukti, etc. Like the Jaina nuns, the Buddhist nuns were also allowed to use underwear (sankaccikā: kancuka of the Jainas). 261 They were also allowed to use a gırdle. 252 Like the Jaina nuns, the Buddhist nuns were also forbidden to accumulate an unnecessary number of extra clothes, 263 and were asked to refrain from embroidered or decorated clothes. 264 The source of getting clothing was identical for both the Jainas and the Buddhists, as both of them depended on the lairty for it.

The distribution of clothing in the Buddhist Sangha was called 'kathina.' It took place once a year, and clothes were allotted to different nuns by the superiors. We come across a similar process in the Jaina order of nuns also. The ganadhara handed over the clothes to the pravartini and the latter distributed them to the nuns according to their needs. The 'kathina', however, seems to have been a far more grand ceremony and this ceremonial aspect may be said to be lacking in the Jaina Church.

In contrast to the Jaina nuns, the Buddhist nuns were to use yellow coloured garments. Not only that but they were allowed to use a particular bathing suit also.<sup>86</sup>

```
    Vinaya., IV, pp 306-08.
    Ibid., p. 349.
    Ibid., pp. 289-70.
    Ibid., pp. 225-35.
    Ibid., pp. 225-35.
    Ibid., pp. 345.
    Libid., pp. 345.
    Vinaya., IV, p. 285.
    Cullavagga, X, 10. 1.
    Vinaya., IV, pp. 278-79.
    Vinaya., IV, pp. 278-79.
```

## Other Requisites:

Besides the three or four clothes, the Buddhist nuns carried four other articles: a needle, a water-strainer, a water bag and a bowl. It may easily be seen from this that articles like the broom or mouthpiece were quite peculiar to the Jaina order of nuns.

Regarding the requisites of the nuns as well as of the monks, it should be noted that the Buddhist Sangha had complete authority over them. So long as the monk or the nun was alive, they were his or her own property, but after their death the Sangha appropriated the requisites of the deceased. It was the case with clothings, beddings, shoes and other requisites. This role of the Church is absent in Janism.

Another aspect, so peculiar to the Buddhist Order, was the presentation, on a large scale, of the requisites to the nuns and monks, by either the rich devotees or royal patrons. Visāhā<sup>26</sup> presented a number of bathing suits for nuns, and king Pasenadi<sup>267</sup> is said to have bestowed on a nun a gift of valuable clothes. As noted elsewhere, this practice of accepting gifts from latty, consisting not only of clothes, etc., but even of monasteries and nunneries,<sup>268</sup> is conspicuously absent in Jainism.

## Touring and Vassā:

Equipped with these requisites, the Buddhist nuns practised a touring life as the Janna nuns did. The practice of observing rain retreat (varṣāvāsa) was common to both these systems. In the rest of the period of the year, the Buddhist nuns, like the Janna ones, were not allowed to go alone to a village or tour lonely at night or purposely severe all connections with the rest of the group.<sup>500</sup> The Jaina nun was never allowed to remain alone and even their officers like the pravartini and the gaṇāvacchedini had to remain in company.

## Study:

As in the case of the Jana nuns, the Buddhist nuns also spent a major portion of the day in studying and giving instructions to the newcomer in the Order. Several Jaina nuns were well-versed in the eleven Angas, and we have several instances of Buddhist nuns also who were masters of the Tripiṭaka,<sup>270</sup> The psalms of the Therigāthā, though poetic and spiriţual

```
    Mahāvagga, 8, 15. 2.
    Vinaya., IV, p. 286.
```

<sup>268.</sup> Ibid., IV, p. 287.

<sup>269.</sup> Ibid., IV, p. 227ff.

<sup>270.</sup> Dhamm. comm. I, pp. 208ff, (nun Khuifuttarā).

in nature, as they contain spontaneous expressions of the joy of enlightenment, reveal a ripe understanding in the case of the nuns.

Learned monks of high moral and academic calibre were appointed to teach the 'Pātimokkha' to the nuns,  $z^{(1)}$  and the task of exorting the nuns (ove all was entrusted to a monk old in age, mature in wisdom and endowed with moral qualifications,  $z^{(2)}$ 

The Jaina nuns, as we have seen, were allowed to go to the monastery for getting their difficulties solved.

### Church Administration:

As with the Jainas, the admission to the Church was open to all irrespective of caste or class. Yet, in practice, certain persons were disallowed entry to the Order, and the list of women who were not admitted to the Order is more or less common with both these Faiths. Permission of either the husband or the parents was compulsory in the case of the Buddhist nuns also. 273

Some of the officers of the Buddhist nun-order bear a close resemblance to those of the Jaina nun-order. For instance, the Buddhist nuns had a female officer in the person of 'pavattini' (cf. pavattini of the Jainas). Besides the pavattini, a senior nun was called a 'theri' who had an exact counterpart in the Jaina order of nuns. The credentials for higher office depended, in the case of both, not only on the number of years a nun remained as a part of the congregation but also on moral qualities and spiritual achievements.

## Church Discipline and Its Execution:

As we have already seen, the formation of the nun-order among the Buddhists took place somewhat later than that of the monk-order, and it seems probable that the legal code governing the conduct of nuns was also of a later origin than that for the monks.<sup>274</sup> And the rules increased according to new problems and circumstances. The monks framed the rules for the nuns, carried on the cases of the nuns who committed certain offences, and gave them instructions. The authority of delivering the judgment and punishment was also vested in the hands of the monks. No doubt a preli-

```
271. Cullavagga, X. 6, 2.
```

<sup>272.</sup> Vinaya., IV, p. 51.

<sup>273.</sup> Ibid., IV. pp. 334-5.

<sup>274. &</sup>quot;The laws for Bhikkhunis are of a later origin than most of the laws for men as the establishment of the Bhikkhunisaneha took place five years later than the Bhikkhunshah."—Durga Bluncwar, Early Buddhist, Jurisprudence, p. 153.

BULL. DCRI,-64

506 S. B. DEO

minary assembly of nuns was held to investigate into the charges, but it did not execute any powers beyond the election of a respected nun who was to let know the assembly of monks the charges filed against a particular nun. Thus the assembly of nuns was a purely subordinate body working as a shadow-court. In short, "owing to the unsympathetic attitude of the Bhikkhu-sangha and there being very little authority vested in women, the whole code (of laws about nuns) remained unpolished, abrupt and inadequate."<sup>273</sup>

In the case of the Jaina nuns, the case was somewhat different. The orders of monks and nuns being simultaneous in origin, even the oldest texts like the Acărańga give rules of behaviour common to both the monks and nuns. The same text or even the other texts of the Aṅgas fail to give a complete picture of the working of the order of nuns regarding monastic jurisprudence. The concrete cases of misbehaviour and various punishments for each of them are to be found only in the Chedasūtras and later on in the Bṛhatkalpabhāgya. With all this development, however, the code of laws governing the nun-life seems to be far from comprehensive and perfect, if compared to that for the monks.

Another common factor is that the laws are not at all presented in well classified and systematic groups. "The chief defect in the classification of the Vinaya laws is that many a time offences which have no common bearing are bracketed together or are kept loosely hanging somewhere." "26 The same is the case with the rules of the monk and nun lives in Janism. For instance, in the first chapter (uddesa) of Nišithasitra, sexual offences, offences about a bowl and those regarding the acceptance of minor returnable requisites are given at the same place. In the Brhatkalpabhāgya also, the punishments for one item like the acceptance of food, etc. are not given at one place but are scattered here and there, just casually as the treatment of various topics takes a turn.

Even though both the Buddhist and Jaina nuns had to undergo rigorous discipline, public opinion wielded a great influence on the formatuon of rules regarding them. Practically in every case, the Jaina nun had to undergo more punishment than normal if the people added their suspicion or raised a seandal about it.

From this short survey it seems that the nuns of the Buddhists had more opportunities to mix with their monk-brethren than the Jaina ones. The working of their order seems perhaps more organised and democratic than the Jaina order of nuns, and the order of nuns among the Buddhists

<sup>275.</sup> Ibid., p. 165.

<sup>276.</sup> Ibid., p. 20; for a detailed treatment of offences, see pp. 165ff.

presents a greater degree of a corporate and a reciprocal monastic life than that among the Jainas.

### Nuns and Brähmanism:

Unlike the Buddhists and the Jainas, Brāhmanism has the unique feature of having no nun-order as such. The 'brahmavādinis' of the Vedic period, Maitreyī, wife of Yājñavalkya of the Brhadāranyaka Upaniṣad, Gārgī of the Sainhitā period, and such others fail to reveal the existence of an organised system of "nuns" in Brāhmanism. These are rather stray instances of women taking part in composing hymns,<sup>271</sup> and in debates on metaphysical matters.

The Brāhmanical texts do not lag behind in condemning the woman. The culmination is found in Manu who thinks woman to be a creature unfit for liberty.<sup>278</sup> He prohibited Súdras and women to study the Vedas.<sup>279</sup> In some texts purification is prescribed for the "offence" of even touching a woman. Women were not allowed to perform religious sacrifices also.<sup>280</sup>

Thus the attitude being stiff towards women, the institution of 'sannyāsa' was also denied to them. Har Dutta Sharma accounting for the absence of nun-order in Brāhmanism says, "The real idea underlying Samnyāsa or renunciation has been the renunciation of the household-fire. This household-fire is kindled by a man and so its renunciation is also possible only by a man. A woman does not at all come into the question'."

ALTEKAR, however, seems to attribute it to the rampant moral degradation of the Buddhist church. "Later Hinduism took a lesson from what it saw in Buddhist monasteries and nunneries and declared women to be ineligible for renunciation. It maintained that not renunciation but due discharge of family responsibilities was the most sacred duty of women. Nuns, therefore, have disappeared from Hinduism during the last fifteen hundred years." 288

- 277. HANDIQUI. Women Poets of RgVeda, I.A. Vol. 50, pp. 113ff.
- 278. Manusmrti, 9, 3.
- 279. Ibid., III, 156; IV, 99; IX, 18; X, 127.
- 280. Apastamba, 1. 5. 14 and 11. 6. 17.
- 281. Poona Orientalist, Vol. III, No. 4, Jan. 1939: ('History of Brāhmanical Asceticism', chapt. VII, p. 63). In the next paragraph on the same page, however, be says that Janaka's mistaking Sulabhā (Mbh. XII. 322), to be a brāhmani in the sannyāsa stage, goes to prove the existence of the brāhmana female ascetics and kṣatriya female ascetics as well.—fbid., pp. 63-64.
- 282. Position of Women, p. 249; practically the same view expressed by L. Rao, I.A., Vol. 50, p. 84.

We need not go into much detail here regarding this point. One thing, however, may be noted that the Brāhmanical texts always paint the parivrājikā acting the part of a go-between, and do not enjoy a good opinion about her role in society. In fact the word 'śramanā' is explained by Sanskrit lexicons<sup>283</sup> as a woman without character.

It may be noted that the attitude towards women in general got stiffened in later Brāhmanical texts, and they shared the same views regarding them
as did the Jainas and the Buddhists. It may be that this disregard for women
was the outcome of similar expressions of antipathy in the Jaina and the
Buddhist literatures, and therefore, we may say that Brāhmanical disrespect
and suspicion for the woman was aggravated by Jaina and Buddhist attitude.

Whatever be the exact causes that led to the absence of nun-order in Brähmanism, it tended firmly not to allow women to enter Sannyāsa, and the Arthāšāstra of Kauthlya goes to the extent of prescribing a punishment for a man who makes a woman renounce the world.<sup>284</sup> Thus led to the tying down of women to household duties

### Nuns in Christianitu:

In Christianity, woman was not looked at with antipathy and was not taken to be a creature to be afraid of. She was allowed to carry on a course of chaste life to attain the final arm for which she chose life in a convent.

Even though the monastic method of life was more or less the same for both the monks and the nuns, except, of course, with a few exceptions yet, the whole mode and organisation of the nun as well as of the monk life in Christianity seem to have been far more organised and of a corporate nature than that found in the various types of Indian monachism.

The mode of life, for instance, of nuns in the 13th century in England

"..... the blessed mother abbess, Euphemia (died in 1257) ...... increased the sum allowed for garments (of the sisters) by 12 d. each ...... She erected permanent buildings, new and strong, on the bank of the river, together with farmhouses.

"Regular accounts were kept regarding the expenditure and income of the Church.....The revenue of the convent consisted chiefly of the rent of lands and buildings and the sale of produce, timber, etc........Large

<sup>283.</sup> Medinikośa, p. 50, v. 80: 'Śramano yatibhede na nindvajivini tu trisu.'

<sup>284. &</sup>quot;Striyam ca pravrājayatah"-II. 19. 37.

<sup>285.</sup> F. A. GASQUET, English Monastic Life, pp. 155ff.

stocks of pigs were kept, wool was sold and the sales of fish also brought a good income to the nuns...... Another practice revealed by these old accounts was that of people coming to halt at the convent for the celebration of some of the greater feasts.....These visitors eventually made an offering for the hospitality shown them.

"The spiritual needs of the community were ministered to by a chaplain......! It is not uninteresting to notice that the nuns' little present for the services of these reverend gentlemen was, it would seem, delicately handed to them in purses purchased for the purpose.

"These ladies were excellent needlewomen (and they sold their finished articles)......They grew the wool and spun it and wove it into cloth, not only for their own garments, but also for those of their retainers.

"All the larger nunneries and probably most of the smaller ones, to whatever Order they belonged, opened their doors for the education of young girls, who were frequently boarders. In fact the female position of the population, the poor as well as the rich, had in the convents their only schools, nuns their only teachers, in pre-Reformation times. Not only were many of the nuns of good birth, but their pupils were in the main drawn from the same class."

The above picture of nun-life, though far removed in point of time, if compared with the life of early Jaına and Buddhıst nuns, presents an altogether different atmosphere. Even though corporate or rather group life seems to some extent common to both, yet the feature of Christian nun-life involved living as a self-supporting and compact unit carrying on all the necessary activities for the maintenance of their group besides the purely spiritual ones, is lacking in the life of nuns in India. The latter were found begging their food and clothing, unlike their Christian sisters. It, therefore, presents quite a different picture far removed from the Indian monastic life, and the nuns, at least, never played a role of school teachers even though they were preachers to the public.

### Evaluation of the Order of Nuns:

The study of the order of the Jaina nuns and its comparison with similar orders in other religions brings out certain peculiarities of their nun-order.

From the attitude towards woman in general and their subordinate position in the Church as a whole, it seems that the Jaina nuns failed to play any major role either in the administration or in the execution of the powers of the Church as embodied in the figure of an ācārya. They were satisfied to remain in the background doing their best for spiritual advancement.

Unlike the Buddhist nuns under Thullananda, who, under the influence of Devadatta, took pleasure in behaving against the normal rules and encouraging schism in the Church, we come across no instances of nuns starting new schisms in Jainism. No doubt, we find nuns joining either the Digambara or the Svetämbara or the Sthänakaväsin order, but they fail to play the role of active supporters of the dissenters so as to create bad feeling and indiscipline in the Church.

It seems that though the nuns led a group-life, there were quarrels and bickerings among them. The ganini was expected to pacify them and if she herself took part in them, then she had to undergo major punishment. It is likely that the nuns as a whole had a less percentage of calm and contented women. This was probably due to the fact that many women entered the order out of disappointment and personal unhappiness in worldly life and perhaps retained their traits or habits even after becoming nuns. Widows entered the order in great numbers in later stages.

Some scholars lay much stress on the moral decay of Jaina and Buddhist nuns as an argument for the absence of the nun-order in Brahmanism. And the Brahmanical texts also picture the 'sramani', the 'nırgranthıka', and the 'parivraijka' acting as go-betweens,286 Not only that, even the Jaina texts picture some female mendicants involved in love-affairs of young people. In the Nāyādhammakahāo227 we come across a certain lady Pottilā asking information to Jaina nuns regarding some spells or magic by which to bring her husband under control. It is possible that certain nuns did such things. But on such stray instances and on the basis of Brahmanical texts (which very often have looked upon the Jainas and Buddhists as Nästikas, for even Pānini records natural antipathy between Śramanas and Brāhmanas), it would not be justifiable to draw a general and sweeping conclusion about the wholesale corruption of the non-Brahmanical Church as a whole, and to attribute that as being the cause for the prohibition of sannyasa to women in Brāhmanism.288 As against such cases, we may quote the instances of Rajimati, the wife of Aristanemi, admonishing her husband's brother, who, seeing her naked in a cave, became enamoured of her.289

The services done by nuns from the point of view of the work of preachers cannot be minimised. They toured from place to place and gave to the public an essence of spirituality blended with the practice of simple

<sup>286.</sup> See, BLOOMFIELD—"On False Ascetics and Nuns in Hindu Fiction": JAOS, Vol. 44, pp. 204ff.

<sup>287.</sup> Chapt. XIV, p. 152, (N. V. VAIDYA's edition).

<sup>288.</sup> See ALTEKAR, op. cit., p. 38.

<sup>289.</sup> Uttar., XXII. 34-36.

life of renunciation. From the references, it seems that the majority of the nuns had studied the sacred texts and the greater portion of their daily routine was spent in study. Thus, it may not be an exaggeration to say that they also played their part in handing down the texts by oral tradition. The actual instance of this ripe understanding and wisdom which took the role of a peace-maker, can be had in the case of the nun Paümāvai who averted the war between a father and a son.<sup>500</sup>

Besides the work of preaching the public, the order of nuns proved a solace to destitute women who embraced nunhood when harassed by the pangs of worldly life. Heart-broken widows, forsaken wives, and sonless mothers, all these sought refuge in the life of a nun. The presence of nuns, like that of monks, really supplied models of pious life for many in the society.

The Church on the other hand took all precautions, but "the abuses imputed by the general public have seldom failed to carry some effect on the prevailing customs of the sangha". 291 Hence least contact with the dependence on the society was the rule. The nuns were not to do anything that was likely to give rise to suspicion or scandal among the people, and in such cases her punishment was increased. As a matter of fact many rules regarding nuns reveal basically a keen observation in the psychology of the common people. On certain occasions, the Church was ready to face the criticism of the public as in the case of the raped nuns, and it laid down that even monks should go to the extent of punishing the bad characters.

Thus, on the whole, the nuns played a quiet and a minor but significant role in the life of the Church. Remaining subordinate to the monks, they did their work as the preachers of the gospel to the best of their ability and earned the title of being the best repositories of older traditions with an ideal simplicity of life.

<sup>291.</sup> Durga BHAGVAT, op. cit., p. 179.

## PART IV

Chapter 1: Jaina Monachism from Epigraphs.

### CHAPTER 1

## JAINA MONACHISM FROM EPIGRAPHS

### Introduction

We have up till now dealt with the literary sources. This chapter deals with the information available regarding the actual working of Jaina monachism as revealed in Jaina and non-Jaina epigraphs from the period of Asoka upto the 17th cent. A.D.

But the details regarding the spread of Jainism have not been dealt with here as they have already been utilised in an earlier chapter.

## Nature of Epigraphical Sources:

Literary sources have described the state of Jaina monachism at different periods. But the details of its working from a historical point of view can be augmented only by contemporary historical documents. Inscriptional evidence is only a part of such an evidence.

Epigraphical references are of two kinds. Some are old; others are late, one may say, even modern. The former have been used in checking the early literary evidence. The latter explain not only slow but constant growth in the constitution of Jainism and some of the factors behind it.

It may also be made clear here that even though the prasastis do not belong exactly to the category of inscriptions, they may very well be termed literary inscriptions as they sometimes give account of historical facts. Hence their material is included in this chapter.

In dealing with this material the same plan as the one resorted to while dealing with the literary sources is to be adopted. Hence, we shall study the evidence from enjaraphs item by item.

### THE CHURCH:

## (a) Hierarchy:

tion a number of officers of the Jaina hierarchy. The following officers are mentioned:

- (1) Antevāsin
- (2) Ganin
- (3) Vācaka
- (4) Śraddhacara.

The first three are to be found frequently mentioned even in the literary sources, while the last, denoting probably a disciple or a colleague, is rare.

The usual designation by which an ācārya was called seems to have been 'aryya' (ārya) or 'bhadata' (bhadata). The ordinary monk was referred to as a 'samana' (śramana), and laywomen as 'samanasāvikā'. The 'antevāsin' or 'antevāsikini' denoted the male novice and female novice respectively. The words 'ssio' or 'sisin' were also used to denote the same.

It should be noted that the term 'vācāka'6 suggests that as early as the beginning of the Christian era, the Jaina Church had a class of teachers whose duty was to read and explain religious texts to the junior monks.

The closer we come to the medieval period, we have the predominance of the ācārya, upādhyāya, sūri, gaṇin and the bhatṭāraka.<sup>8</sup> These are to be met with in epigraphs belonging mostly to the post-7th century A.D. period.

Besides these, it may be noted that a peculiar officer called the 'mahāmandalācārya' is to be found mostly among the Digambara epigraphs of the tenth to the twelfth centuries A.D.9 These were probably the heads of a particular unit (mandala) of monks, and were supreme in power and authority.

That the work of both initiation and instruction was done in some cases by a single ācārya is clear from the fact that 'dīkṣā-' and 'śruta guruṣ'¹º are mentioned. Of Kumārasena it is said that from him "ascetics received both initiation and instructions"."

Contact with other regional languages may be said to have introduced peculiar names and designations in the Church hierarchy. For instance, an

```
    E.I., I. 29, p. 395; Luders, List. (E.I. VIII), 57, 99.
```

- 2. BUHLER, E.J., II, 1.
- 3. LUDERS, 59.
- 4. Ibid., 93.
- 5. Ibid., 67.
- 6. 'Vâcanâcârya' is mentioned even in V.S. 1677. NAHAR, I, 2514.
- 7. E.C. II, 23 of c. 700 A.D.
- 8. Ibid., II, 13 of c 700 AD.
- 9. Ibid., 238 (1198 Ap.); Ibid, VII, Shik. 120 of 1048 A.D.
- 10. Ibid., V. Belur, 131: 1274 A.D.: 133 of 1279 A.D.
- 11. Ibid., II, 67 of 1129 A.D.

epigraph dated V. S. 1536 from Jaisalmer refers to 'cela' a Hindi term for a disciple.12 Another one dated V. S. 1917 from the same place refers to a Sähibacandra muni, a distinct outcome of the English contact with India!13 The designation 'pandita' is also to be found in many epigraphs to denote a subordinate but possibly a well-read disciple.14 It may be that it was purely an honorific term.

Under these various officers monks were grouped in various units. As early as the beginning of the Christian era, the Mathura inscriptions refer to a number of ganas, kulas, śākhās and sambhogas some of which are to be found even in the Kalpasūtra.

### Ganas, Śākhās, Kulas and Sambhogas in the Mathurā Inscriptions: Kalpasūtra: Mathurā Inscriptions: CARANA GANA: VARANĂ GANA: Originator: Siriguttta ŚAKHAS: (1) Gavedhuvā : SAKHAS referred to are15 (2) Härıvamälägäri : (2), (3) and (4), (3) Sańkāsiā (4) Vaijanāgarī (1) Aijavedava : Kula: referred to are (6) and the Kulas: (2) Hālijia following: 16 (3) Kanhasaha : (a) Arva Bhista<sup>17</sup> (4) Mālijia : (b) Arva Cetiva18 (5) Piïdhammiva (c) Arya Hāttikīva19 . : (d) Kanivasika<sup>20</sup> (6) Pūsamittijia : (e) Nādika<sup>21</sup> (7) Vatthalijia : (f) Petıvāmi<sup>22</sup> : Sambhogas : : (a) Ārvaśrīka<sup>23</sup> (b) Śrigrha<sup>24</sup> 12. NAHAR, III, 2357. 13. Ibid., 2542. 14. Ibid., 2565. 15. E.I., X, ii, p. 114; Ibid., II, No. 36, p. 209; Ibid., X, ii, p. 116. LÜDERS, No. 34. 17. E.I., II, No. 36, p. 209.

- 18. LUDERS, 42. 19. E.I., II, No. 11, p. 201.
- 20. LÜDERS, 113.
- 21. E.J., II, No. 28, p. 206.
- 22. LUDERS. 45.
- 23. E.I., X, ii, p. 116.
- 24. Ibid., No. 36, p. 209.

516 S. B. DEO

| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalpasūtra :                                                                                                              |                                         | Mathurā Inscriptions:                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GODĀSA GAŅA:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | :                                       |                                                                                                                                                     |  |
| Originator : Godāsa                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | :                                       |                                                                                                                                                     |  |
| Šakhas :                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol> <li>Dāsīkhabbaḍiyā</li> <li>Kodivarisiyā</li> <li>Paṇḍuvaddhaṇiyā</li> <li>Tāmalittiyā</li> </ol>                    | :                                       |                                                                                                                                                     |  |
| KOŅĪYA GAŅA:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | :                                       | KOŢŢIYA GAŅA:                                                                                                                                       |  |
| Originators: Sutthiya and<br>Suppadibuddha. <sup>25</sup>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                     |  |
| Sakhas :                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol> <li>Majjhimillā</li> <li>Vairī</li> <li>Vijjāharī</li> <li>Uccānāgarī</li> </ol>                                     | : :                                     |                                                                                                                                                     |  |
| Kulas:                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>(1) Bambhalijja</li> <li>(2) Panhavāhanaya<sup>28</sup></li> <li>(3) Vāṇijja</li> <li>(4) Vatthalijja</li> </ul> | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | <ul> <li>(1) Bambhadāsiya<sup>27</sup></li> <li>(2) Paṇhavāhaṇaya</li> <li>(3) Thāniya<sup>29</sup></li> <li>(4) Vacchaliya<sup>30</sup></li> </ul> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | :                                       |                                                                                                                                                     |  |
| MANAVA GANA:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                     |  |
| Originator: Isigutta                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                     |  |
| ŚAKHAS:                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol> <li>Goyamijjiya</li> <li>Kāsavajjiyā</li> <li>Soraţţhiyā</li> <li>Vāsiţţhiyā</li> </ol>                              |                                         |                                                                                                                                                     |  |
| 25. Ibid., p. 51, v. 4. 26. Ibid., p. 51, v. 4. 27. E.I., X., ii, p. 110, 118; Ibid., p. 111; Ibid., ii, No. 39, p. 210; Lüders, 73. 28. Luders, 73. 29. E.I., X., ii, p. 110. 30. Ibid., No. 13, p. 202. 31. Nasaa, 1, 137. 32. E.I., II, No. 18, p. 203. |                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                     |  |

# Kalpasūtra:

Mathurā Inscriptions:

: ŚAKHA referred is

Paridhāsika35

Kulas: (1) Abhijayanta

(2) Isidattiya

(3) Isiguttiya

UDDEHA GANA: : ODEHIKIYA GANA;

Originator: Ajja Rohana

ŚARHAS: (1) Maïpattivā

(2) Māsapūriyā : (1) Petaputrikā<sup>33</sup>

(3) Punnapattiyā

(4) Udumbarijjiyā

Kulas: (1) Hatthalijja : Kulas referred are :

(2) Nāgabhūya : (2), (4) and (3) Nandijia : Nāgabhūtikiya<sup>34</sup>

(4) Pārihāsaya(5) Somabhūva

(6) Ullagaccha

## UDUVĀDIYA GAŅA:

Originator: Jasabhadda

SAKHAS: (1) Bhaddijjiyā

(2) Campijjiyā

(3) Kākandiyā

(4) Mehalijjiyā

Kulas: (1) Bhaddaguttiya (2) Bhaddajasiya

(3) Jasabhadda

### UTTARABALISSAHA GANA:

Originators: Uttara and

Balissaha

Sakhas: (1) Candanāgarī

(2) Kodambāņī

(3) Kosambiyā

(4) Soïttivā

33. LÚDERS, 76.

34. Ibid., 21.

35. Ibid., 76.

518 S. B. DEO

Kalpasūtra: Mathurā Inscriptions:

VESAVĀŅIYA GAŅA:
Originator: Kāmiddhī

ŠAKHAS: (1) Antarijjiyā
(2) Khemalijjiyā

(3) Rajjapāliyā(4) Sāvatthivā

Kulas: (1) Indapuraga : Kula referred to is:
(2) Ganiya : (1) Mehika<sup>36</sup>

(2) Gaṇiya (3) Kāmiddhiä

(4) Mehiva

Besides these, the Kalpasūtra37 refers to the following Śākhās:

| Name                                 | Originator                              | Disciple of                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Isipāliy <b>ā</b><br>Kuberī<br>Seņiä | Isipāliya<br>Kubera<br>Seņiä            | Santiseņa of<br>Uccānāgarī śākhā  |
| Jayantī<br>Nāilī<br>Pajimā           | Ajjaraha<br>Ajjavairaseņa<br>Ajjapaijma | Ajja Vaïra of<br>Ajja Vairī śākhā |

A survey of these various units, a few among which are corroborated by the Mathura inscriptions, tend to lead one to the following observations:

- (i) The Kottiya Gana is frequently referred to. Probably it was one
  of the oldest Ganas, and hence one of the most respected also.<sup>38</sup>
- (ii) The Ganas seem to have in some cases (like Godāsa and Uttarabalissaha) received their names after the proper names of their originators.
- (iii) Many of the Kulas and the Śākhās<sup>39</sup> were named after either personal or regional names: Isipāliyā, Sāvatthiyā, etc.
  - 36. Ibid., 70.
  - 37. SBE., XXII, pp. 228-41. See also Buhler, Indian Sect of the Jamas, pp. 58-60.
- 38. NAHAR, I, 137, of V.S. 1856 from Campāpurī refers to it ВИНДЕВ, Е.І., II, pp. 378-80, remarks "It is the only gana whose name survived in the fourteenth cent A в ". He places its origin in c. 250 в.с.
  - 39. For instance:

Antarañjiyā Śākhā : Atranji-khera, 8 mls north of Etah : Jain, J.C., op. cit., p. 267.

Kākandīyā: Kākan in Monghyr Distt, Ibid., p. 291.Khabbadīyā: Kharvaṭa in W. Bengal: p. 296.Khemalijijyā: Comillah in W. Bengal: p. 299.

 Khemalijiyā
 : Comillah in W. Bengal
 : p 299.

 Kodivarisiyā
 : Bāngarh, Dinājpur Distt.
 : p. 298.

 Pumḍavaddhaṇiyā
 : Mahāsthāna, Bogra Distt.
 : p 324.

 Uccānagarī
 : Bulandashhar, U.P.
 : p. 254.

- (iv) The practice of dividing a congregation of monks into various units like the Sakhās, Kulas, Ganas and Sambhogas seems to have been at least as old as the second century B.C. It is possible that it may go back even further.
- (v) Even though the Kalpasūtra does not refer to any sambhogas with particular designations, the Mathurā inscriptions do so.
- (vi) No gacchas are referred to, except the 'ullagaccha' which is a 'Kula' of Uddeha Gana.

This tendency of starting branches after personal and regional basis, however, is seen to have played an important part later on in the formation of the Gacchas.

The gacchas, as we shall see presently, took the place of the gapas, even though some of the later gacchas themselves were designated both a gapa as well as a gaccha.

The sambhogas, however, seem to have been completely wiped out as later epigraphs fail to reveal their existence.<sup>40</sup>

With the shifting of the centre of activity of Jaina monachism from Mathura towards Gujarat and Rajputana, we see a tremendous rise in the number of gacchas. Naturally many of them originated in these regions.

It may be noted that the rise of the gacchas is traditionally attributed to the disciples of Uddyotanasūri in about the 10th century of the Christian era. It is said that the eighty-four gacchas arose with these disciples. But the number far exceeds the traditional list. It may mean, therefore, that the number eighty-four is simply a traditional figure, or that in the life-time of the originators of these gacchas there were only eighty-four units which later on seem to have increased after the names of places and persons.

The following gacchas are referred to in the Post-Mathura period: ACARAJA:

Mentioned in an epigraph of V. S. 1923, from Jaisalmer. 42

## Agama,-also °ika:

It was started by Śīlaguṇasūri and Devabhadrasūri from the original Añcala gaccha, in  $1250~\rm{V.~S.}$ 

- 40. 'Sambhoga' or 'bhoga' as a territorial unit occurs in 6th-7th century inscriptions of Gujarat. This also shows that the word was used in the sense of a unit, perhaps in early times.
  - 41. J.A. XI, p. 248.
  - 42. NAHAR, III, 2445.

One of their tenets was that prayers were not to be offered to the Ksetradevatā. $^{4}$ 

Epigraphical corroboration can be had from 4 V. S. 1438 to 1575, though in the Prasastis, it is mentioned in V. S. 1372.45

From various inscriptions it may be said that this gaccha had its followers spread over N. Gujarat, Rajputana, U. P. and Bengal.

### ANANDASURI:

It is said that a certain Anandasūri started this gaccha out of the Tapā. $^{46}$ 

It is mentioned in an inscription of V. S. 186047

### ANANDAVIMALASURI:

An ācārya of this name is said to have started it in V. S. 1588 with the purpose of removing slackness from the Tapā gaccha. It is likely that this gaccha was identical with the previous one.

### ANCALA:

It was started in V. S. 1213, and its original name was 'Vidhipakşa' (upholding sacred rites). This, however, changed with the use of one's garment's end (añcala) instead of muhapattī (mouthpiecc) at the time of 'pratikramana.49

It is mentioned in epigraphs from the fifteenth century to the present day.  $^{50}\,$ 

Inscriptions mentioning it are found in U. P., Bengal, Bihar, Rajputana, Kathiawad, N. Gujarat, Madhya Bharat, Hyderabad (Deccan) and Bombay.

- 43. SBM. V. ii. p. 66.
- 44. NAHAR, I, 795, 111.
- 45. JPPS., I, p. 135.
- 46. SBM, V, ii, 176.
- 47. E.J., I. p. 377.
- 48. SBM, V, ii, 134-36. So far, no epigraphical corroboration for the gaccha of this name has been available, to the best of our knowledge.
- 49. Ibid., pp. 24, 65: For its Pattávali, E.I., II, p. 69, where Arya Raksita is said to have been its founder; also see Diskalkar, IK, 134; I.A. XI, p. 249.
  - 50. NAHAR, I, 628; E.I., II, No. CXI. p. 85.

### BAHADA:

It is mentioned under various names like 'Bhāvaḍahara,' 'Bhāvaḥeḍā', and 'Bhāvaḍaharā'. It is also likely that these were different gacchas.

Epigraphical mention is available between fourteenth and sixteenth centuries of V.  $S^{,51}$ 

It seems that it was predominant in Raiputana, Bihar and Bengal

## BAPADIYA:

It was also called 'Vāpaṭīya' and seems to have been current from the twelfth century of the V. S., 52 round about Jaisalmer.

### BHANADEVACARYA:

It is mentioned in an inscription of V. S. 1246.53 From its name it appears that it originated after ācārya Bhānadeva.

### BHARTRPURA-or °RIYA:

It was also called 'Bhaṭevarā' (mod. Bharatpūr?),  $^{54}$  and is mentioned from the fourteenth century of V. S.

### BHAVADAHARA:

See Bāhada.

### BHAVAHARSA:

Mentioned in an inscription from Bālotarā. The date is partially wiped out, and only V. S. 109—can be read.<sup>55</sup>

### BHINNAMALA:

Though named after a place in S. Rajputana it is found mostly in Kathiawad in the 15th and the 16th centuries of  $V.\ S.^{56}$ 

### BOKADIYA:

It seems to have been current from the 15th century of V. S., in Nagaur, Jaipur and Karedā (Mewar). $^{57}$ 

- 51. NAHAR, III, 2228 and 2203.
- 52. Ibid., 2218.
- 53. BHANDARKAR'S List, E.I., XXIII, p. 61, No. 420.
- Ibid., No. 1533, p. 211; 816, p. 133 of V.S. 1514; JPPS, I, p. 129 of V.S. 1332; also
   Guernor, E.J., No. 642.
  - 55. NAHAR, I, 736.
  - 56. Ibid., III, 2295; II, 2096.
  - 57. Ibid., II, 1246, 1169, etc.

### BULL DCRI .-- 66

522

## Brahmi:

It is also axpressed as 'Vrāhmī', and is mentioned in V. S. 1144 at  $p_{\rm 51i} \approx$ 

### BRAMHANA-or "NIYA:

Its earliest mention's is probably in V.S. 1102, and this gaccha seems to have existed even in V.S. 1663.

It seems to have spread over the region consisting of Bengal, U.P., Rajputana, N. Gujarat, Madhya Bharat, and Bihar.

### BRHAD-also 'VRHAD':

Epigraphs ranging from the 13th to the 16th century of V.S. refer to this gaccha. $^{61}$ 

It is mainly mentioned in epigraphs from Rajputana, Sirpur (C.P.), Gwaliar, Mathura, Lucknow, and Patna.

### Pippaliuā Śākhā:

It was a branch of the above gaccha.62

### BRHAD-GILIARATI-LONKA:

It is mentioned in an inscription<sup>63</sup> from Pāvāpuri, dated V.S. 1931.

It may be that it was connected with the famous Lonka sect of the Svetambaras of Gujarat out of which, later on, the Sthanakavasins arose.

### ROHAT-KHARATARA:

It is also called 'Vrhat-K'. It generally gets reference in epigraphs from the 17th cent. of V.E.,  $^{64}$  to the 20th century of V.E.  $^{65}$ 

It seems that this gaccha was spread over a large part of northern India, as inscriptions mentioning it are to be found in Bengal, Bihar, U.P., Rajputana, C.P., and Madras.

- 58. Ibid., I. 811.
- 59. Mahavira Jama Vidyalaya, Rajatamahotsava Smaraka Number, p. 144.
- 60. NAHAR, II, 2097.
- 61. Ibid., I, 833; ii, 1895; also, E.I., XI, p. 54; Guerinor, EJ., 493.
- DISKALKAR, IK., No. 18.
   NAHAR, I, 184.
- 64. GUERINOT, EJ., 704.
- E.I., II, Ixix, p 81: For other references see Ibid., pp. 60-62; 68, 77-85; Bhandarkar, E.I., XXIII, pp. 126-27, No. 932; Diskalkar, IK., No. 118.

It seems that there were the following splits in it:

- (a) Adya Pakşa<sup>66</sup>
- (h) Jinarangasūri Śākhā67
- and (c) Ksema Śākhā.68

### BRHAD-LONKA:

Probably it was the same as the Brhad-Gujarāti-Lonkā.69

### BRHAT-POSÄLA:

Also written as 'Vrhat-P'. According to traditional literary evidence, it is said that this arose owing to Vijayacandra. This name was given to those who used to live in an extensive monastery (Brhat), as against those who did so in a smaller one (laghu).<sup>70</sup>

It is mentioned71 in an epigraph from Satruñjaya, dated V.S. 1881.

### BRHAT-TAPA:

Like the Brhat-Kharatara, this gaccha also seems to have been very important, and was spread over a large territory. Its epigraphs are to be found in Bengal, Bihar, U.P., Rajputana, N. Gujarat, Kathiawad and Hyderahad (Decean).

It may be noted that it is also written as 'Vrhattapā', or Vrddhatapā.' It is mentioned from the 15th to the 20th century of V.E. 72

### BRITAD-VIJAVA:

It is mentioned in an undated inscription from Lucknow."3

## CAITRA:

It is referred to from about the 14th to the 17th rent of V.E.74

It was spread over Rajputana, Madhya Bharat, and Bihar.

- 66. NAHAR, I, 773 of V.S. 1669.
- 67. Ibid., Nos. 203, 242, 263, 265, 266, 267.
- 68. JINAVIJAYA, PJLS., II. No. 556, of V.S. 1903.
- 69. NAHAR I. 207. of V.S. 1931. refers to 'Vahallonka'.
- 70. SBM., V. ii. pp. 75, 77.
- 71. NAHAR, I, 685.
- 72. Ibid., 977: V.E. 1481: II. 1898: V.E. 1912: GUERINOT. E.J., No. 632.
- 73. NAHAR, II, 1542.
- 74. EJ., XXII, p. 291: V.S. 1330; See PJLS, Index.

It seems that it was split up into Śārdūlaśākhā and Rājagacchānyaya.75 It may at the same time be noted that Rajagaccha was a separate garcha also.

#### CANANCALA.

An inscription from Jaipur,76 dated V.S. 1529, mentions this.

## CANDRA OF "KA. CANDRA:

Inscriptions mainly from Kathiawad mention these.77 It is said that a certain Candrasuri started it.78 and epigraphical references can be had from the 11th cent, of V.E.79

#### CANDRADRABHACARVA:

An epigraph dated V.S. 1197 from Delhi mentions it.80 It seems that it originated with an acarva of the same name.

### CHAHITERA:

It is mentioned in an inscription dated V.S. 1612 from Jaipur.81

## CHOTIVALA.

It seems that this was current in the 14th century of the V.E.82 and an inscription dated V.S. 1554 from Jodhpur mentions it.83

The inscriptions mention it as 'pūrnimā-paksika' which may suggest that it originated with the purnima gaccha.

### CITRAVALA:

Epigraphs mentioning this are found in Rajputana as well as in Bengal. It seems to have been current probably from the 14th century of the V. E.84

NAMAR equates it with the Caitra gaccha.85

- 75. 'Caitragacche śārdulaśākhyām rājagacchanvaye'-Nahar, I, 830, of V.S. 1686. 76. Ibid., II, 1159.
- 77. DISKALRAR, IK., 4 of V.S. 1272; also E.I., XI, p. 52; JPPS., I, pp. 12, 148.
- 78. SBM., V. ii. p. 73.
- 79. NAHAR, II. 386 of V.S. 1072
- 80. Ibid., I, 456.
- 81. Ibid., II, 1194.
- 82. JPPS., I, pp. 70, 81.
- 83. NAMAR, I, 594.
- 84. Ibid., II, 1949.
- 85. Ibid., p. 6 of Index.

#### DESAVALA-TAPA

It is mentioned in an inscription dated V.S. 1822. It might have been a part of the Tapa gaccha.

#### DEVARIEDITA.

An inscription from Delvada (Mewad), dated V.S. 1201, mentions it 87

#### DEVACABVA.

It is mentioned in the 12th and the 13th cent of V E 88

An epigraph from Pāli mentions the 'Mahesvarācārva āmnāva' in this gaccha 89

## DEVANANDA-OF OPTA

Though in the Prasastis it is mentioned in the latter half of the 12th cent, of V.E.,90 an epigraph dated V.E. 1303 refers to it.91

#### DEVASIBLE.

It is said that Devasūri started it out of the Tapā gaccha, 92 and the praśastis93 refer to it in VS 1381.

It may be that the above four garchas were identical as they bear a common name of a particular ācārya.

#### DHANESUARA.

An epigraph dated 918 (?) belonging to the reign of king Laksmana of Pratihāra dynastv mentions this gaccha. It was found at a place called Ghativāla which is situated in the north-western direction of Jodhpur.94

It is clear that it bears the name of an acarya.

## DHARMAGHOSA:

It was spread over a large part of India as epigraphs mentioning it are found in Madras, Hyderabad (Deccan), Rajputana, Delhi, Bengal, Bihar, and Madhya Bharat.

- 86. E.I., II, p. 78, No. xliii.
- 87. NAHAR, II, 1998.
- 88. PJLS, II, See Index.
- 89. NAHAR, I, 813 of V.S. 1178.
- 90. JPPS., I, p. 104.
- 91. NAHAR, I, 1303.
- 92. SBM., V, ii, p. 176. 93. JPPS., I. p. 150.
- 94. NAHAR, I, 945.

It seems to have been current from the 14th to the 16th cent. of V.E.95

## CHOSAPTIRIYA:

It is mentioned in a prasasti belonging to the 14th cent. of V.E.96

It seems to have originated after a place name.

#### HARTTA .

Mentioned in two epigraphs<sup>97</sup> of V. S. 1330 and 1355. It seems to have originated at a place of the same name in N. Guiarat.

#### HARSAPURTYA:

It seems to have been connected with a place called Harshapura in North Gujarat.98 The prasastis refer to it in V.S 1258,99 an epigraph in 1555 100 while a commentary on the Anusogadvara101 refers to its 'prasnavāhana kula'

## [Hemacandrāmnāva:

An isolated reference to this amnava is to be found in an epigraph from Delhi, 102 dated V.S. 1548.

It seems to have been connected with Hemacandra.1

### HUMBADA:

It was current at Udaypur, and at Bālūcar (in Murshidabad Dist.), possibly from the 15th century of V.S.103

It perhaps originated at a place of the same name in N. Guiarat. 104

## JALYODHARA:

It is mentioned in a prasasti, 105 dated V.S. 1226, and an epigraph 106 refers to it in 1238.

```
95. PJLS., II, see Index. NAHAR, I. 26 of V.S. 1587.
96. JPPS., I, p. 21.
```

<sup>97.</sup> PJLS., II, Nos. 474 and 477.

<sup>98.</sup> Information given by Dr. Sankalia.

<sup>99.</sup> JPPS., I, p. 114.

<sup>100.</sup> NAHAR, II, 1295.

<sup>101.</sup> pp 250-51.

<sup>102.</sup> NAHAR, I, 491.

<sup>103.</sup> Ibid., II, 1059.

<sup>104.</sup> Information given by Dr SANKALIA.

<sup>105.</sup> JPPS., I, p. 110.

<sup>106.</sup> PJLS., II, see Index.

#### JAPADANA:

An inscription dated V.S. 1534 from Nagaur mentions it.197

#### JIRAPALLIYA:

Klatt says that it was the twelfth of the eighty-four Śākhās of Bṛhad gaccha founded by Sarvadeva Sūri (S. 994). 108

It is referred to in the inscriptions of the 13th and the 16th century of  $V\,E^{\,109}$ 

It seems to have been existing at Udaypur, Jodhpur and Lucknow.

# JNABAKIYA:

It is mentioned<sup>110</sup> in an inscription dated V.S. 1405.

It was current in Rajputana, N. Gujarat, U.P., and Madhya Bharat.

### JNANAKAPA:

Mentioned in an epigraph dated V.S. 1501 from Jaipur. 111

## [Jinabhaktisūri Śākhā:

This branch finds an isolated mention<sup>112</sup> in V.S. 1924.]

#### KACHOLIVALA:

It seems to have spread over Rajputana, Madhya Bharat and N. Gujarat. It was prosperous in the 15th and the 16th centuries of the same era. 113

It had a 'pūrņimāpakṣa' and 'dvitīyaṣākhā'.114

## KADUAMATI:

It is said that it was started by Kadavā, a Nāgara Bania in V.S. 1562, with the contention that "we can now-a-days get no holy sage worth the name". 115

- 107. NARAR. II. 1288.
- 108. I.A., XXIII, p. 183.
- 109. NAHAR, II, 1049, 1506; GUERINOT, EJ., No. 636.
- 110. NAHAR, II, 1487.
- 111. Ibid., 1143.
- 112. Ibid., I, 177.
- 113. Ibid., II, 1930, 1382.
- 114. Ibid., 1966 of V.S. 1493.
- 115. SBM., V. ii, 133; NAHAR, I, 801 of V.S. 1683.

Its followers are mainly centred in Gujarat.

#### KAMALA:

An inscription from Agra dated V.S. 1940 mentions this. In this epigraph both 'Kamalā' and 'Upakeśa' gacchas are mentioned, which possibly suggests some relation between them.<sup>116</sup>

It is likely that it was identical with Kavalā gaccha.

## KAMALAKALASA:

Epigraphs refer to the fact that a certain Kamalakalaśasŭri started it out of the Tapā gaccha.<sup>117</sup>

Epigraphs<sup>118</sup> mention it as late as in V.S. 1961, and it seems that it was current mainly in Marwar.

### KAMYAKA:

An inscription dated V.S. 1100 mentions Maheśvarasūri of this gaccha at a place called Śrīpathā identified with modern Byānā $^{119}$  (in Rajputana).

## KASAHRDA:

It seems to have been current from the 12th cent. of V.E. 120

Kāsahṛda is a place in Gujarat, $^{121}$  and is first mentioned in Gujarat inscriptions in about the 8th cent. A.D. $^{122}$ 

### KAVALA:

It is mentioned in an inscription 123 dated V.S. 1903. See Kamalā gaccha,

#### KHARATARA:

This is still one of the most important and well supported gacchas of the Svetāmbara Church.

```
116. Ibid., II. 1478.
```

<sup>117.</sup> NABAR, I. 779, 946.

<sup>118.</sup> Ibid., I, 971.

<sup>119.</sup> FLEET, I.A., XIV, p. 8.

<sup>120.</sup> PJLS., II, Nos. 169-172, 174-80; 211, 230.

<sup>121.</sup> CITRAY, Madhyayugina Carstrakośa, p. 652.

<sup>122.</sup> SANRALIA, SHCGEG, p 102, (El., VIII, 220).

<sup>123.</sup> PJLS., II, No. 316.

Regarding its origin, some say that Jineśvarasūri in V.S. 1080 obtained a title 'Kharatara' after overthrowing the Caityavāsins in the court of Durlabharāja, the king of Aphilvāda. 124 According to others, it was started by Jinadattasūri in V.S. 1204. Still others hold that Jinavallabhasūri started ir 125

Epigraphical mention, however, is available from 1147 V.S.126

Epigraphs referring to it are to be found in Madras, Hyderabad (Deccan), N. Gujarat, Rajputana, U.P., Bihar, Bengal, and Madhya Bharat. It is widely spread at present in Gujarat, Kathiawad and Rajputana.

The following schisms in it may be noted: 127

- (1) Madhukara Kharatara-in V. S. 1167 at the time of Jinavallabha.
- (2) Rudrapalliya Gaccha—ın V.S. 1169 by Jayasekhara.<sup>128</sup>
- Laghu Kharatara—in V.S. 1331 by Jinasimhasūri.
- (4) Vaikata Gana-in V.S. 1422 by Jineśvarasūri.
- (5) Pippalaka Śākhā-in V.S. 1461 by Jinavardhana.
- (6) Ācāryīya Kharatara Śākhā-in V.S. 1564 by Śāntisāgara.
- (7) Bhāvaharṣīya Kharatara Śākhā—by Bhāvaharṣa, when Jınacandra (V.S. 1612-1670) was the head of the Kharatara gaccha.
- (8) Laghvī ācāryīya Kharatara Śākhā—in V.S. 1686 by Jinasāgara.
- (9) Rangavijaya Śākhā-in V.S. 1700 by Rangavijaya Ganin.
- (10) Sāriva Kharatara Śākhā by Sāra Upādhvāya.
- (11) The eleventh division of this gaccha was due to Mahendrasūri at Mandovara in V.S. 1892.

Besides these, epigraphs refer to other branches like the following:

- Sādhu Śakhā (?) of Jinacandra Sūri, 129
- (2) Māṇikyasūri Śākhā,<sup>130</sup>
- (3) Ksemakīrti Śākhā,<sup>131</sup>
- 124. El., I, pp. 119, 319-24; I.A., XI, pp. 245ff.
- 125. SBM., V, ii, pp. 61-63.
- 126. NAHAR, III, 2124.
- 127. PJLS, II, See Index, under Kharatara.
- 128. BUHLER says it was Jinasekhara who founded it in V.S. 1204: E.I., I, p. 119.
- 129. NAHAR, III, 2199 of V.S. 1536; I, 196-97 of V.S. 1686.
- 130. Ibid., 527 of V.S. 1871.
- 131. Ibid., II, 2064 of V.S. 1952.

BULL DCRI .-- 67

- (4) Jinarangasūri Śākhā, 132
- (5) Candra Kula of Kharatara Gaccha, 133
- (6) Nandi Gaņa of Kharatara, 134
- (7) Vardhamānasvāmi-Anvaya,<sup>135</sup>
- (8) Jinavardhanasūri Śākhā,<sup>136</sup>
- and (9) Rangavijava Šākhā. 137

#### KHARATARA-PIPPALA:

It seems to have been a branch of the original Kharatara. It is mentioned  $^{138}$  in V.S. 1854.

## KHARATARA-VEGADA:

It is mentioned in epigraphs from Jaisalmer upto the 17th cent. of  $V.S.^{139}\,$ 

## KORANTA:

It extended over the region consisting of Kathiawad, Rajputana, Gujarat, Madhya Bharat, U.P. and Bengal.

Epigraphs mention it from the 13th century of V.S.140

### KRSNARSI OF KRSNARAJARSI:

It is mentioned from the 13th century of the Vikrama era. 141 The epigraphs come from Rajputana, Bengal and U.P.

## --- Tapā Śākhā:

This branch of the gaccha is mentioned in an epigraph  $^{142}$  from Nagaur, dated V.S. 1525.

- 132 Ibid., I, 206 of V.S. 1848.
- 133. BHANDAMAR, List, E1, XXIII, No. 777 of V.S. 1494; Col. Miles in Trans. of R.A.S. III, pp. 338-39 holds that kharatara arose out of Candra gaccha; he gives a different list of subdivisions. See also, Narian, I, 236.
  - 134. BHANDARKAR, List, No. 1853.
  - 135. Bhav Insc., Surya dynasty, No. VII, of A.D. 1438, pp. 112-13.
  - 136. NAHAR, II, 1996.
  - 137. Ibid., 1005.
  - 138. Ibid., 1828; GUERINOT, EJ., 781.
  - 139. NAHAR, III, 2447, 2507; BHANDARKAR, List, No. 961.
  - 140. PJLS., II, See Index.
  - 141. E.I., VIII, p. 219.
  - 142. NAHAR, II, 1275.

## KURCAPURA:

It is mentioned in literary sources. No epigraphical corroboration is available <sup>143</sup>

It possibly arose out of a place name.

#### KUTUVAPURA:

It seems to have been current in the 16th century of V.E. in Marwad, as the epigraphs mentioning it come mainly from Nāḍalāï in Marwad.<sup>144</sup>

It suggests its origin from a place name.

## LACHU POSALA:

As against the Brhat-Posala, this gaccha originated with Devendra Sūri out of Tapā. It grouped those members of the gaccha who lived in a smaller monastery.<sup>185</sup>

It is mentioned in epigraphs<sup>146</sup> dated V.S. 1815 and 1758 A.D.

## LONKA:

It is mentioned in an epigraph<sup>147</sup> from Agra, dated V.S. 1964.

It may be that the Brhad Lonka was a branch of this gaccha.

## LUMPAKA:

It seems that this gaccha belonged to the school which advocated nonidolatory, the head priest, Meghaji, of which is said to have been converted by Hiravijaya of the Tapā gaccha. 188

Epigraphs, 149 however, mention it as late as in V.S. 1955.

MADAHADIYA: MADDAHARAU; MADUHADA: MAHADAKIYA: MÄHAHADIYA:

It is possible that these five names represented one and the same gaccha. $^{150}$ 

```
143. SBM., V, ii, p. 28.
```

<sup>144.</sup> NAHAR, I, 849-51.

<sup>145.</sup> SBM., V, ii, pp. 75-77.

<sup>146.</sup> E.J., II. p. 78; GUERINOT, E.J., No. 736.

<sup>147.</sup> NAHAR, II, 1501.

<sup>148.</sup> E.L. II. p. 53. v. 23.

<sup>148.</sup> E.I., 11, p. 53, v. 149. NAHAR. I. 235.

<sup>150.</sup> Ibid., II. 1362 of V.S. 1545; 1046 of 1351.

They seem to have been prominent from the 14th to the 16th centuries in Guiarat. Raiputana, Delhi, and Hyderabad (Deccan).

## MADHUKARA:

It seems to have been contemporary with the above, 151 and was spread over Kathiawad and Alvar.

### MADHUKARA KHARATARA:

See under Kharatara.

### MALADHARI:

It is also mentioned as Malladhārī, and seems to have been current as early as in the first half of the 13th century of the V.E.<sup>152</sup> in regions like Bıhar, Bengal, Kathiawad, Rajputana, U.P., and Gujarat.

### MALADHARI PURNIMA VIJAYA:

Five inscriptions, all belonging to V.S. 1931, mention this at places in Bihar, Bengal and Madhya Bharat. 153

It was possibly a branch of the Maladhārī gaccha.

## Modha:

An epigraph dated V.S. 1227 from Sammeta Sikhara mentions it.154

It may be remarked that 'modha' is also a caste name in Gujarat.

#### NAGA:

It is mentioned in an inscription155 dated V.S. 1568.

### NAGAPURIYA:

The date of the epigraph mentioning this gaccha is wiped out. 156

It seems probable that this gaccha originated at  $N\bar{a}$ gapura, (Nagpur in M.P., or Nagaur in Rajputana).

- 151. Ibid., II, 1736 of V.S. 1516; III, 2429 of 1563.
- 152. Ibid., II, 1875 of V.S. 1234; 1899 of V.S. 1692.
- 153. Ibid., 1, 349, 362, 1000; II, 1806, 1833.
- 154. Ibid., II, 1694.
- 155. BHANDARKAR, List, E.I., XXIII, p. 121, No. 882.
- 156. NAHAR, II, 1606.

#### NAGENDRA:

The earliest mention of this gaccha is from an inscription dated V.S. 910 (?).<sup>157</sup> and it is mentioned as late<sup>158</sup> as in V.S. 1715. It is sometimes also termed a gana.<sup>159</sup>

It seems to have spread over Kathiawad, Rajputana, Madhya Bharat, and U. P.

It is likely that Naga and Nagendra were identical.

### NAMADALA:

An inscription from Bikaner dated V.S. 1536 mentions it. 160

## NANAKIYA:

According to KLATT, it might have originated from Nāṇaka grāma, or from the money (nāṇaka) spent in that region in connection with a holy ceremony.<sup>161</sup> The first explanation appears more convincing.

It is mentioned in epigraphs from the 13th century of V.E.,  $^{162}$  and seems to have spread over Rajputana.

## NANAVALA:

It is also expressed as 'Nāṇamvāla'. It seems to have spread over Rajputana and as far in the east as Calcutta.

Inscriptions belonging to the 16th century refer to it.163

## NIGAMA VIBHAVAKA:

An inscription from Benares dated V.S. 1559 mentions it. 164

## Nirvrti:

It is referred to in epigraphs of the 13th century of V.E. 165

- 157. PJLS, II, Intr. Index. p. 15: Real 1287 (?).
- 158. NAHAR, II, 1312.
- 159. JPPS., I, p. 45.
- 160. NAHAR, II, 1340.
- 161. I.A., XXIII, p. 175. 162. NAHAR, II, 2079.
- 163. Ibid., 1328 of V.S. 1566; 2087 of 1576.
- 164. Ibid., I. 404.
- 165. E.I., II, p. 29: of V.S. 1299: but translated by J. Kirste as 'nirvrti gotra.' See NABAR. II. 1003 of V.S. 1506(?).

534 S. B. DEO

### NITHATI:

An epigraph dated V.S. 1496 from Udaypur refers to it. 166

### OSVALA:

It is mentioned in an epigraph<sup>167</sup> dated V.S. 1100.

It may be noted that Osvāla is a caste among the Jainas.

### PALIKIYA:

Two inscriptions dated V.S. 1482 and 1686 from Rajputana mention  $_{\rm it}^{\, \, 168}$ 

One of these refers to the 'pallīkīy uddyotanācārya gaccha' which suggests a close relation between these two gacchas.

## PALLI, °KA, °VALA:

These are possibly identical as they seem to have originated at a place called Palli in Rajputana.

Epigraphs mention it from the 15th to the 17th century of V.E. [59] In one of the Praśastis, it is stated 'sandere pallikājyānayanamatha', which may indicate a relation between Sandera gaccha and this gaccha, [70] or a place of that name.

It seems to have spread over Rajputana, Gujarat, and U.P.

### PANCASARIYA:

An epigraph from Delhi dated V.S. 1125 mentions it 171

It seems to have originated from the place-name 'pacasarīya.'

## PARSVACANDRA:

It is said that Pāršvacnordra Sūri started it in V.S. 1572 out of the Tspā gaccha as there was difference of opinion regarding the rules of monastic conduct practised by the monks of the Tspā gaccha.<sup>172</sup>

```
166. Ibid., II, 1078.
```

<sup>167.</sup> PJLS., II, No 316.

<sup>168.</sup> NAHAR, I, 825; II, 1931.

<sup>169.</sup> Ibid., 1237; Bhandarkar, List, No. 974, of V.S. 1681.

<sup>170</sup> JPPS., I, p. 85.

<sup>171.</sup> NAHAR, II. 1873.

<sup>172.</sup> SBM., V, ii, p. 134.

It is also mentioned as 'Pāsacanda' or 'Pāyacanda' gaccha which is the Prakritisation of Pārśvacandra.

KLATT, however, holds that it was "formerly called the Nägapuriya Tupā gaccha". Pa Naham makes it Pāršvanātha gaccha in his index, even though epigraphs refer to the Pāršvacandra gaccha. Pa

Epigraphs of the 16th and 19th centuries of V.E. refer to it, 175 and it seems to have spread even upto Bihar and Bengal.

#### PAVIRVA:

An inscription from Benares dated V.S. 1507 refers to it. 176

### PIPPALA:

It seems to have been current from the 13th century of V.E. from epigraphical evidence.  $^{177}$  It is mentioned even in the 18th century of the same era.  $^{178}$ 

Epigraphs mentioning it are to be found in Madras, Rajputana, N. Gujarat, U.P., Madhya Bharat and Bengal.

# ---- CKharatara :

See under Kharatara.

#### PORAVADA:

This gaccha has been mentioned by Klatt. 179

It may be noted that it is a caste-name among the Jainas and the Gujarati Baniyas.

## Prabhakara:

An inscription from Medta in Marwad, dated V.S. 1572, mentions it. 189

## PRADYOTANACARYA:

Bhandarkan's list<sup>181</sup> refers to it from an inscription dated V.S. 1151, but another inscription refers to it in V.S. 1144.

- 173. I.A., XXIII, p 181.
- Vol. I, see Index.
   Ibid., II, 1561 of V.S. 1577; I, 59 of 1830.
- 176. Ibid., I. 412.
- 177. Ibid., I, 966 of V.S. 1208
- 178. Ibid., 695 of V.S. 1778.
- 179. I.A., XXIII, p. 179.
- 180. NAHAR, I, 764.
- 181. E.L. XXIII. p. 26. No. 160; PJLS, II. Index.

It seems that the gaccha originated from an ācārya of this name.

### PRAYA:

It seems to have been current in the 14th and 15th centuries of V.E., in Rajputana.

### PUNTMA:

It is variously referred to as Punamiyā, Punimā and also Paurņimā. It is said that it originated<sup>182</sup> in V.S. 1159. It is also referred to as a 'pakṣa'.

It seems to have spread over Rajputana, N. Gujarat, U.P., Madhya Bharat and Bengal, and appears to have been current in the 14th-16th centuries of V.E.

The following splits are referred to in this gaccha:

- Pradhāna Śākhā.<sup>183</sup>
- (2) Bhímapalliya Śākhā. 184
- (3) Sādhu Śākhā.185

### PUNIMA-VIJAYA:

Sometimes this is referred to as 'Maladhāra punamiyū vijaya'. It is not clear whether this whole was another name for this gaccha.

It is referred to as late as in V.S. 1933 in the inscriptions from Sammeta  $\$ i \$ hara.^{186}$ 

## PURANDARA:

It is said to have arisen out of Brhat Tapā gaccha. Epigraphs from Rainpur (Mewad)<sup>187</sup> refer to it in V.S. 1496,

## RADULA:

An epigraph from Lucknow dated V.S. 1576 refers to it. 188

- 182. SBM., V. ii, p. 23.
- 183. NAHAR, III, 2294 of VS 1481; 2484 of 1553.
- 184. Ibid., 2309 of V.S. 1492; 2342 of 1518.
- 185. Ibid., 2469 of V.S. 1575; 2457 of 1579. 186. Ibid., Nos. 22, 359, 360, 370.
- 187. Ibid., 700.
- 188. Ibid., II. 1625.

### RAJA:

It is related that under Jinacandra Süri III, the Bṛhatkharatara gaccha was given the title 'Rāja' gaccha because the Süri converted four kings to Jainism.<sup>180</sup>

An epigraph dated V.S. 1344 refers to it, 190 and it seems to have spread in Raiputana and U.P.

#### RAJAKIII.A.

It is referred to in an inscription dated 854 a.d., on the pedestal of an image of Pārśvanātha in Kāngrā Bazār.<sup>191</sup>

### RAMASENTYA:

Two inscriptions dated V.S. 1458 and 1511 from Udaypur and Agra refer to this,  $^{192}$ 

#### RAKA.

An inscription from Sialabet from Kathiawad<sup>193</sup> refers to it in V.S. 1320.

## RUDRAPALLIYA:

It is said to have arisen out of Kharatara due to Jinasekhara<sup>194</sup> in V.S. 1204.

Epigraphs mention it from the 13th to the 17th centuries of V.E.195

It seems to have originated at a place of the same name, and to have spread over Rajputana, U.P., and Bengal.

## SADHU PURNIMA PAKSA:

It is referred to in epigraphs of the 16th century of V.E., in N. Gujarat, Bihar and Madhya Bharat. 186

### SAGARA:

It is stated to have originated  $^{197}$  out of the Tapā gaccha due to Rājasāgara Sūri in V.S. 1686. Hence the personal name of the Sūri seems to have

- 189. E.I., I, pp. 319-24.
- 190. Ibid., IX, p. 154 (Prof. Peterson's 5th Report, p. 109 quoted).
- 191. BUHLER, E.I., I, p. 120, BHANDARKAR, List, No. 1439; GUERINOT, EJ., No. 126.
- 192. NAHAR, II, 1087, 1236.
- 193. Ibid., 1780.
- 194. E.I., I, p. 119.
- 195. NAHAR, II. 2029, of V.S. 1260.
- 196. Ibid., 1732 of V.S. 1504; also Nos. 1378, 1381, 1409.
- 197. SBM., V. ii, 1176; see also E.J., II, pp. 39, 83.

### BULL DOM:--- 08

been given to this gaccha. Even today the names of the monks of this gaccha have 'sāgara' as a suffix to their names.

An inscription dated V.S. 1820 from Osiā (Marwad) refers to it. 198

It seems to have spread over Rajputana, Gujarat, U.P., and Bihar.

#### SAMVEGI:

It is said to have arisen out of Tapā due to Satyavijaya.<sup>199</sup> No epigraphical mention is as yet available for this.

## SANDERAKA:

It is expressed variously as 'Sandera', 'Sanderakīya,' and 'Sanderavāla.'

It seems to have been a very old gaccha in smuch as an epigraph dated V.S. 964 refers to it, 200 and references  $^{201}$  are available as late as in V.S. 1732.

Commenting on the name of this gacha, BHANDARKAR remarks, "Sanderā or Shanderaka is to be identified with the present Sānderāv, ten miles north-west of Bāli, the principal town of the district of the same name, Godyād Division (of Rajputana) . . . . It is one of the many instances in which the Jaina gacchas are called after the names of places in Marwar," 202

It seems to have spread over Hyderabad (Deccan), Rajputana, Bihar, U.P., Madhya Bharat, N. Gujarat, and Bengal.

## SANKHESVARA:

It is mentioned by KLATT and seems to have originated from Sańkheśvara grāma.<sup>203</sup>

### SARAVALA:

It is referred to in epigraphs of the 11th and the 13th centuries of V.E., from Murshidabad District.<sup>204</sup>

### SARDHA PAURNAMIYA:

It is said to have arisen in V.S. 1236. It is narrated that in Kumārapāla's reign, the monks of the Paurņamīya gaccha could not explain him their

```
198. NAHAR, I, 304.
199. SBM., V. ii. 176.
```

<sup>200.</sup> PJLS., II, No. 336.

<sup>201.</sup> Ibid., Index. 202. E.I., XI, p. 31.

<sup>203.</sup> I.A., XXIII. p. 175.

<sup>203.</sup> I.A., XXIII, p. 175. 204. Nahar, I. 1; III. 2222.

rites. Hence they had to leave that place. After the king's death, they returned under the name Sărdha Paurnamiya. They did not worship the Jina with fruits.<sup>500</sup>

It is possibly the same as Sādhu Punamiyā, of which probably it is a Sanskritisation.

## STREET .

It is mentioned in epigraphs of the 15th and the 16th centuries of V.E. in Rajputana.  $^{206}$ 

#### SIT GACCHA:

It is mentioned in an inscription207 dated V.S. 1298.

### SOHAMMA:

It is mentioned in the Gurvāvali attached to the Daśāśrutaskandha.

No epigraphical corroboration is available.

#### SUVIPRADIPTA:

No epigraphical evidence can be had for this.208

## TAPA:

It is stated that in V.S. 1285 Jagatcandra was given the title 'tapā' due to hard penance which was appreciated by king Jaitrasimha of Mewar. Hence the gaccha was also named Tapā.<sup>209</sup>

#### Names

Col. MILES says, "According to the statements of Tapas, the Jainas for eight generations after Mahāvira were called Nirgranthas or Abhoi (Abhogin), i.e., exempt from all passions or desires: There was then no difference of sect among them. In the time of ācārya Suhastin, or 345 years after Mahāvira, their name was changed to that of Kotika or Kornika gaccha. In after times they received the following names in succession: Candra, Vanavāsī, Varā and lastly that of Tapā gaccha."

```
205. SBM, V, ii, 65-66.
```

<sup>206.</sup> NAHAR, I, 597 of V.S. 1565.

<sup>207.</sup> PJLS, II. No. 506.

<sup>208.</sup> Mentioned in CITRAV's Madhvavuaina Caritrakośa, p. 458.

<sup>209.</sup> SBM., V. ii, pp. 73-75; WEBER, I.A., XVIII, p. 182, XI, pp. 251ff.

<sup>210.</sup> Col. MILES, Trans. of R.A.S., Vol. III, pp. 359-60.

540 S. B. DEO

## Epigraphical Mention:

Epigraphs mention<sup>211</sup> it as early as in V.S. 1285. It is still current in many parts of India.

## Regional Distribution:

Epigraphs referring to the Tapa gaccha are to be found in Raiputana. Gujarat, Madhya Bharat, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, and Hyderabad (Deccan).

## Sub-sections:

MILES gives the following divisions that took place in the Tapa gaccha:

.. A.D. 1516.

| (2)  | Vijayarāja " "            | <br>, 1534.                |
|------|---------------------------|----------------------------|
| (3)  | Kamala Kalasā             | <br>,, ,,                  |
| (4)  | Brhat Posala              | <br>,, 1526.               |
| (5)  | Laghu "                   | <br>,, ,,                  |
|      | Sāgara Gaccha             | <br>,, 1557.               |
| (7)  | Kamalā or Kavalā Gacchas. |                            |
| (8)  | Kutuvapurā Gaccha         |                            |
| (9)  | Vijaya Ānandasūri Śākhā   | <br>AD 1600 <sup>212</sup> |
| (10) | Vijaya Ratna Sūri Śākhā   |                            |
| (11) | Agamiyā                   | <br>13th cent. A.D.        |

(1) Vijavadeva Sūri Śākhā .. A.D. 1675.

The epigraphs refer to the following subdivisions:

- (a) Vrddha Śākhā.213
- (b) Cändra Kula.214
- (c) Vijava Šākhā.215
- (d) Kutubapurā Paksa 216
- (e) Samvigna Paksa,217
- 211. PJLS., II, Index.

(12) Brāhmī (13) Nagauri Tapā

- Klatt, I.A., XXIII, p. 179, says that it originated in V.S. 1656 or 1699.
   Nahar, II, 1753.
- 214. Ibid., I, 63.
- 215. HOERNLE, J.A., XIX, p. 234.
- 216. NAHAR, I. 849 and 851.
- 217. Ibid., II, 1799.

#### TAVADARA:

It is mentioned in an inscription dated V.S. 1499 from Jodhpur.218

### TAVARIYA:

It is also written as Jñāvakīya and is mentioned in an epigraph dated V.S. 1505 from Nānā (in Marwad).<sup>219</sup>

## TARAPADRA: THARAPADRIYA: THIRAPADRIYA: THIYARA:

These appear to be various names of one and the same gaccha, as they seem to have originated from a place-name Thirāpadra.  $^{20}$  The gaccha is also mentioned as Thirādrā.  $^{22}$ 

It is mentioned from the 11th to the 16th century of V.E.

#### TRIBHAUTYA:

It is referred to in an epigraph from Mirzapur,222 dated V. S. 1420.

#### I DDVOTANACARVA .

An inscription dated V.S. 1686 from Pāli in Marwad refers to it, and says that it originated out of the Pallıkiya gaccha. $^{223}$ 

From its name it appears to have originated with an ācārya of a similar name.

### UKESA OF UPAKESA:

It seems to have been current, on the basis of epigraphical evidence, from the 13th to the 20th century of  $V.\,E.^{24}$ 

It may be noted that this gaccha ascribes its origin to Pārsvanātha.

From epigraphs it seems to have spread over Rajputana, U.P., Madhya Bharat, Bengal, N. Gujarat, and Bihar.

- 218. Ibid., I, 616.
- 219. Ibid., 887 of V.S. 1505.
- 220. SBM. V. ii, p. 74.
- 221. NAHAR, III, 2464 of V.S. 1533.
- 222. Ibid., I, 427.
- 223. Ibid., I, 825.
- 224. Ibid., I, 791 of V.S. 1259; II, 1487 of 1940: See, HOERNLE, 'Pattāvali of the Upakesha Gaccha', in I.A., XIX, p. 233.

542 S. B. DEO

## - Gādahīva Śākhā:

This branch of the gaccha is referred to by HOERNLE.225

#### IITTARADHA:

It is referred to in an inscription dated V. S. 1680, by NAHAR.236

### VADA:

It is related that a certain Yakşa asked Uddyotanasūri to appoint new Sūris for the spread of religion. As this incident happened under a Banyan tree (vada), the gaccha was named after it, and it was said to have started from Saryadevasūri.<sup>227</sup>

The Jaina Siddhanta Bhaskara says that it originated in V.S. 994(?).228

It is referred to in epigraphs of the 13th and the 16th centuries of V. E  $^{229}\,$ 

### VALABHA:

No details about it are available.230

## VANAVASI:

It is said that this gaccha was started by Samantabhadra, as against the Caityavāsis who used to live for a long time in the Caityas, i.e., temples<sup>231</sup>

### VAYADIYA:

It is mentioned<sup>232</sup> in V. S. 1349.

#### VIDHIPAKSHA:

It was another name for Añcala gaccha. See Añcala.

#### VIDYADHARA:

It is mentioned in the 15th and the 16th centuries of V.E., in inscriptions from Kathiawad, Rajputana and U.P.<sup>233</sup>

```
225. op. cit., pp. 240-41.
```

<sup>226.</sup> Vol. I, 397.

<sup>227.</sup> SBM,. V, ii, pp. 2 and 73.

<sup>228.</sup> Vol. XIV, No. ii, p. 39.

<sup>229.</sup> NAHAR, II, 1386 of V.S. 1582 from Gwalior; PJLS, II, 85 of V.S. 1293.

<sup>230.</sup> JPPS., I, p. 85. 231. SBM., V, ii, 73.

<sup>232.</sup> PJLS., 11, 523, 526, 527.

<sup>233.</sup> NAHAR, II, 1118 of V.S. 1411; I, 798 of 1534.

## VIJAYA .

Epigraphs of the 18th and the 20th century found in Bengal, U.P., and Bihar refer to it.<sup>234</sup>

#### VIJAYANANDASURI:

It is said to have arisen out of the Tapa. See Tapa.235

### VIMALA:

It is also traced to Tapā. It is said that Hemavimala Sūri started it  $^{226}$  in V. S. 1749 with a view to purge out bad practices in the Tapā gaccha,

#### VIVANDANIKA .

It is mentioned in epigraphs of the 16th and the 20th centuries of the V.E., 237 and seems to have been current in Gujarat, Rajputana, U.P., and Bihar.

#### VEDDHA-POSALA:

See Brhat-Posala.

### VRDDHA-TAPA:

See Brhat-Tapa.

#### VRHAD:

It is mentioned in epigraphs of the 12th and the 16th centuries of V. E., and seems to have been identical with Brhad gaccha.<sup>228</sup>

### VRHALLOMPAKA:

It is referred to in an inscription dated V.S. 1932 from Pāvāpurī.<sup>239</sup> See Brhad-Gujarāti-Lonkā.

#### VYAVASTRA .

It is mentioned in an epigraph dated V.S. 1343 from Ratnapur (Marwad).<sup>240</sup>

- 234. Ibid., 738 of 1718; III, 1827, of 1943.
- 235. KLATT., I.A., XXIII, pp. 169ff; also E.I., II., p. 78.
- 236. SBM., V. II, pp. 131, 176.
- 237. Nahar, II, 1658 of V.E. 1512; I, 717, of 1903.
- 238. PJLS, II, Index; NARAR, III, 2205 of V.S. 1566.
- 239. Ibid., II, 2034.
- 240. Ibid., 1706.

#### YASASURI:

An epigraph from Aimer dated V.S. 1242 mentions it.241

From its name it appears that it was started by an ācārya of the same name.

A survey of these gacchas shows that they were formed owing to various reasons as follows:

- after place names: for instance, Sanderaka, Thirāpadrīya, Jirāpalliya, etc.;
- (2) after caste names: Osvāla and Poravāḍa, (these are also place names);
- (3) after regional names: Brhad-Gujarati Lonkā;
- (4) after personal names of ācāryas: Devācārya, Pārśvacandra, etc.;
- (5) owing to particular incidents: Vada, Rāja, Tapā, etc.;
- (6) owing to peculiar religious practices: Añcala, etc.;
- (7) owing to efforts at tightening of moral discipline: the branches of Tapā and Kharatara.

Regarding these gacchas it may further be noted that the epigraphs prior to the eighth or ninth century A.D. fail to mention any gaccha by name, and that only a few among these are extant now. The Kharatra and the Tapā seem to be very popular among them.

Only a few epigraphs help us in knowing the circumstances that led to the rise of various gacchas, and it is very difficult to say what were the doctrinal or monastic differences of each.

The Kharatara and the Tapā differ from each other regarding the colour of the pots, the Kalyāṇkas of Mahāvīra, and the exact day of the full-moon day.

Many of these gacchas seem to have been current mainly in Rajputana and N. Gujarat.

The tendency to create new Gacchas seems to have been very active in the 11th to the 13th centuries of V.E.

The mode of naming the gacehas after place-names seems to have synchronised with the rise of sub-castes. It may be noted that the latter were also styled after place-names.

## 241. Ibid., I. 530.

The rise of numerous gacchas also tends to show that Jaina monachism was active in the medieval period.

#### DIGAMBARA SANGHAS:

After the migration of Bhadrabāhu to the south, the Digambaras settled more or less permanently in south India as well. In course of time, a number of Sanghas and Ganas arose in its Church.

The following were the various Church units as are referred to by the Digambara epigraphs:

### ARYA SANGHA:

It is mentioned in an epigraph belonging to the eighteenth year of the reign of king Uddyotakesarin (c. 10th cent, A.D.) in the Navamuni cave inscription at Udaygiri hill in Orissa, 242

## DEVA SANGHA:

It is one of the subdivisions of the Mūla Saṅgha brought about by Arhadbalin.  $^{243}$ 

## DRAVIDA OF DRAMILA SANGHA:

According to Devasena, the author of Darśanasāra, this Saṅgha<sup>244</sup> was formed by Vairenandin, a disciple of Pūjyapāda, in the year 536 of the Vikrama Era at Madurā.

According to SALFTORE, "the establishment of the Dravida Sangha at Madura was the work of Varianandin in the last quarter of the 9th or in the first quarter of the 10th cent. AD. 225

Epigraphs, mostly of the post-ninth century A.D. period, refer to it and it seems to have spread over Karnatak and Mysore.<sup>246</sup>

As the name suggests, the Sangha took its name after the region in which it was formed.

```
242. E.I., XIII, p. 166.
```

BULL, DCRI.-69

<sup>243.</sup> E.C., II, 254.

<sup>244.</sup> J.A., XIII, ii, pp. 30-31; GLASENAPP, op. cit., p. 365 gives the date as V.S. 526, See also Upadrye, Prv., Intr. p. XXI.

<sup>245.</sup> Med. Jain. p. 238.

<sup>246.</sup> E.C., IV, Ng. 100, 103; V. Belur, 17, 138, 235,

- (a) Anvayas:
  - (1) Aruńgula<sup>247</sup> Probably identical.
  - (3) Kundakunda<sup>249</sup>
- (b) Ganas:
  - (1) Nandi<sup>250</sup>
  - (2) Taluva<sup>251</sup> or Tavula
- (c) Gaccha:
  - (1) Pustaka<sup>252</sup>

## INGANESVARA SANGHA:

It was possibly a later creation as it did not form part of the four principal divisions of the Müla Saṅgha.  $^{253}$ 

- (a) Gaccha:
  - (1) Pustaka<sup>254</sup>

# KANCHI SANGHA:

Kāñcī is Conjeevaram, a few miles from Madras.

- (a) Anvaya:
  - (1) Mayūra
- (b) Gaņa:
  - Puşkara.

In spite of its South Indian origin, epigraphical evidence shows that it had its followers at Gwalior as late as in the 15th to the 16th cent. of the V. E. 255

247. Ibid., VI, Kd. 68; VIII, Nagar 35, 36, 39, 40, Tirthahalli, 192; IX, Cg. 34, 37; XI, Davan. 90.

- 248. Ibid., IX, Cg. 36, 37.
  - 249. Ibid., VI, Mg. 11.
  - 250. SALETORE, op. cit., 238.
- 251. E.C., IV. Ng. 100, 103, etc.
- 252. Ibid., IX, Cg. 36, 37.
- 253. JA., IX. ii. p. 71. No. 66.
- 254. Ibid.
- 255. NAHAR, II, 1427-28.

## KASTHA SANGHA:

According to Darśanasāra of Devasenasūri,256 Kumārasena is said to have founded it at Nanditatagrāma in V.S. 753. Vacanakośa, however, attributes it to one Lohācārva at Agaroha. According to the latter source Lohâcărva laid down the worship of wooden images.

According to Pandit PREMI, the latter interpretation is wrong, and he says that the distinct practice of this group was the use of a broom of cow's tail.

In later days it was called 'jainābhāsa' because the monks belonging to this Sangha lived in monasteries and accepted grants of land.257

After place-names.

## (a) Āmnāyas:

- (1) Jinakīrti<sup>258</sup>
- (2) Lohācārya<sup>259</sup>
- (3) Rāmasena<sup>260</sup>

## (b) Anvayas:

- (1) Agrotaka<sup>261</sup>
  - (2) Khandelavāla<sup>262</sup>
  - (3) Lohācāryva<sup>263</sup>
  - (4) Mäthura<sup>264</sup>
  - (5) Rāmasena<sup>265</sup>

# (c) Gacchas:

- (1) Bāgada<sup>266</sup>
- (2) Lāda-Bāgada<sup>267</sup>
- (3) Manditata<sup>268</sup>
- (4) Māthura<sup>269</sup>
- (5) Puskara 270
- (6) Tapā<sup>271</sup>
- 256. JSB., VIII, i, p. 30; JA. XIII, ii, p. 33.
- 257. GLASENAPP. op. cit., p. 365.
- 258. JSB., XII, ii, pp. 6-8.
- 259. NAHAR, I, 145, 327.
- 260. Ibid., 641.
- 261. Ibid., 145, 327.
- 262. JSB., XII, ii, pp. 6-8.
- 263. NAHAR, I, 326.
- 264. Ibid., II, 1483; JSB., XI. ii. p. 95.
- 265, NAHAR, I, 641.
- 266. JSB., VIII, i, p. 30.
- 267. Ibid.: NAHAR, II, 1135.
- 268. E. C., II, 277.
- 269. NAHAR, I. 145, 326-27, 336,
- 270. GUERINOT, EJ., 633.
- 271. NAHAR, I. 643.

## (d) Ganas:

- (1) Lāda-Bāgada<sup>272</sup>
- (2) Puskara<sup>273</sup>

The 'Gherwāļa' sect of this Saṅgha is also occasionally mentioned.<sup>274</sup>
This Saṅgha is also often referred to along with the Mūla Saṅgha.<sup>215</sup>

Kāṣthā Saṅgha gets epigraphical mention even as late<sup>276</sup> as in V.S. 1910, and seems to have spread not only in South India but even in Bihar, Raiputana, U.P., and Madhya Bharat.

## KOLATTUR SANGHA:

It is mentioned as early as in c. 7th cent. A.D. in epigraphs from Śravaṇa Beļagoļa.  $^{277}$ 

It seems to have some connection with a place called Kolattur (Kitt $\bar{\mathbf{u}}$ ?).

#### LATABAGADA SANGHA:

It is said to be a branch of Kästhä Sangha, and is mentioned in the Dubkund inscription of Kacchapaghāta Vikramasınha,<sup>278</sup> dated V.S. 1145.

Sometimes the name is given as Lāṭavāgata Gaṇa, which is perhaps identical with Lāṭabāgaḍa.

Bagada is the name of the region near Chitor.279

#### MAHI SANGHA:

Bhandarkar refers to it in his list.  $^{280}$  Unfortunately the date is lost. But it seems to have received its name after a place name.

## MATHURA SANGHA:

It is said to be a branch of the Kāṣṭhā Saṅgha and founded by Rāmasena at Mathurā in V.S. 953.

- 272. Ibid., I, 145, 326-27; II, 1483; GUERINOT, op. cit., 756; E.L. II. p. 244. etc.
- 273. NAHAR II, 1135.
- 274. E.C., II, 287.
- 275. NAHAR, I, 641.
- 276. Ibid., 327.
- 277. E.C., II, 92, 93, 96.
- 278. Ibid., (p. 232). See also pp. 37-40; JSB. VIII, i, pp. 31-32.
- 279. CITRAV, op. cit., p. 399.
- 280. Op. cit., List No 758: The inscription, however, seems to belong to the 15th century of V.E., E.I., XXIII, p. 106.

It was also called 'Nippicchika' as the followers of this sect did not use any broom, either of peacock feathers or of cow's tail.<sup>281</sup>

#### MULA SANGHA:

The Śravana Belgola inscription No. 254 of 1398 A.D., 282 has the follow-lowing account about the nature of this important sangha:

"Arahadbain... made the Mūla Saṅgha consisting of the Koṇḍakoṇ-dānvaya into four Saṅghas in order to minimise hatred and other (evils) that might arise owing to the nature of the times. Let one make a difference in the case of all heterodox Saṅghas such as the Sitambara and others which arc of a form contrary to rule; but he who thinks of such a thing in the case of Sena, Nandi, Deva and Siṁha Saṅgha is a heretic."

Several inscriptions refer to this Sangha, from c. 700 a.p. which is sufficient to prove its importance.

Besides in South India, epigraphs point out to the existence of this Sangha even in North India, in provinces like Rajputana, N. Gujarat, U.P., Bengal and Bihar.

The following subdivisions of this Sangha are to be met with in epigraphs:

# (a) Amnāyas:

- (1) Candrakīrti<sup>283</sup>
- (2) Digambara (?) 284
- (3) Kākopala<sup>285</sup>
- (4) Kundakundädi<sup>286</sup>
- (5) Nandi<sup>287</sup>
- (6) Sad (?) 288

## (b) Anvayas:

- (1) Candrakavāţa<sup>289</sup>
- (2) Citrakūta<sup>290</sup>

```
281 JSB., VIII, i, pp. 29-30.
```

282. E.C., Vol. II; also No. 105: Sec Satkhandagama, Vol. 1, Intr., p. 15 as quoted in support of this by K. P. JAIN in JSB., X. ii, p. 88.

```
283. NAHAR II. 1132.
```

- 284. JSB., XIV, ii, pp. 56-61.
- 285. Guerinot, op. cit., 106; I.A., VII, p. 209; JRAS, (1839), pp. 343-48.
- 286. JSB., XIV, ii, pp. 56-61.
- 287. Ibid.; also VII, i, p. 13.
- 288. NAHAR I, 325.
- 289. E.J., XVI, p. 53.
- 290. JA., IX, ii, pp. 65-66. K.J., I, 111, 113.

- (3) Dravida<sup>291</sup>
- (4) Jaisavälänvava<sup>292</sup>
- (5) Khandelavāla<sup>293</sup>
- (6) Kundakunda<sup>294</sup>
- (7) Nandisanghānvava<sup>295</sup>
- (8) Pāsāna<sup>296</sup>
- (9) Pustaka<sup>297</sup>
- (10) Sena<sup>298</sup>
- (11) Tālakola<sup>299</sup>
- (12) Vagheravāla300

Out of all these Anyayas, the Kundakundanyaya is the most important, and very old. It is mentioned in the Merkara Copper plates<sup>301</sup> of Saka 388.

It is said to have been started after Kundakunda, the famous Digambara scholar, who flourished in about the beginning of the Christian era,302

The importance of Kundakunda is further attested by the fact that not less than four Sanghas of the Digambara Church have an anvaya after his name.

## (c) Balis:

- (1) Hanasoge or Panasoge<sup>303</sup>
- (2) Ingulesvara304
- (3) Vānada<sup>305</sup>

```
291. E.C., VI, Mg. 18.
```

- 292. NAHAR, I, 472.
- 293. Ibid., 388; JSB., VII. i. p. 14.
- 294. E.C., I. Cg. 1; II, 72, 167, 187, 331; III, p. 211; IV, Yedatore, 23; V. Chann. 148; VI, Kd. 1; VIII, Sorab, 122; XII, Gubbi, 57; E.I., XXIII, p. 106, II, p. 72, Guerinos. op. cit., 702, 744; JSB., VII, i, p 13; XIV, i, pp. 28-29, etc., etc. 295. E.I., XV, p. 345.
  - 296. GUERINOT, op. cit., 193.
  - 297. E.C., IV, Yedatore 26.
  - 298. E.I., XIII, p. 190; "Same as Senagana in the Mulasangha"; Ibid., p. 192.
  - 299. E.C., VII, Shikarpur, 136.
  - 300. NAHAR, II. 1594.

  - 301. E.C., I, Cg. 1.
  - 302. For details, see UPADRYE, Prv., Intr. p. xxii.
- 303. E.C., II, 155; V, Belur, 124; VI, Chik: 2; Guerinot, op. cit., 449; JBBRAS., X. 304. E.C., III, Nanj. 63; IV, Nag. 32; Cham. 151; Hunsur 123; V, Belur 131, 133.
- 134; IX Cg. 56; XII, Sira, 32, 305. Ibid., Pav. 51; GUERINOT, op. cit., 478.

## (d) Gacchas:

- (1) Citrakūta<sup>306</sup>
- (2) Hogari<sup>307</sup>
- (3) Hottage<sup>308</sup>
- (4) Kharatara (?) 309
- (5) Mesapāsāna<sup>310</sup>
- (6) Pagab311
- (7) Pārijāta312
- (8) Pogari<sup>313</sup>
- (9) Puskara314
- (10) Pustaka315
- (11) Sarasvati<sup>316</sup>
- (12) Sena317
- (13) Tagarigal318
- (14) Tintrini or Tintrinika319
- (15) Vāk323
- (16) Vakra 321

### (e) Ganas:

- (1) Balātkāra<sup>322</sup>
- (2) Desi<sup>323</sup> or Desiva
- 306. Mad. En. Ren. (1934). No. 61.
- 307. NAIK, AV, Archaeology of the Deccan, (Ms.), 412.
- 308. E.C., IV, Yedatore, 26.
- 309 JSB., XIV, i, pp. 28-29.
- 310. E.C., VII, Honn. 5; VIII, Nr. Sh. 60, 64, 97.
- 311. Ibid., XI, Dg. 13.
- 312. GUERINOT, op. cit., Intr p. 44.
- 313. I.A., 19, p. 268; E.C. VII, Shik. 124; VIII, Sb 125; XI, Davan. 13.
- 314. J.A., XIII, ii, pp. 1-7. It is highly probable that 'Hogari', 'Pogari' and 'Puşkara' stand for one and the same.
- 315. EC., II, 126, 128, 130, 187, 265, 331, 367, 400; III, Mandya, 50, IV; Chām. 146; Yed. 21; E.I., VI, p 26; III, pp 206, 211, etc. etc.
  - 316. I.A., XX, p. 341; XXI, p. 71; NAHAR, I, 505, 551, 590, 696, II, 1765, etc. etc.
  - 317. GUERINOT, op. cit., 538. 318. E.C., V. Ark., 99. Are 'Pustaka', Sarasvatī' and 'Vāk' identical?
- 319 E.I., XX, p. 95; E.C., III, Mal. 31; VII, Shim. 57; VIII, Sagar 159; Sorab, 140, 232, 233, 262, 384, etc.
  - 320. JSB., XIV, i, p. 26.
    - 321. E.C., II, 69; V, Belur, 129; GUERINOT, op. cit., 256.
- 322. I.A., VIII, p. 245; E.C., VII, Shik. 120, 134; VIII, Tirth. 166; Sorab. 199; Mad. Ep. Rep. (1936), No. 29; E.C., II, 274, etc. For name, I.A., XX, p. 342.
- 323. E.C. IV, Châm, 150; VII, Shim, 97; VIII, Sorab, 97, 260, 261; Nagar, 53; XII, Chik-N. 24; II, 126, 128, 130, 265, 331, 367, 400, etc.

- (3) Deva<sup>324</sup>
  (4) Dravida<sup>325</sup>
- (5) Kālogra<sup>326</sup>
- (6) Kānūra<sup>327</sup> or Krānūra
- (7) Nandi<sup>328</sup>
- (8) Pankura<sup>329</sup>
- (9) Pogariya<sup>330</sup>
- (10) Punnāga-Vṛkṣa-Mūla<sup>331</sup>
- (11) Sena<sup>332</sup>
- (12) Sūrastha<sup>333</sup>
- (13) Udāra<sup>334</sup>
- (14) Varasena,335 Vārasena or Vīrasena.
- (f) Kulas:
- (1) Krahakula<sup>336</sup>
- (g) Samudāya:
  - (1) Śrī Samudāya<sup>337</sup>
- (h) Vamsa:
  - (1) Candrikāvāta338
  - (2) Nunna<sup>339</sup>

### NANDI SANGHA:

According to the list of the ācāryas of this Songha, Māghanandin seems to have been the founder of this congregation. Hence, most of the teachers belonging to it have a suffix 'nandin' to their names. 40

- 324. E.I., VI, p. 81; I.A., VII, p. 101.
- 325. E.C., VI, Mg. 18.
- 326. Ibid , IV, Cham 148, 161.
- 327 Ibid', VIII, Sagar, 195; Sorab, 140, 232, 384; III, Malvalli, 31; VII, Shim. 57; Shik. 225; El., XX, p. 95.
  - 328. E.C., VIII, Sorab, 330.
  - 329 JSB., VII, i, p. 16.
  - 330. E.I., X, ii, p. 69.
  - 331. Guerinot, op. cit., 250; Naik, A.V., op. cit., 230.
- 332 E.I., XV, p. 347; Naik, op.cit., 463; E.C., IV, Yed. 36; VIII, 119, 146; SII, VII 212; JA., XIII, ii, pp. 1-7.
  - 333. E.C., IV, Ng. 19, 94; V, Ark. 96; VI, Mg. 9; K.I., I. 111, 113. 334. E.C., IX, Nel. 61.
  - 335. E.I., XVII, p. 121.
  - 336. Ibid , XIII, p. 166; BHANDARKAR, List, 1573.
  - 337. E.S., V, Belur, 131, 134.
  - 338. J.A., IX, ii, p. 66.
  - 339. E.C., VII, Shik. 198.
  - 340. UPADHYE, Prv., Intr., p. 1x; I.A., XXI,, p. 159.

Epigraphs show that this Sangha arose out of the Mula Sangha,341

The antiquity and the spread of this Sangha can be evidenced by the Paharpur Copper plate dated 159 of the Gupta era (= 478-79 A.D.).<sup>342</sup>

## (a) Anvayas:

- (1) Arungala343
- (2) Kirtyācārya.344

## (b) Gacchas:

- Pulikal<sup>345</sup>
- (2) Sārasvata.346

## (c) Gaņas:

- (1) Balātkāra347
- (2) Dravida<sup>348</sup>
- (3) Eregittur349
- (4) Punnägavrkşamüla.350

Several epigraphs, it may be noted, refer to "the Nandi Sangha in the Dramila Sangha." 351

### NAVILURA SANGIIA:

Navilur rendered into Sanskrit means 'a peacock', and it suggests the origin of this Sangha at a place called Mayūragrāma. 352

It is referred to in the Sravaṇa Belgoļa inscriptions dated c. 7th cent.

A.D.

## (a) Gana:

(1) Aii gana<sup>353</sup>

```
341. E.C., II, 254; IV, Nöga, 85, of 776 a.p.
342. E.L., XX, pp Gl-64.
343. E.C., V, Airk, 98.
344. JA, XII, p. 11.
355. JA, IX, ii, p. 72.
360. E.C., IV, ii, Nög, 85.
347. JA, IX, ii, p. 72; VII, i, p. 15.
348. E.C., V, Ark, 98.
349. Ibid, IV, Nög, 85.
349. Ibid, IV, Nög, 85.
```

E.C., V, Hassan, 131.
 Ibid., II, 108, 114: See also, 97, 98, 102, 103, 106, 109, 112, and 114.

353. Ibid., No. 97 of c. 700 A.D.

BULL, DURL--70

554 S. B. DEO

#### PAMATASAMA SANGHA:

It is referred to in an inscription354 dated V.S. 1715.

# PUNNAGA-VRKSA-MULA SANGHA:

It is to be noted that this Sangha is referred to as a gana of the  $M\bar{u}la$  and Nandi Sanghas as well.  $^{355}$ 

## SENA SANGHA:

It was one of the four subdivisions of the Mūla Saṅgha, and its founder was said to be Jinasena, a disciple of Arhadbalin.  $^{356}$ 

In that case, it may be traced to the 8th-9th cent, A.D.

It seems that it was also called Sena Gana.357

## ŚRI SANGHA:

It is referred to in the Śravana Belgola inscription of c. 700 A.D.358

- (a) Anvaya:
  - (1) Kundakunda.
- (b) Balı:
  - (1) Ingalesvara.
- (c) Gaccha:
  - (1) Pustaka
- (d) Gana:
  - (1) Desiya.359

## SIMHA SANGHA:

It was said to be a branch of the Müla Sangha, $^{360}$  due to the subdivisions effected by Arhadbalin.

```
354. NAHAR, III, 2474.
```

<sup>355.</sup> E.I., IV, 49; E.C., XII, Gubbi, 61.

<sup>356</sup> E.I., XXI, p. 136; GLASENAPP, op. cit., pp. 364-7.

<sup>357.</sup> But the whole phrase 'sena-gaṇa-samsthāna of Penugoṇḍa' in E.C., IV. Yed. 36 is not quite legible.

<sup>358.</sup> E.C., II, 116.

<sup>359.</sup> Ibid.

<sup>360.</sup> Ibid., 254.

### YAPANIYA SANGHA:

Regarding the origin of this Sangha, two different theories are advocated:

(1) Devasena in his Darśanasāra refers to a tradition which assigns the origin of this Sangha to Srikalaśa, a Svetāmbara monk, who is said to have started it at Kalvāna in V.E. 205.

(2) Another account refers to a certain queen of the king of Kara-hāṭaka. She is said to have asked these monks to give up the use of cloher. Thus she desired to create good will about them in the mind of the king.<sup>361</sup>

This is said to have resul'ed in the adoption of the practice of nudity without, at the same time, giving up of the rest of the practices of the Svetāmbaras by the Yāpaniyas.

This duel allegiance to the practices of both the sects by the Yāpanīyas, however, led the writer of the Nītisāra to denounce them as "jainābhāsā" (those who have an outward appearance or semblance of Jaina monks) <sup>862</sup>

Even though this seet obtained royal patronage from the Kadambas, 383 they, being disowned by both the major sects of the Jainas, either dwindled into extinction, or merged into the Digambara fold.

The earliest mentioned to the Yāpanīyas, if we accept the line of thought of Jayaswar. Stah and others, may be said to be that from the inscription of Khāravela (2nd cent. B.C.). 364

From several epigraphs, however, it appears that this Sangha was popular in Karnatak and its surrounding areas.

- (a) Anvayas:
  - Kīrtvācārva<sup>365</sup>
  - (2) Mailapa, 366
- (b) Gacchas:
- (1) Kotimaduva<sup>367</sup>
  - (2) Nandi,368
  - 361. UPADHYE, BUJ., I, pt. vi, May, 1933, pp. 224-31.
  - 362. JSB., VII, i, p. 3.
  - 363. Particularly Mrgesavarman (475-90 A.D.); I.A., VI, pp. 22-27; VII, pp. 33-35.
  - 364. JBORS, IV, p. 389.
  - 365. I.A., XII. p. 11.
  - 366. Ibid , XVIII, p. 309
  - 367. E.I., IX, No. 6.
  - 368. Ibid.

- (c) Ganas:
  - (1) Kanduru369
  - (2) Kāreya310
  - (3) Kotimaduva (?) 371
  - (4) Punnāgavrkṣamūlagana.<sup>372</sup>

## YAPANIYA NANDI SANGHA:

Regarding this Sangha, SALETORE remarks that Salagrama to the west of Manyapura was a centre of this sangha in the 9th cent. A.D., during the reign of the Rasırakūta king Govinda Prabhūtavarsa,373

### OTHER UNITS MENTIONED:

Besides the above, the epigraphs refer to a number of other units which are as follows:

- (a) Anvayas:
  - (1) Jinalapaka374
  - (2) Vardhamānapurānvava.<sup>375</sup>
- (b) Gacchas:
  - (1) Addakalī<sup>378</sup>
  - (2) Dharmaghosa<sup>377</sup>
    - (3) Gwalera<sup>378</sup>
    - (4) Mayūra379
  - (5) Nagaur380
  - (6) Nedava<sup>381</sup>
  - (7) Vîraprabhasüri,382

  - 369. Ibid., XVIII. p 201.
  - 370 JA., IX, ii, p. 69.
  - 371. E.I., IX, p. 47.
  - 372. Ibid., XVIII, p. 177.
  - 373. Op. cit., p. 233, also, E.C., XII, Gb. 1, of 812 A.B.
  - 374. MAR., (1913-14), p. 57.
  - 375. JSB., XII, ii, p. 14. 376. E.I., VII, p. 179.
  - 377. JSB., XII, ii, pp. 6-8.
  - 378. Ibid., XIV, 1, pp. 47-53.
  - 379. GUERINOT, op. cit., 825.
  - 380. JSB., XIV, i, pp. 49-53.

  - 381. GUERINOT, op. cit., 839.
  - 382. JSB., XII, ii, pp. 6-8.

## (c) Ganas:

- (1) Jambukhanda383
  - (2) Kalor384
  - (3) Kavarūri<sup>385</sup>
  - (4) Kumudi<sup>386</sup> (5) Paralūra387

  - (6) Sandviga388 or Sādviga
  - (7) Sighayura389
  - (8) Sarasvatī390
  - (9) Śruta391
  - (10) Tavula392
- (11) Vādiyūr393
- (12) Valahäri.394

## (d) Sanghas:

- (1) Bhīla395
- (2) Nipacha,396

## (e) Vamsa:

Parnavatsala.397

A survey of the names of these various units reveals the following factors in their formation:

- (i) Some of these were formed after place names: Hanasoge, Mayura or Navilur, Paralūra and Kolattur.
- (ii) Some among them were formed after regional names: Dravida Mäthura, Käñcī, etc.
  - 383. E.I., XXI, p. 290.
  - 384. Seems to have been identical with Kilogra; See Mula Sangha.
  - 385. SALFTORE. op. cit., p. 251.

  - 386 JA., IX, 1i, p. 65. 387. IA., XI, p. 69.
  - 388. E.C., II, 29: GUERINOT, op. cit., 818.
  - 389. JA., IX, ii, p. 62.
  - 390. EC., VII, Shik. 293; V, Arsi. 87.
  - 391. Ibid., IV, Hs. 123, p. 95.
  - 392. See under Dravida Sangha.
  - 393. E.I., II, p. 184.
  - 394. Ibid., VII. p. 179.
  - 395. JSB., XIV. i. 49-53.
  - 396. Ibid.
  - 397. Ibid., IX. ii. p. 64.

- (iii) Several of these were named after the names of the  $\bar{a}c\bar{a}ryas$ : Kundakunda, "Nandin, etc.
- (iv) Of all these Sanghas, the Mula Sangha and the Kundakundanvava seem to have been very old and prominent.

(v) Most of these Sanghas and their subdivisions were current mainly in Karnatak and regions round about it as the available records show. We also have, however, epigraphs from north India which refer to some of them.

- (vi) These Sanghas are referred to in epigraphs mostly belonging to a period of 7th cent. A.D., and after.
  - (vii) It is not known how many among these are still current.
- (viii) Units like the Amnāya, Anvaya, Bali, Samudāya Sangha and Vanisa seem to be peculiar to the Digambaras as they are seldom referred to in the Svetāmbara epigraphs.
- (ix) It appears that in Digambara monachism it is possible to trace almost a continuous chain of units.
  - (x) Many of them are old, and new ones are few.

#### TOURING AND RESIDENCE:

We have not got much information regarding the exact mode of touring undertaken by the monks during the eight months of the year.

The practice of staying at one place during the rainy season, however, is mentioned in a grant of the Kadamba king Ravivarman. It laid down that "ascetics should be supported during the four months of the rainy season." <sup>208</sup>

From the dedication of caves for the use of monks, it seems that they formed a favourite or a wid'lv used place of shel'er for not only Jaina but even non-Jaina ascetics. Possibly the earliest mention of caves for Jaina monks belongs to the period of Khāravela who, in c 2nd cent. B.C., is said to have furnished caves for the use of monks. The next in antiquity are possibly those at Junagadh belonging to the reign of Ksatrapa Rudradāman.

Later on, in the medieval period, a number of basadis and monasteries were built with the royal and popular support.

The existence of the Vanavāsin gaccha goes to indicate the existence of the Caityavāsins who used to live for a longer time in temples. Thus the

Vanavāsins may be said to have arisen out of a reaction to the mode of the life of the Caityavāsins.

### CLOTHING AND NUDITY:

Perhaps the earliest known record referring to the offering of clothes to the monks is, according to JAYASWAL's reading, that of Khāravela in which he refers to the fact that "in the 13th year, on Kumāri hill, he offers respectfully royal maintenances, China clothes (cinavatāni) and white clothes (vāsā-sitāni) to the monks." [29]

That the monks were distinctly divided on the use of clothing is further attested by an epigraph of Mrgcsavarman of the Kadamba dynasty (5th cent. A.D.) who is said to have divided a grant equally for the use of the Svetapatas, the Nirgranthas and the Jina shrine. (40)

The existence of the separate branches of the clothed and the naked monks is also evidenced by the remarks of Huen Tsiang (7th cent. A.D.), who remarks that "they retain a little harr on their heads, and moreover they go naked. If, by chance, they wear garments, they are distinguished by their white colour."<sup>40</sup>

Still later ou, we have a reference to an incident in which the Digambara ācārya, who went to enlighten the Begum of Firuz Tughlaq, is said to have put on clothing while lecturing. 402

### REQUISITES:

We have scanty information regarding the requisites used by Jaina monks either of the Syctambaras or of the Digambaras.

However, the Sravapa Belgola epigraphs refer to the various brooms used by the Digambara monks. For instance, the 'mayûrapiccha' (peacock-feather broom) is referred to in many epigraphs. Mot only that, but some Jama monks received names after their brooms: e.g., balākapiccha, grdhranccha, etc. Mot only that, but some Jama monks received names after their brooms: e.g., balākapiccha, grdhranccha, etc. Mot only the state of the state

### FOOD AND BEGGING:

We have only a few references like those in the Karnatak epigraphs which mention that Simhanandin, the benefactor of the Ganga kula, pro-

```
399. E.I., XX, pp. 88-89.
400. FLEET, I.A., VII, p. 37.
401. I.A., II, (1873), p. 16.
402. JSB., V, iii, p. 140.
```

<sup>403.</sup> E.C., II, 258; VII, Sh. 4, etc. 404. Ibid., II, 64, 66, 258.

hibited the Ganga princes to eat honey and flesh, which were also deemed useless for monks. $^{405}$ 

With royal patronage, we find kings granting lands for the feeding of Jaina monks and nuns (āhāra-dānakka).406

Various epigraphs refer to the effects of ahimsā as advocated by Jaina monachism on the society at large. We have instances right from Aśoka upto the Moghal emperors of Delhi, who in one way or the other, enforced a prohibition on animal slaughter. We have already noted Kumārapāla, king of Gujarat, prohibiting animal slaughter on certain days due to which the population of Gujarat, even upto the present day, is mainly vegetarian.

### STUDY .

The epigraphs are eloquent when they describe the debating power or the intellectual supremacy of Jaina monks. Even if we give up the metaphorical element in them, the studious habits of Jaina monks, their skill in debate, and their ease of convincing others are brought to light.

The following are some of the metaphorical expressions:

- (i) Ajitasena was called the 'Vādibhakaṇṭhirava' (the lion to the elephants the disputants). $^{407}$ 
  - (ii) Śāntideva was designated Śabda-caturmukha'. 408
- (iii) Of Mahāmandalācārya Devakirti, it is said that he was "the poet, debator and orator, who is a ferce fire to the forest the maintainers of Kapila's doctrines, a submarine fire to the ocean the maintainers of the Charveña system, and a sun in dispelling the darkness of the staunch maintainers of the Bauddha faith", 400
  - (iv) Samantabhadra is termed "a lion among disputants",410
- (v) Māghanandin "was a fillet of brilliant gems to the forehead of Sarasvati".<sup>411</sup>
- (vi) Abhayacandra Siddhānti is said to have "split the sky-touching mountains of evil creeds".  $^{412}$
- and (vii) Cārukīrti was called "the emperor of the learned".413

```
405. Ibid., VII, Sh 4; Dānaśālās for Jaina monks: Ibid., V, 273 of 1673 A.p.
```

- 496. E1. XVII. p 122: 1047 AD.
- 407. E.C. II, 67: 1129 A.D.
- 408. Ibia.
- 409. Ibid., 63 of 1163 A.D.
- 410. Ibid., 64.
- 410. Ibid., 6
- 412. Ibid., V. Bel, 132, of 1279 AB.
- 413. Ibid., l, Cg 10, of 1541 A.B.

From their embellishments several Jaina monks seemed to have some additional suffix to their names, as in the case of Srīpāla-Traividya, Hemasena-Vidyādhanañjaya, and Ajitasena-Vädibhasimha.<sup>44</sup>

This intellectual power blossomed under royal patronage, and works on philosophy, religion and logic were written by several Jaina monks to which the epigraphs also stand testimony.<sup>415</sup> It should be noted that besides these, Jaina monks attempted works even on music and dramaturgy.<sup>416</sup> It is interesting to note that Jinacandra is described as being one "whose skill in vocal and instrumental music and in dancing spread to all points of the compass".<sup>417</sup> Of Srutakirti-Traividya, it is said that he composed "the Rāghava-Pāndavīya in such a way that it could be read both backwards and forwards".<sup>418</sup>

The debating power of the Jaina monks is also referred to in glorifying words in epigraphs. For instance, of Vakragrīva (c. 1st cent. a.b.) it was said that he "expounded the meaning of the word 'atha' during six months". Maheśvara is said to have defeated as many as seventy great disputants. Do

This tradition of debating, it may be noted, was peculiar both to the Digambaras as well as to the Svetāmbaras, and among the latter the instance of Hiravijaya, who defeated a number of opponents in the court of Akbar (Akabbarasamakṣa-vijita-vādiyṛnda-samudbhūta-yašāḥ), <sup>621</sup> is famous.

No technical details, however, pertaining to study as are to be found in the Svetāmbara Canon or in the Digambara works are met with in the epigraphs.

#### PENANCE AND FASTING:

The important place of penance, mainly consisting of fasting, in the life of a Jaina monk is corroborated by inscriptions right from the 5th century A.D. till the end of the 19th century A.D. Fasting was a preparation for the 'sallekhanā' almost from the beginning.

For instance, the epigraphs give laudatory epithets to various monks denoting their power and tenacity of penance and fasting. An epigraph dated

```
414. E.J., VIII, p. 17.
415. For the works of various scholars, see E.C., II, 64, 67.
418. Ibid., 63, of c. 1100 a.D.
418. Ibid., 64: 1163 a.D.
419. Ibid., 67 of 1129 a.D.
420. Ibid.
421. Namar, II, 1794 of V.S. 1661; also, 1628 of 1670.

BULL DCKI.—71
```

S. 411 refers to Jinanandin "who was the touchstone by which to test the value of penances that were hard to be performed". <sup>422</sup> Another epigraph of c. 650 App, gives an epithet 'upaväsapara' (devoted to fasting) to Vrashhanandin. <sup>423</sup>

Besides mentioning the traditional twelve kinds of penances<sup>624</sup> as given in literary sources, an epigraph of c. 700 A.D. refers to the case of a sage who did severe penance for several years, "which was as difficult as walking on the sharp edge of a sword or passing over the great fangs of a cobra".<sup>425</sup>

Fasting for the duration of three, eight, twenty-one and thirty days is referred to in epigraphs mainly belonging to a period between the sixth<sup>428</sup> and the 19th centuries A.D.<sup>427</sup>

Besides these, peculiar practices like the vow of salence, 428 sitting in a 'kukkutasana' posture, 429 and doing eight days' fast facing each direction 430 (which resembled one of the Bhikkhu Padimās), are also referred to. No wonder, therefore, if the epigraphs refer to Mallisena as one "who practised penance surpassing fire (in heat)" 431. Such penance was sufficient enough to inspire admiration even in the mind of the Muslm rulers as the title 'mahātapā' given to Vijayadeva by Jahāngīr, shows. 432

We have already referred elsewhere to the case of fasting unto death as late as in 1945 A.D. Even at present we have cases of Jaina monks observing 'sallekhana' and thus facing death by voluntary fasting.<sup>433</sup>

### SUPERNATURAL POWERS:

The epigraphical sources refer to the marvellous feats of supernatural power by the Jaina monks at various places. We have seen, when dealing

```
    Fuer, I.A., VII, p. 209.
    E.C. II, 175.
    I.D. II, 175.
    I.D. II, 182.
    I.D. II, 22.
    I.D. II, 22.
    Fasting for 3 days — E.C., II, 59 of 974 a.b.
    Bays — I.A., I.V, p. 176: date S 970, E.C., IV, Nag. 19, c 1118 a.b.
    15 days — Ibid., IV, Nag. 67 of c 1060 a.b.
    30 days — Ibid., IV, Nag. 67 of c 1060 a.b.
    I.D. II, 167.
    I.D. II, 167.
    I.D. II, 167.
    I.D. II, 169. of c 1060 a.b.
    I.D. II, 170. of 1120 a.b.
    I.D. II, 190. of 1120 a.b.
```

432. Nama, I, 754 of V.S. 1677, 772 of 1700.
433. The most recent example is that of Shri Śāntisāgara Mahārāj, a Digambara patriarch, who courted death by Sallekhanā in September 1955.

with the literary sources, that in later phases even Jaina monks were adent in the use of magic, spells and supernatural powers.

The following are some of the important feats done by Jaina monks as given in different inscriptions.

The tradition about the forecast of a big famine in Magadha by Bhadrabāhu on the basis of a dream, has been referred to in a Śravana Belgola inscription dated c. 600 A.D.434 Thus the epigraph refers to the power of knowing the future by Jaina monks.

Another inscription dated V.S. 1597 from Nādalāi (in Marwad) says that in V.S. 964. Yasobhadrasuri brought an image of the Jina using his magical powers (mantraśaktisamānītā).435

That the Jaina monks had the knowledge of removing evil influences of planets is indicated by the Rästraküta grant of the reign of Prabhūtavarsa. It says that a Jaina muni Arkakīrti was granted a village as he was successful in removing "the adverse influence of Saturn from a prince named Vimaladitva".436

Another epigraph, dated 1068 A.D., refers to Municandra Siddhanta Deva of Mula Sangha, who "wrote a Yantra which scared away the serpents, piśācas, bhūtas, vihagas, the fierce nine planets, the śākinīs, (and) niśācaras ....."437 The same power was reported to have been acquired by Kalyanakīrti, according to an epigraph of c. 1100 A.D.438

It may be noted that this reference to the Yantras, etc. is very important. For it implies the use of such powers by the Jaina monks in later phases of Jaina monachism. The Tantric and Yantric practices were usually known to have been confined only to Buddhism and Brähmanism. But, this epigraphical reference shows that the Jaina monks could not escape the influence of the times.

The epigraphs of the twelfth century abound in references to such practices For instance, these records refer to Kundakunda's miraculous power to move about in the air four fingers above the ground. 439 Another record of the same period refers to Pūjvapāda who was said to have the

<sup>434.</sup> E.C., II. 1.

<sup>435.</sup> NAHAR. I. 852.

<sup>436.</sup> I.A., XII. p 11.

<sup>437.</sup> E.C., VII. Shik., 136. 438. Ibid., II, 69.

<sup>439.</sup> Ibid., 64, 66, 117, 127, 140, 351,

power of healing. And it was said that the touch of the water used for washing his feet had the virtue of turning iron into gold.<sup>440</sup>

Of Samantabhadra, a record of 1129 a.b. says that he was "skilful in reducing to ashes the disease bhasmaka (morbid appetite), receiver of an exalted position from the Goddess Padmāvati, who summoned Candraprabha by the words of his spells..."441

Similar other instances like controlling the 'brahmarākṣasa', <sup>442</sup> curing snake-bite by reciting the 'pañcanamaskāra', <sup>443</sup> being expert in the six acts (śānti, vašikaraṇa, stambhana, vidveṣa, ucchāṭaṇa and māraṇa), <sup>444</sup> bringing under control female goblins, <sup>445</sup> being endowed with seven great supernatural powers (pertaining to buddhi, vikriyā, ṭapas, bala, auṣadha, rasa and kṣetra) <sup>446</sup> and curing the effects of various types of poisoning <sup>447</sup> are referred to in epigraphs of the fourteenth century and after.

It should be noted that the Paṭṭavalis and later literature also refer to such feats. $^{448}$ 

### DEATH:

The mode of death that is frequently referred to is fasting unto death, denoted by the Jaina technical term 'sallekhanā'.

Besides this term<sup>449</sup> three other expressions are found to have been used to denote this mode of death. They are:

- (i) having observed the yow, ended his or her life:450
- (ii) accomplished samādhi;451
- and (iii) died by the rites of sannyasana 452

```
440. Ibid., 258 of 1123 A.D.
441. Ibid., 67, of 1129 A.D.
442. Ibid.
443. I.A., XIV, p. 22: 12th cent. A.D.
444. E.C., II, 65, of 1176 A.D.
445. Ibid., 64, of 1163 A.D.
446. Ibid., also 66, of 1176 A.D.
447. Ibid., 65 of 1313 A.D.
```

448. See, HOERME (I.A., XIX. pp. 236-7) regarding Upakeśa gaccha and the miraculous powers of the monks belonging to it; Classenare, po. etc., p. 70, refers to Muni Sundara who warded off a famine by recting a stotra; Kakka Súri produceng water from the earth: HOERME, op. etc., p. 240; flying through the air, given in Rājētalskathe of Deva candra (1770-1841 a.b.), referred to by Ubandry: Prv., Intr., p. viii.

```
449. E.C., II, 118, 258, 359 etc.
450 Ibid., 4-9 of c. 700 A.D.
```

451. Ibid., 1, 2, 22, 59, 93, 106, 108, 114, 128, 129, 142, 143, 258, 351, 495.

452. Ibid., 15, 24, 28, 33, 34, 68, 75-77, 88, 97, 102.

Besides these, a peculiar expression, perhaps due to popular contamination of usage, was also expressed. It was: "went to the city of gods'.453 It may be noted that a twelfth century inscription also uses the expression "became the dearest to the hearts of celestial women" to denote death of an assettie.454

References to the mode of death called 'sallekhanā' occur in South Indian inscriptions as early as in the 5th cent. A.D.<sup>455</sup> These references are numerous in the 7th and the 8th centuries A.D. <sup>456</sup>

The epigraphs of the tenth<sup>637</sup> and the eleventh<sup>458</sup> centuries, and after that, those as late as<sup>459</sup> in V.S. 1652 and in A.D. 1809<sup>460</sup> record this mode of death.

The following items may be noted regarding the mode of death as revealed in epigraphs.

- (i) Not only asceties, but even kings resorted to fast unto death: for instance, Indra IV of the Räṣtṛaktūs, Mārasiriha of the Ganga family, and Lakṣmīmati wife of the Jaina general Ganga Rāja.
- (ii) This mode of death was common both to the Digambara and the Svetämbara monks and laymen—male and female—as epigraphs not only from the south but also from Rajputana and other parts of north India refer to it.
- (iii) It seems that as early as in c. 700 A.D., Sravana Belgola was receiving the importance of a tīrtha, and people from distant places came to breathe their last there.<sup>461</sup>
- (iv) The exact mode of death as described in one of the Śravana Belgola epigraphs is as follows:

"Meghacandra-traividya-deva ... aware of the approach of his death, assuming the palyanka posture, meditating on the soul, attained the world

```
453. E.I., III, p. 207. v. 72, of S. 1050.
```

<sup>454.</sup> E.C., II, 63 of 1163 A.D.

<sup>455.</sup> RICE, Mys. and Cg. 1, 370, quoted by K. P. JAIN, JA., XII, ii, p. 74.

<sup>456. &</sup>quot;. About eighty (epigraphs), many of which go back to the 7th and the 8th centries, record the death of men and women, mostly monks and nuns, by religious suicide."—L. Ritz, E.C., II. Intr. p. 69. See Ibid., Nos. 79, 80, 84, 88, 93, 95, etc., all of c. 700 A.D., except for No. 79 which is of c. 750 A.D.

<sup>457.</sup> Ibid., 59, of 974 a.p.; Ibid., V, p. 152, of a.p. 975; Ibid., II, 133 of 982 a.p.

<sup>458.</sup> Ibid., VI, Mg. 17, of 1062 A.D.; for twelfth cent. A.D., Ibid., II, 67 of A.D. 1129; 127 of 1115 A.D.; 128, 170 of 1217 A.D.; V, Bel. 133 of 1279 A.D., etc.

<sup>459.</sup> E.I., II, p. 38 mentions the death of Hiravijaya by fasting.

<sup>460,</sup> See Ibid., V, p. 152, fn.1.

<sup>461.</sup> E.C., II, Intr. p. 73.

of gods". To describe that meditation: "keeping in mind the true nature of the soul consisting of infinite knowledge, and renouncing what is fit to be abandoned the sage Meghanandin ... went to the heaven".682

(v) Two Belur inscriptions of the thirteenth century A.D., refer to "entombment" (samādhi) of monks after death. Bālacandra in 1274 A.D. is said to have "suffered perfect entombment". 60 Of Abhayacandra it is said that he gave up all food "knowing it was his time for the tomb". It may mean, therefore, that their remains were buried or that the term simply referred to death. In this connection, the comment of JAYASWAL on the word "insidi" in the Khāravela inscription, quoted elsewhere, need not be repeated.

#### MORAL DISCIPLINE:

The epigraphs give instances of good conduct as well as of moral degradation among monks of both the sects.

For instance, there are references to various ascetics who were design nated "emperor of good conduct".464 Remarkable feats of supreme self-control are referred to in the case of Arvadeva and Ramacandra Maladhari Deva. In the case of the former "it is reported that, when a straw was placed on his ear by some people who wanted to test his self-restraint, though his attention was absent by sleep at the hour appointed for sleeping, he slowly wiped the ear with peacock's tail, and, making way for that (imaginary) insect by gently turning round, lay down (again)".465 In the case of the latter, it is told that he "did not swing his arm while walking, ... did not go to the length of a yoke without looking well before him; gold and women he never touched".466 Of Maladhārin it is said that "the dirt on Maladhārī Deva's body, which was overgrown with an anthill, looked as if it were a close-fitting armour of black iron that had not yet been doffed. He never once uttered even in forgetfulness a word about worldly affairs: he never opened the closed door; he never set out after sunset; he never once stretched the body; he was never wearied of the posture known as 'Kukkutāsana'; he never forgot to abstain from injuring others'. 467

This high standard of moral discipline, self-control and celibacy seems to have decayed in later times among both the Digambaras and the Svetām-

```
462 Ibid., 127, of 1115 A.D.; V. Belur, 133 of 1279 AD.
```

<sup>463.</sup> Ibid., and 131 and 134.

<sup>464.</sup> Ibid , 64 of 1163 A.D.; 66 of 1176 A.D.

<sup>465.</sup> Ibid., 67 of 1129 A.D.

<sup>466.</sup> Ibid., V, Belur, 134 of 1300 A.D.

<sup>467.</sup> Ibid., II, 117 of 1123 A.D.; for similar references to the dirt on his body, Ibid., 65 of 1176 A.D., and 67 of 1129 A.D.

baras. For, according to another epigraph dated c. 1118 An. we have an account of "a report (that) was spread abroad in the nāḍs, that in the towns he (i.e., Vinayanandin Yati of Sūrastha Gana) went among the women devotees". The same epigraph, however, adds that on inquiry that report was found to be false. On the contrary the monk was found to treat "women as his mothers" "468

Similar instances were taking place among the Śvetāmbaras as well. For instance, in V.S. 995, Devagupta Sūri of Upakeśa Gaccha being very much addicted to playing on lute was dismissed from the headship of the Gaccha. In V.S. 1154, Kakka Sūri had to expel lax monks from the same gaccha, 470 and in V.S. 1582, Ånanda Vimala Sūri had to lay down a new set of rules to reform the conduct of the monks of the Tapā Gaccha. 47

The liberality of the laity as well as of the royal patrons may be said to have led to this slackening of self-control. We have already referred to an instance of an ācārya granting a piece of land to his own disciple out of those granted for a temple. Later on, we have an instance of Vikrama-simha of the Kacchapaghātas of Dubkund giving a grant of land not only for the purpose of worship and repairs of the temple, but also for oil for lamps and for anointing the bodies of holy men 1472

Another factor to be noted is that many monks seem to have been married men in their pre-monkhood period of life. For, we have references to the sons and daughters of these. The Probably both the father and the son or daughter renounced the world together, and hence their relations were mentioned in epigraphs even after their accepting the monk or the nun-life. Therefore has a mention been found to the relations of their pre-ascetic life.

#### THE ORDER OF NUNS:

Along with the monks, epigraphs refer to a number of nuns belonging to the Svetāmbara and the Digambara sects.

We have already noticed that as early as in the first-second centuries of the Christian era, the Jama Church had a number of nuns as revealed in the Mathurā inscriptions.

```
468. Ibid., IV, Nag. 19.
```

<sup>469.</sup> HOERNLE, op. cit., XIX, p. 240.

<sup>470.</sup> Ibid., p. 241.

<sup>471.</sup> E.I., II. p. 51, vv. 10-11.

<sup>472.</sup> Ibid., pp. 232-40: (AD. 1088).

<sup>473.</sup> Nāṇabbekanti daughter of Abhinandipanditadeva: E.C., VI, Kd. 1, of 971 A.D.; Dāmanandi Muni's eldest son: Ibid., II, 65 of 1176 A.D.

568 S. B. DEO

The same state of affairs seems to have continued, and we find a number of women joining the nun-order even in later days.

It may be noted that these nuns came mostly from the middle classes though instances of royal queens leading an ascetic life were not lacking. But the latter category remained content with giving gifts to and making facilities available to resular nuns.

The subordination of nuns to the monks is to be found even in the epigraphs as they generally refer to a nun as being a disciple of some ācārya or bhaṭṭāraka<sup>47</sup>

The details given regarding nun-life such as the mode of death, fasting, clothing, etc. are more or less the same as those in the case of the monks.

For instance, the Sravana Belgola epigraphs give numerous examples of nuns who ended their lives by fasting unto death. This seemed to have been the favourite mode of death in the 7th and the 8th centuries A.D.<sup>475</sup> In the case of Jakkave, it is said that "placing herself at the lotus-feet of the Jina, fixing her eyes on the tip of her nose, and listening to the words of the 'āgama',—with eyes and ears having complete sannyasana by the rite of samādhi, Jakkave attained to heaven',<sup>466</sup>

Besides fasting unto death, the nuns undertook fasts of minor length as well. For instance Padiyara Dorapayya's senior queen Pāmbabbe who was a disciple of Abhinandin Pandita Deva is said to have done various kinds of penances for thirty years, and carried out the five vows well.<sup>477</sup> The same record refers to her making her head bald by plucking out the hair before entering nunhood. This is the practice of 'loya' referred to in the literary sources so often.

The Svetāmbaras never allowed their followers to be nude except in the case of the Jinakalpikas. And the Digambaras also did not allow the nuns to remain nude. This is corroborated by the epigraphical mention in the grant of land by Akkâdevi for the maintenance of friars, and for the cloaks of the Digambara nuns.<sup>478</sup>

<sup>474.</sup> Ibid., VI, Kd., 1 of 971 A.D. Ibid., II, 20 of c 700 A.D., etc. See also Mathurã inscriptions which refer to a number of Sismis or female disciples.

<sup>475.</sup> E.C. II, 7, of c 700 A.D., 20; VII, Sk. 219, refers to the death of Jakkiyabbe in c. 911 A.D., II, 68 of c. 950 A.D.; VII, Shik. 196, of c. 1212 A.D.; JA, IX, ii, p. 73, No. 82 of 1490 A.D.

<sup>476.</sup> E.C., VII, Shik., 196.

<sup>477.</sup> Ibid., VI. Kd. 1.

<sup>478.</sup> E.I., XVII, p. 122; 1047 A.D.

Besides such glimpses, neither the Svetāmbara nor the Digambara enigraphs give any distinct details about the nuns along with those about the monks. It seems that as in the literary evidence so also in the epigraphical references, the Jainas never gave even a chance of an appearance of the superiority of the nun-order over that of the order of monks.

Inspite of this, it should be noted that the epigraphs rarely give a case of moral degradation of a nun, and ALTEKAR's view about the absence of an order of nuns in Brähmanism due to the corrupt non-Brähmanical orders of nuns, goes unwarranted so far as Jaina epigraphical evidence is concerned.

# JAINA TECHNICAL TERMS:

Both the Syetambara and the Digambara epigraphs refer to a number of technical terms. They may be summarised as follows:

```
Acārāngadhara, 479 Agama, 480 Anga, 481 Ayasyakas; 482 Bhayya; 483
Danda.484 Daśapūrvadhara,485 Dhyāna486 (a) Ārta, (b) Raudra,
Ekādaśāngadhara: 487
```

Gärava,488 Ghāti (karman),489 Guptis:490

Kāyotsarga, 491 Kevala jñāna; 492

Mahapratiharvas: 493

Palyankāsana, 494 Pancācāra, 495 Pancaparamesthin; 496

Parīsaha.497 Pāuggamana:498

```
479. E.C., II, 254.
480. Ibid., 67.
481. Ibid., 254, 268.
482. Ibid., 258.
483. Ibid., 1, 65, 66, 67, 69, 495,
484. Ibid., 66.
485. Ibid., 254.
486. Ibid., 65.
487. Ibid., 254.
488. Ibid., 66.
489. Ibid., 67.
490. Ibid., 127, 140.
491. NAHAR, I, 808; E.C., II, 67.
493. Ibid., 142.
```

492. Bhav. Inscr. 1 of Rudrasimha, Junagadh; also E.C., II, 254.

494. Ibid., 127.

495. Ibid., 268.

496. Ibid., 65. 497. Ibid., 127, 140.

498. Ibid., 82.

BULL. DCRI.-72

S. B. DEO 570

# Ratnatrava: 499

Sallekhanā 500 Salvas, 501 Samādhi, 502 Samvara, 503 Sidha, 504 Śrāuvakidharma, 505 Srutakevalin, 506 Sukladhvana, 507 Svadvada; 508

# Vaikrivika.509

It may be remarked that as early as in the 2nd century B.C., the Khāravela inscription refers to the fact that the king realised the nature of the soul and the body which is one of the principal stages in the life of a monk and a layman. The Junagadh inscription refers to Kevalajñāna.

It may be noted that the epigraphs after the 12th century A.D. are generally of the nature of the record of a grant, and they seldom refer to the Jaina technical terms which are in most cases identical for both the Svetāmbaras and the Digambaras.

### IMAGE\_WORSHIP ·

Image-worship, as noted elsewhere, is referred to even in the texts of the Angas. Epigraphical evidence is available regarding images right from the inscription of Kharavela which says that a Nanda king had carried away the image from Megadha. Archaeological finds at Mathura reveal a number of images as early as by the beginning of the Christian era.

In the early medieval period and after, monks seem to have played a vigorous role in inducing people to make images and erect structures over them

As time advanced, the following other types of images and footprints were introduced:

```
 Various goddesses: 510 Sāsandevīs, Jvālmī, Cakreśvarī,
```

```
(2) Stūpa: (Mathura).<sup>511</sup>
```

```
499, Ibid., 67, 127, 140, 333.
```

<sup>500.</sup> Ibid., 67, 118, 258, 389.

<sup>501.</sup> Ibid., 65.

<sup>502</sup> Ibid., 67.

<sup>503.</sup> Ibid., 254.

<sup>504.</sup> Ibid., 2, 11.

<sup>505.</sup> Ibid., 139. 506. Ibid., 67.

<sup>507.</sup> Ibid., 11.

<sup>508.</sup> Ibid. 63-67.

<sup>509.</sup> Ibid., 254

<sup>510.</sup> Ibid., IV. Gundl. 18; Nahar, III, 2489; I.A., II, 1873, p. 17.

<sup>511.</sup> NAHAR, III, 2505.

- (3) Images of acaryas, 512
- (4) Footprints of nuns,513
- (5) Images of Ganadharas like Gotamasvāmin.514
- (6) Footprints of monks, 515
- (7) Siddhacakras,516
- (8) Tirthankara-pattikās,
- and (9) Images possibly of local deities like Kşetrapālamūrti, Caturbhuja,<sup>517</sup> etc.

## WAYS OF WORSHIP:

This practice of building magnificent temples naturally led to a form of costly worship by royal and rich patrons as a way of expressing their devotion.

This is evidenced by epigraphs of various periods which refer to the practice of eight kinds of worship,<sup>518</sup> granting land for the perpetual lamp and incense in the temple,<sup>519</sup> anointing the image with ghee and milk,<sup>520</sup> erecting golden sikharas to temples,<sup>521</sup> and silver-plating of the throne of the Jina image,<sup>522</sup>

It should be noted that in certain parts of India the Brahmins again came to the rescue of the Jainas to provide the role of priests in the worship rituals. Or else, it may be that the converts to Jainasm or the Jaina laymen continued or adopted Brahmanical ritualism, for we have records which give the information of the 'sattra' or feast to all Brahmins at the consecration of a Jina image. <sup>322</sup> and of spending thousands of rupees as 'daksinā' to Brahmins on the same occasion. <sup>524</sup>

This led actually to the formation of a class of priests in the Jaina Church itself. And, as early as in the time of Kadamba Mṛgeśavarman, the epigraphs refer to the Bhojakas or "a class of officiating priests in Jaina

- 512. E.C., II, 196.
- 513. NAHAR, I, 335.
- 514. Ibid., III, 2433.
- 515. Ibid., 2435.
- 516. Ibid., 2444.
- 517. Ibid., 2537: IK., 56.
- 518. E.C., II, 178, of 1159 A.D.; VII, Sk 225; Sb., 345.
- 519. Ibid., V. Arsi, 141 of 1159 A.D., NAHAR, I. 839 of V.S. 1218.
- 520. I.A., VII, pp. 36-37: Kadamba Mrgeśavarman; E.C., II, 200 of 1288 A.D.
- 521. NAHAR, I, 899, of V. S., 1211.
- 522. Ibid., III, 2545 of V. S. 1911.
- 523. E.C., VII. Shik. 8, of c. 1080 A.D.
- 524. NAHAR, III, 2530, of V. S. 1891.

572 S. B. DEO

temples". 525 This also led to a class of the Mathādhipatis who lived in great pomp, and who, as we have noted from the Anagāradharmāmṛta of Āśādhara (13th century A.D.), were denounced in strong terms.

As late as in 1820 A.D., Burgess refers to the existence of Brahmin priests in Jaina temples.  $^{526}$ 

### SOCIAL STATUS OF THE DONORS

We have already seen elsewhere that the Mathura inscriptions reveal a variety of patrons of Jainism, the majority among whom was that of the traders and merchants as also those who were following various crafts.

Coming to the medieval period we find that in the South as in the North, ministers, <sup>SCT</sup> generals and state officials <sup>SCM</sup> like head-accountants and treasurers, supported the spread of Jainism.

It should, however, not be supposed that only the higher aristocratic classes supported Jaina religion. As a matter of fact, in the late medieval period we have such persons whose "descent was from the fourth caste", "250 village headments" and petty local merchants who supported Jaina monks as also swelled the ranks of the Jaina Church by embracing asceticism.

This tradition of strong support from the financially well stabilised lay community even upto the present day has accounted for the perpetuation of Jainism in India.

# JAINA MONACHISM AND MARTIAL SPIRIT:

It has been held by some scholars that the principle of ahimsā which is the backbone of Jaina monachısm, gave a set-back to the martial spirit in India. They say that various royal patrons and the mass of population in general became a submissively peace-loving community in India.

It should be pointed out, however, that this view is far from being correct as both literary and epigraphical sources give instances of ordinary people as well as kings who, inspite of their Jaina affinities, never neglected their military duties.

```
525. FLEET, I.A., VI, pp. 24-25.
```

<sup>526.</sup> I.A., XXXI, p. 72.

<sup>527.</sup> Gangaraja, minister to Hoysalas: E.C., III, Mal. 31: Amitayya Dandanayaka: Ibid., VI, Kd., 36; Camundaraya, minister to the Gangas; Irugappa, E.I., VII, p. 115.

<sup>528.</sup> Hulla, head accountant, E.C., II, 66; Śrīvijaya, a general: Guernor, op. cit., 122; Mariyāne Dandanāyaka, the ruby treasurer, E.C., II, 64.

<sup>529.</sup> Ibid., VI, Kd. 36 of 1203 A.D.

<sup>530.</sup> FLEET., I.A., IV. p. 205.

For instance, Khāravela's inscription depicts him to be a devotee of the Jina as well as a fighter in the cause of justice. Of Sinhanandin, the sage who indirectly founded the Gańga dynasty, it is said that he warned the princes that 'if they fled from the battlefield their race would be ruined'. In the south we have a number of military men like Baikeya, the governor of Banaväsi, General Gańga, Cävunda Rāya and others who were excellent fighters and at the same time were devotees of the Jinadharma. In the north we have Kumārapāla, Vimala the Dandanāyaka of Abu, and others who were the best models of Jainas as well as of military men.

It is clear from the above instances that the ahimsā that Jainism preached was not a cloak for cowardice worn by a weakling. It was, on the other hand, the supreme expression of scorn and abhorrence of brutality by one who was physically and mentally a strong person.

### GENERAL OBSERVATIONS:

From the study of epigraphs, the following observations regarding Jaina monachism and the relation of the epigraphical sources to the literary ones can be made:

- (1) Most of the epigraphs, being of the nature of dedicatory grants, seldom reveal details regarding the actual working of Jaina monachism as given in the literary sources.
- (2) The epigraphs, however, show clearly that Jaina monachism spread to various parts of India not in a continuous process but in successive migrations.
- (3) The epigraphs corroborate some traditions, as for instance, the migration of the Digambaras to the south, the holding of the Council for the collection of the lost scriptures (as under Khāravela), image-worship, etc.
- (4) The literary sources reveal a state of moral decay in the later days of the Jaina Church. This is also corroborated by a few references in the epigraphs.
- (5) Besides moral discipline, the epigraphs reveal a decay in the other aspects of monk-life like accepting specially-prepared food, or, as it seems, food distributed out of the grant of the king.
- (6) The inscriptions refer to a number of Sanghas, Ganas, Gacchas, Kulas, etc., which are not only more than the traditional number, i.e. eightyfour, but also more than the number to be found in the literary sources.
- (7) Even though kings and ministers generally favoured Jainism, the epigraphs reveal that the main source of lay support came from the trading class.

- (8) Just as the later literary sources reveal an increase in the practice of spells and supernatural powers, the epigraphs of the medieval period also do the same.
- (9) The inscriptions right from the early centuries of the Christian era show a strong organisation of nuns in the Church, and some of the details of nun-life like tonsure, death, etc. are referred to.
- (10) The epigraphs reveal the studious habits of Jaina monks and their literary achievements.
- (11) Temple-building and image-worship is seen to have become a costly affair, and the epigraphs depict the pompous element in such worship. Not only this, they reveal that many of the Brāhmanical detties like Ganeša, Sarasvatī and others had found their way into the Jaina pantheon also. Of course, in many a context, they have a significance other than what we generally understand.
- (12) The epigraphs refute the charge against Jaina monachism that it led to a feeling of depression in the martial spirit of the people, inasmuch as they reveal a number of militant patrons of Jainism.

# PART V

Chapter 1: Social Impacts of Jaina Monachism.

#### CHAPTER I

# SOCIAL IMPACTS OF JAINA MONACHISM

After having surveyed both the literary and the epigraphical material for the history of Jaina monachism, it would be better for us now to notice briefly the impacts given to the society by Jaina monachism and vice versa.

We have already seen that Jaina monachism got itself organised and recognised in contrast to orthodox Brāhmanism. The Jaina monks, like other ascetic orders in India, were inspired by higher values, religious earnestness and social benefit. That is how there came to be built up an order of monks and a considerable organisation of the laity in different parts of India.

The ideas about the equality of birth and the denunciation of the Brāhmanical castes-system, however, seem to have melted away as the Jaina Church came in contact with different regions with the people of different cultures and castes.

The recruitment to the Jaina monk-order tended to be of a varied nature, and this gradually introduced a strong caste-system in the Jaina laity. In the early literary sources we find that even robbers, cāndālas and other lowly people among with the Brahmins joined the Jaina monk-order. Coming to the Mathura period, we have people like dancers and others who formed some portion among the devotees of Jainism. In the medieval period it is found, especially in North Gujarat and Rajputana, that people from the third and the fourth categories (vaisyas and śūdras) joined the Jaina Church. This tended to give a hybrid collection of followers, the result of which was that the caste-system appears, at present, in its morbid form and narrows the outlook of Jainism.

Coming to the monastic practices, we have already seen that under pressure from the society Jaina monachism had to effect changes in some of its practices. For instance, rules about washing of clothes, disposal of the dead in a proper way according to local customs, various superstitious practices regarding study and travel may be taken to have changed in different social environments. So also use of a peculiar clothing in hot or cold countries, a change in food (in some cases) in non-vegetarian countries, etc., show that Jaina monachism had to adjust some of its practices within a particular limit according to the social cultural and geographical conditions obtaining in different regions.

Generous royal and lay patronage, however, tended to lead to slackness in both the sects of Jainism. The building of monasteries and temples, and the lavish gifts of land and other things for the maintenance of Jaina ascetics led to a loosing of strict adherence to original discipline as also to the weakening of the rules of non-possession and the mode of secluded life as originally intended.

Even with such defects, it may be admitted that it was due to the idea of ahimā as advocated and rigorously followed by Jaina monks that the major portion of the population of those regions in which Jaina monachism had influence, remained strictly vegetarian. It also went a long way in minimising the practice of animal sacrifice.

Jaina monachism has definitely put the society under obligations by the creation of its various Bhāṇḍāras which preserve the Mss. wealth of the past in safe custody. These Bhāṇḍārās soon became centres of learning and gave a good support to both monastic and lay habits of study.

On the whole Jaina monachism, which is an essential part of Jainism as a whole, has definitely given a softening tone to Indian culture. Jainism was never oppressive even in the days of its prosperity. This love for peace and accommodation, without at the same time compromising the fundamentals of religion, has gone a long way in still keeping Jaina monachism a living institution, and Jainism a religion of a faithful devoted laity.

# PART VI

Chapter 1: Conclusions.

#### CHAPTER I

## CONCLUSIONS

From the study of the history of Jaina monachism from the times of Pārsvanātha to the end of the seventeenth century A.D., from literary, epigraphical and archaeological material, the following general conclusions seem possible.

# Distinctive Place of Jaina Monachism:

In the various types of Indian monachism, Jaina monachism occupies a distinct place owing to its rigorous mode of monastic life and its love for the orthodox.

# Chronology of the Sources:

Even though the Śvetāmbara Canon was written down as late as in the sixth century A.D., a working chronology can be assigned to the various groups of texts.

In such a chronology, the basic contents of the Angas may be taken to be the oldest strata in the Canon. They have been held in high esteem both by the Digambaras and as well as by the Svetämbaras.

# Possible Origin of Jaina Monachism:

Jaina monachism seems to have originated from a mixture of the indigenous and other elements common to other faiths.

# Spread of Jaina Monachism:

As we are reconstructing the history from the available data, we find that Jainism did not spread in a continuous process but in a series of waves of migrations to different regions in India. In this spread, it could get royal as well as popular support which had beneficial as well as adverse effects on its organisation and monastic life.

# Nature of Early Jaina Monachism:

Monachism as revealed in the Anigas and the Mülasütras seems to have been still in an unorganised state. It paid attention more to the building up of an ethical basis for the system than for its organisation.

# Post-Ariga- Period :

In this phase, both the Digambara and the Svetämbara monachisms reveal an organised community with laws of monastic jurisprudence, a well BULL DOLL-78

qualified hierarchy, and a planned curriculum of studies. The monks seem to have come in contact with the society more now than in the previous phase, which resulted in the change of some of the practices of monachism.

It may, however, be noted that fundamentals of religion and Jaina ethics remained unchanged.

#### Post-Canonical Period:

In this phase, the monks came in contact with the society still more which led to the slackening of practices. Even though rules of monastic life remained unchanged in theory, in actual practice there crept in a remarkable divergence.

#### Order of Nuns:

The nuns always remained subordinate to the monks not only regarding seniority but also in the execution of monastic jurisprudence.

With all that, they have played a very important role in the organisation of the female Jaina laity which is known for its orthodox traditional outlook.

# Monachism from Epigraphs:

Along with the references to certain incidents in the history of Jaina monachism, the epigraphs confirm more or less, slack observance of discipline in the later phases of Jaina monachism.

They, moreover, reveal a number of regional units like the Sanghas and the Gacchas in the Digambara and the Svetāmbara Church.

They also throw light on the nature of the people who were the supporters of the Jaina Church in various periods, and tend to reveal the hybrid composition of the laity within the framework of several castes.

# Social Impacts:

Inspite of the crusade against ritualism and caste-system of the orthodox Brāhmanism, later Jaina Church was full of the same items more or less on the Brāhmanical system.

Moreover, there were several occasions when Jaina monachism under social pressure had to undergo a change in its rules of monastic life.

### Cultural Contribution of Jaina Monachism:

With ahimsā and four other principles, the rules of Jaina monachism have been unique as "a code of morals" playing a distinctly softening and peaceful role in the making of Indian culture.

#### APPENDIX I

IMPORTANT FAULTS GROUPED UNDER CATEGORIES OF PUNISHMENTS

(Mainly from the Brhatkalpa, the Vyavahāra and the Nisītha)

# (A) CHEYA:

- (a) Pañcarāindiva cheva:
- (1) If a monk has committed an offence, and without atoning for it. wishes to enter another gana, and if he carries this into effect, he may-after having been punished with five days' suspension.1

# (B) CHEYA or PARIHARA:

#### CHURCH AFFATRS .

- (1) If the successor appointed by an acarva in ill-health be unfit for that office, and if inspite of the request of other monks he refuses to quit the office, then he has to undergo 'cheya' or 'parihāra'.2
- (2) ...Do...in the case of the person appointed by the ācāryopādhyava who enters householdership.3
- (3) If the ācārya and the upādhyāya forget to confer final consecration (upasthapana) on the well-read monk for four or five days, then the ācārva and the upādhvāva have to undergo 'cheva' or 'parihāra'.4
- (4) If the majority of monks wish to live separately, then they should do so only with the permission of the thera. Otherwise 'cheya' or 'parihāra'.5
- (5) If the head of a group of nuns dies in the tour, then they should appoint her immediate subordinate to that post, or merge themselves in a larger group. If they live without a head, then 'cheya' or 'parihāra'.6
- (6) If an unfit prayarting does not leave her office when requested to do so, then she has to undergo 'cheva' or 'parihara'.7

<sup>1.</sup> Brh. Kalp. 5, 5.

<sup>2.</sup> Vav. 4, 13,

<sup>3.</sup> Ibid., 4, 14.

<sup>4.</sup> Ibid., 4, 16,

<sup>5.</sup> Ibid., 4, 19.

<sup>6.</sup> Ibid., 5, 11.

<sup>7.</sup> Ibid., 5, 13,

- (7) If she is fit, and the rest of the nuns refuse to obey her, then they have to undergo 'cheya' or 'parihāra'.8
- (8) If, while wandering from village to village, the leader of a group of monks dies, then the monks should select and appoint another in his place, or else should go to their co-religionists who are wandering elsewhere. If they remain without a head then 'cheva' or 'parihāra'.
  - (9) Same as above in the rainy season.<sup>10</sup>

#### MORAL DISCIPLINE .

(1) If a monk becomes slack in discipline and lives either with a person of bad character or with one loose in control, then he may be allowed back into the gana when he confesses and atones for the offence and undergoes 'cheya' or 'parihāra'.<sup>11</sup>

# PENANCE AND ASCETIC PRACTICES:

- (1) If a monk, going out of the gana for the sake of practising the 'egallavihārapadimā', returns without completing it, then he has to undergo 'chaya' or 'parihāra'.12
  - (2) Same as above regarding the gaņāvaccedaka.13
  - (3) Same as above regarding the acaryopadhyaya.14

# RESIDENCE:

- (1) In cases of insufficient accommodation, if a monk goes to another place either for study or sleep without the permission of the superior,<sup>15</sup> then 'cheya' or 'parihāra.'
- (2) If a place where the monk stays has many doors, then he may stay in a separate room. In this case, however, a well-versed monk must inquire about him on every third day. In the case of any such person not available for inquiry, a monk should not stay in a separate room. If he does, then 'cheya' or 'parhāra'. 16

<sup>8.</sup> Ibid., 5, 14.

<sup>9.</sup> Ibid., 4, 11.

<sup>10.</sup> Ibid., 4, 12,

<sup>11.</sup> Ibid., 1, 29-32,

<sup>12.</sup> Ibid., 1, 25.

<sup>13.</sup> Ibid., 1, 26.

<sup>14.</sup> Ibid. 1. 27.

<sup>15.</sup> Ibid., 1, 21.

<sup>16.</sup> Ibid., 6, 5,

(3) If a monk goes to sleep, or to study or to stay elsewhere without the permission of the gītārtha,17 then 'cheva' or 'parihāra'.

# (C) SANTARA CHEYA or PARIHARA:

# CHITECH APPARES .

- (1) If an ācārvopādhvāva remembers that a certain novice is to be finally consecrated (upasthapana), then he should wait for four or five days. -even though the studies of the novice are completed-so that another one older in age, completes his studies. Then he should confirm the latter first and then the younger one. If, however, he confirms the younger one first deliberately, then he has to undergo 'Santarā cheva' or 'parihāra'.18
- (2) When a monk joins any gana without the permission of the thera.19

# BEGGING:

(1) If a monk goes to his relatives for alms without the permission of the thera 20

#### RESIDENCE .

- (1) Living in a house where there is kept spirituous liquor or sourbarley gruel or a vessel with cold or warm water, or where a light or a torch burns throughout the night 21
- (2) If the monks remain in separate rooms of a place having only one exit(?).22

# (D) PARIHĀRA:

(1) MĀSIYAM PARIHĀRATTHĀNAM UGGHĀĪYAM:

#### CHURCH AFFAIRS .

- (1) Saying that there are no duties pertaining to a Sambhoga.23
- (2) Making friends with, or worshipping or making use-(for one's own purpose) -of the king, or the body-guard of the king, or protector of the city or of the 'nigama', or of the country, or of the protector of all, or of the protector of the village or of boundaries or of the forest.24
  - 17. Ibid., 1, 21.
  - 18. Ibid., 4, 15.
  - 19. Ibid., 3, 2.
  - 20. Ibid., 6, 1.
  - 21. Brh. Kalp., p. 2, 4-7.
  - 22. Vav. 6, 4. 23, Nis., 5, 63.
  - 24. Ibid., 4, 1-18, 40, 48,

MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

- (1) Washing the hands, feet, legs, eyes, teeth, nails or face with hot or cold water.25
  - (2) Eating all sorts of medicines.26
  - (3) Taking out small beings from one's body.27
- (4) Arranging or cutting long nails or hair from the armoit or moustache or hair from legs and eves.28
  - (5) Brushing or cleaning the teeth.29
- (6) Wiping, cleaning or massaging the lips, cutting or fashioning the moustache 30
- (7) Wiping or cleaning the eyes, or fashioning the evebrows or side hair 31
- (8) Taking out dirt from the eyes, ears, teeth, nails or from the body.32
- (9) Wiping, massaging or applying oil, ghee, etc. to, or spraying powder over, washing with water or fumigating one's feet or the rest of the parts of the body.33
- (10) The same as above pertaining to mutual action in a group of monke 34
- (11) Not scanning the ground for easing nature, depositing the excreta on a small 'thandila,' depositing it in an improper manner; not wiping the anus, or wiping it with a stick or finger; not cleaning it, or cleaning it there or after going to a distance; or cleaning it more than thrice (?).35
- (12) Wiping, massaging, applying oil, etc. to one's wounds; cutting the boil, etc. with a weapon; taking out the pus or blood and then cleaning it with water and applying oil or ointment to the wound.36
  - (13) Same as above pertaining to a group of monks.37
  - 25. Ibid., 2, 21.
  - 26. Ibid., 4, 19.
  - 27. Ibid., 3, 40.
  - 28. Ibid., 3, 41-46.
  - 29. Ibid., 3, 47-49.
  - 30. Ibid., 3, 50-57. 31. Ibid., 3, 64-65.
  - 32, Ibid., 3, 66-67.

  - 33. Ibid., 3, 16-27.
  - 34. Ibid., 4, 49.
  - 35. Ibid., 4, 102-111. 36. Ibid., 3, 28-29.
  - 37. Ibid., 4, 49.

- (14) Depositing excreta in a house, or at the front of the house or at the door or at the open verandah, or in a house where there is a dead body (?), or on the ash of a burnt body or on a pillar for the dead, etc., or in a temple or on mud; or in a new earth-mine (maţţıyākhānī), or in a grove of umbara or banvan or asvattha trees; or in a sugar-cane field or rice-field or cotton-field; or where vegetables are sown (?); or in an asoka. sattivanna, campaka, or mango grove or such other places where flowers. fruits leaves and seeds abound.38
- (15) Making a seat or a bed, performing 'alocana', eating food, easing nature, studying, or giving instructions or reading to others-at the root of a tree containing living beings (sacittarukkhamūlamsi).39
- (16) Entering the numbery in an improper way, or keeping a stick, a staff, a broom, a mouthpiece or any other article in the path of the nuns.40
  - (17) Creating new quarrels or re-raising old pacified quarrels.41
  - (18) Laughing with a wide open (vipphāliva) mouth.42
  - (19) Smelling a fagrance kent on lifeless things.43
  - (20) Speaking harsh or false, or asking for a stolen article.44
- (21) Making or sounding (musical tunes) through the mouth, teeth, lips, nose, armpits, hands, nails, leaves, flowers, fruits, seeds or grass.45
- (22) Giving company to or accepting the company of a person of loose morals and bad behaviour.46

### BEGGING AND FOOD:

- (1) Entering the 'thavana-kulas' for alms without knowing anything about them (beforehand) or without asking (them).47
- (2) Accepting alms given with a hand, ladle or pot which is besmeared with dust, earth, dew, salt, manosila, vanniya, geruya, white earth, hingula, collyrium, powder, kakkusa, floor, kantava, roots and bulbs, singabera or flowers.48
  - 38. Ibid., 3, 70-78. 39. Ibid., 5, 1-11.
  - 40. Ibid., 4, 24. 41. Ibid., 4, 25-26.
  - 42. Ibid., 4, 27.
  - 43. Ibid., 2, 9.
  - 44. Ibid., 2, 18-20.
  - 45. Ibid., 5, 36-59.

  - 46. Ibid., 4, 28-37.
  - 47. Ibid., 4, 22.
  - 48. Ibid., 4, 38-39.

- (3) Requesting for food to a heretical monk, a nun, a gentleman or a ladv.49
  - (4) Entering the same house for alms twice.50
  - (5) Accepting food from a feast (sankhadi).51
  - (6) Accepting food brought from a distance beyond three houses.<sup>52</sup>
- (7) Accepting food or drink in new settlements, villages, iron-mines. copper-mines, lead-mines, gold-mines or jewel-mines.53
- (8) Acquiring food by 'pure-santhava' and 'pacchā-santhava' (i.e., praising the donor before or after he gives food).54
- (9) Eating that which is not given (to or by) the ācārya (āyariyaadinna).55
- (10) Eating the 'vikṛtis' (forbidden things) not given by the ācārva or upādhvāva.56
  - (11) Eating the 'agrapinda' or a part thereof. 57
- (12) Eating only the good food and depositing the bad one (elsewhere).58
  - (13) Same as above regarding drinks.59
  - (14) Accepting and eating the 'sagariya-pinda'.60
- (15) Frequently asking for food and drink to the 'sagariya' (the owner of the lodge).61
- (16) Eating the 'piumanda-palāsava', 'padola-palāsava' or 'billapalāsaya' by again and again washing it with pure, cold or hot water.62
- (17) Seeking common alms together and then dividing it in the company of one who is undergoing a 'parihāra-tapas' (expiatory penance for an offence).63

```
49. Ibid., 3, 1-12.
```

<sup>50.</sup> Ibid., 3, 13.

<sup>51.</sup> Ibid., 3, 15-16.

<sup>52.</sup> Ibid., 3, 14,

<sup>53.</sup> Ibid., 5, 34-35.

<sup>54.</sup> Ibid., 2, 38.

<sup>55.</sup> Ibid., 4, 20.

<sup>56.</sup> Ibid. 4. 21. 57. Ibid., 2, 32-36.

<sup>58.</sup> Ibid., 2, 43-49.

<sup>59.</sup> Ibid., 2, 43-49.

<sup>60.</sup> Ibid.

<sup>61.</sup> Ibid.

<sup>62.</sup> Ibid., 5, 14.

<sup>63.</sup> Ibid., 4, 112.

### REQUISITES:

- (1) Using complete and intact pieces of skins or clothes.64
- (2) While touring from village to village covering the head (with a garment) (Sîsaduvăriyam karei?).65
- (3) Taking out long threads from the sana-cotton unna-cotton (wool), ponda-cotton or amila-cotton.66
- (4) Getting one's sanghādī stitched by a heretic or by the owner of the residence.67
  - Having long ends or threads for one's sanghādi.68
- (6) Obtaining the returnable (padihariya) 'payapunchana' on the condition of returning it the same night, but returning it the next day; or returning it the same night when promised to return it the next day.69
- (7) Same as above regarding staff, stick, 'avalehaniva' and bambooneedle 70
- (8) Same as above regarding the articles belonging to a householder 71
- (9) Breaking or collecting (?) the gourd-bowl, wooden bowl, earthen bowl, staff, stick, duster or bamboo-needle,72
- (10) Taking out the returnable bedding or that owned by the householder without his consent; or not searching the lost bedding, or not scanning the requisites.73
  - (11) Using an alms-vessel found by others (?)74
- (12) Making, using or enjoying raw, coloured or variously coloured wood sticks, bamboo sticks or cane-sticks.75
- (13) Entering a specially made bed or specially fashioned (? saparikamma) bed.76
  - 64. Ibid., 2, 22-24.
  - 65. Ibid., 3, 68.
  - 66. Ibid., 5, 24.
  - 67. Ibid., 5, 12.
  - 68. Ibid., 5, 13.
  - 69. Ibid., 5, 15-16.
  - 70. Ibid., 5, 19-20.
  - 71. Ibid., 5, 21-22.
  - 72. Ibid., 2, 25-26; 5, 66,
  - 73. Ibid., 2, 50-59.

  - 74. Ibid., 2, 27-31.
  - 75. Ibid., 5, 25-33.
  - 76. Ibid., 5, 60-62.

BULL DCRL-74

- (14) Re-accepting the bedding, etc. once returned, without the consent of the owner. $^{77}$
- (15) Making, holding or using a broom (pāyapuñchaṇa) with a wooden handle for more than one and a half months.<sup>78</sup>
- (16) Using a broom which is bigger in measurements; or, having fine thread-ends for it; giving one tie (bandha) to the broom; giving more than three ties to the broom; binding it in a 'kandusaga' way (?), holding it loosely; keeping it as a pillow; breaking it.<sup>79</sup>

# (2) MĀSIYAM PARIHĀRAŢŢHĀŅAM ANUGGHĀIYAM:

# MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

- (1) For masturbation or moving the penis by means of a piece of wood, etc.; pressing it; massaging it with oil, ghee, etc.; cleaning it with pure, hot or cold water and spraying it with powder; cutting it; managing to ejaculate semen.<sup>80</sup>
  - (2) Smelling the fragrance of a thing placed on a living substratum.81
- (3) Making a heretic or a householder dispel the smoke in the house (?).  $^{82}$

# Foon:

Eating impure food (pūtikamma) or liking to do so.<sup>83</sup>

#### REQUISITES:

- (1) Obtaining returnable needle for stitching clothes, but stitching the pot with it; the same regarding razor, nail-cutter, ear-cleaner: i.e. obtaining these for some purpose and putting them to some other use.<sup>54</sup>
- (2) Obtaining the above articles for improper activity (anatthāë); or demanding these in an improper manner; or asking these for one's own use or giving them to others;<sup>85</sup> or returning these in an improper manner.<sup>86</sup>
  - 77. Ibid . 5. 23.
  - 78. Ibid. 2, 1-8.
  - 79. Ibid., 5, 67-77.
  - 80. Ibid., 1, 1-9. 81. Ibid., 1, 10.
  - 82. Ibid., 1, 57.
  - 83. Ibid., 1, 58.
  - 84. Ibid., 1, 31-34.
  - 85. Ibid., 1, 19-30.
  - 86. Ibid., 1, 35-38.

- (3) Making a heretic or the owner of the house prepare a path (payamagga), or a bridge or a pingo or a curtain for him (?).87
- (4) Giving one 'padiyāṇiyam' to the clothing, or giving more than three; stitching the cloth improperly; binding the pieces in one knot (?); binding it in more than three knots (?); binding it improperly; using excessive clothing for more than one and a half months.<sup>88</sup>
- (5) Acquiring a staff or a stick or an 'avalehaniya' or a bambooneedle cut or made by a heretic or the owner of the house.89
- (6) Cutting or making stable (?) or keeping (?) a wooden or an earthen or a gourd-pot through a heretic or a householder; or thinking that it is of no use and handing it over to others.<sup>20</sup>
- (7) Expanding the mouth of the pot (?); having more than three 'tundiyas' to it, or binding it improperly, or binding it with one tie or with more than three ties, or using a pot with many ties for more than one and a half months.<sup>91</sup>

# (3) CAUMMASIYAM PARIHARATTHANAM UGGHAIYAM:

### CHURCH DISCIPLINE:

- Accepting from or giving food, drink, clothing, almsbowl, blanket, broom, residence or instructions to those who have separated themselves owing to quarrel.<sup>92</sup>
- (2) Calling a 'vusarāïya' as 'avusarāïya' and vice versa<sup>83</sup> (vusarāïya = one who is self-controlled).
  - (3) Going from the 'vusarāïya gaņa' to an 'avusarāiya gaṇa'.94
- (4) Getting one's feet wiped or cleaned by a heretic or by the owner of the residence. $^{95}$

### RELATIONS WITH HERETICS AND HOUSEHOLDERS:

- (1) Eating food in the vessels of a householder.
- (2) Putting on the clothes of a householder.
- 87. Ibid., 1, 11-18.
- 88. Ibid., 1, 47-56.
- 89. Ibid., 1, 40.
- 90. Ibid., 1, 39.
- 91. Ibid., 1, 41-45.
- 92. Ibid., 16, 16-24.
- 93. Ibid., 16, 13-14.
- 94. Ibid., 16, 15.
- 95. Ibid., 15, 13-65.

- (3) Carrying the seat of a householder.
- (4) Making his diagnosis (in illness).96
- (5) Teaching heretics or householders the spells, magic, science of omens, astrology, etc.,<sup>97</sup> architecture or strophes; or speaking harsh words to them.<sup>98</sup>
- (6) Giving food, drink, eatables or chewables to a heretic or to the owner of the residence; or accepting these from them; or exchanging clothes, alms-bowl. blanket or broom with them.<sup>99</sup>

## MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

- (1) Binding a creature or setting it free. 100
- (2) Sitting over or sleeping upon a place full of living beings such as a pillar, a wall, a clod of earth, a plank, a couch or a terrace—all of which are not stable or well-tied.<sup>30</sup>
  - (3) Climbing a living tree or a tree with living beings upon it. 102
- (4) Taking out or asking somebody to take out or accept the begging-bowl from which earth-bodies, water-bodies, fire-bodies or roots, bulbs, leaves, flowers, fruits, herbs or seeds are taken out.<sup>1,03</sup>
- (5) Keeping the bowl on a place full of living beings, or on a shaky place. $^{104}$
- (6) Depositing the excreta on places containing living beings or on unstable places. $^{105}$
- (7) Depositing the excreta in gardens, pleasure-houses, empty houses, deserted houses, grass-houses, car-garrages, etc.<sup>106</sup>
- (8) Putting on garlands of various things, or girdles of various materials, or ornamental garlands or decorative clothes or furs and skins, out of curiosity.<sup>107</sup>

```
96. Ibid., 12, 10-13.
```

<sup>97.</sup> Ibid., 13, 17-29.

<sup>98.</sup> Ibid., 13, 12-16.

<sup>99.</sup> Ibid., 15, 75-78.

<sup>100.</sup> Ibid., 12, 1-2, the same if done out of curiosity, 17, 1-2.

<sup>101.</sup> Ibid., 13, 1-11.

<sup>102.</sup> Ibid., 12, 9.

<sup>103.</sup> Ibid., 14, 35-40.

<sup>104.</sup> Ibid., 14, 24-34.

<sup>105.</sup> Ibid., 16, 40-50.

<sup>106.</sup> Ibid., 15, 66-74.

<sup>107.</sup> Ibid., 17. 3-14.

- (9) Applying ointment (älepana) to the body.<sup>108</sup>
- (10) Wiping the feet, etc. for enhancing personal beauty. 109
- (11) Looking at one's reflection in a mirror, in a bead, in oil or in fat. etc.  $^{110}$ 
  - (12) Taking medicine for vomiting or for purge or for both.111
- (13) Telling (of one's own accord) one's qualifications for the post of an ācārya.<sup>112</sup>
- (14) Dancing, singing or playing upon a musical instrument; crying aloud; getting attached to different kinds of sounds of different instruments. 13
  - (15) Getting attached to pools, lakes, tanks, etc. 114
  - (16) Getting attached to worldly or divine forms. 115
- (17) Seeing, pondering over or getting attracted towards woodwork, sculpture, books, ivory-work, jewel-work; beautiful wells, tanks, streamlets or lakes; villages, cities, towns, settlements, harbours, etc.; village festivals, horse-plays, elephant-plays; horse-battles, buffalo-fights, etc.; any scenes for merrymaking, scenes of quarrel or places where persons of all ages sing or dance putting on ornaments or fineries.<sup>16</sup>
- (18) Bowing down to or praising the conduct of persons of loose morals. $^{117}$ 
  - (19) Speaking harsh to other monks. 118
  - (20) Breaking the vow of 'pratyākhyāna' frequently. 119

# MONES AND NUNS: MUTUAL RELATIONS:

 Causing a heretic or the owner of the lodge to stitch the sanghādī of the nun.<sup>120</sup>

```
110. Ibid., 13, 30-41.
111. Ibid.
112. Ibid., 17, 133.
113. Ibid., 17, 134-8.
114. Ibid., 17, 139-151.
115. Ibid., 12, 29.
116. Ibid., 12, 16-28.
117. Ibid., 13, 42-59.
118. Ibid., 12, 16-14.
119. Ibid., 12, 3.
```

120. Ibid., 12, 7.

108. Ibid., 12, 36-39. 109. Ibid., 15, 100-152. (2) To a nun getting the following actions done for a monk by a heretic or a householder: <sup>121</sup>

Getting the feet cleaned, massaged, or rubbed with oil, ghee, butter or fat; sprayed with powder; washed with pure hot or cold water; get them fumigated:

The same as above regarding the body;

Getting the wound cut, wiped, cleaned, dressed or besmeared with ointment;

Getting the germs on the body removed;

Getting the nails, moustache, the hair in the armpit or on the eyes cut and fashioned:

Getting the teeth brushed and cleaned; getting the lips and eyes wiped and cleaned;

Cutting the hair on the brows or sides;

Cleaning the nails, teeth, eyes, ears or the body.

(3) The same activities as above if got done by a monk for a nun through a heretic or a householder.

# FOOD AND BEGGING:

- (1) Receiving food in the first quarter of the day and keeping it upto the last i.e. the fourth quarter (porisi) and eating it oneself or giving it to another monks.<sup>122</sup>
- (2) Carrying food beyond the limit of half a yojana, and when the food becomes stale, eating it or giving it to others.<sup>123</sup>
- (3) Accepting more than three dattis of the 'vikṛti' for the ill; touring from village to village carrying these with oneself: straining them or asking somebody to do so, or accepting strained 'vikrtis'. 24
- (4) Buying or making one buy or accepting bought vikṛtis, exchanging them, bringing them on credit, asking somebody to do so, or accepting those brought on credit.<sup>128</sup>
- (5) Accepting food brought from the terrace or granary or by breaking the seal; or that placed on living beings; or that, being hot, is fanned

<sup>121.</sup> Ibid., 17, 15-120.

<sup>122.</sup> Brh. Kalp. 4, 11.

<sup>123.</sup> Ibid., 4, 12.

<sup>124.</sup> Nis. 19. 1-7.

<sup>125.</sup> Ibid., 19, 1-4,

by hand, fan, cloth-end or by mouth; or accepting hot food; or accepting a wash of rice, sesamum, etc. 126

- (6) Eating a raw mango, or a part or a preparation thereof: or a raw mango placed on living beings,127
  - (7) Exchanging food with a morally loose person, 128
  - (8) Same as (6) regarding sugarcane. 129
  - (9) Accepting food from those who start on a forest-travel 130
- (10) Accepting food, drink, eatables or chewables from condemned families (duguñchiva kula).131
  - (11) Throwing food on the ground, on the bed or up in the sky 132
  - (12) Eating food with heretical nuns or heretical housewives 133
- (13) Obtaining food by acting as a nurse (dhāi-pinda), as a messenger (dūi-pinda), or as an astrologer maintaining oneself on begging (ājīviya); obtaining food as a beggar, or by posing as a doctor; getting food out of anger, pride, deceit or greed; acquiring food through magic, spells or incantations, etc. 134
- (14) Accepting food or drink offered by the house-holder by first doing a sinful activity (purekada), or offered with a hand, a pot or a ladle wet with cold water.135
- (15) Obtaining food in the first porisi (quarter) of the day and keeping it upto the last porisi, 136
  - (16) Seeking alms beyond the limit of half a voiana.137
- (17) Giving or liking to give food, drink, etc. to a heretic or a householder or a person with loose morals. 138
  - (18) Eating food containing living beings (palittakava), 139
  - (19) Accepting food, etc. in a boat, 140

136. Ibid., 12, 30; same as in Brh. Kalp. 4, 11.

```
126. Ibid., 17, 123-132.
```

<sup>127.</sup> Ibid., 15, 5-12.

<sup>128.</sup> Ibid., 15, 79-98.

<sup>129.</sup> Ibid , 16, 4-12.

<sup>130.</sup> Ibid.

<sup>131.</sup> Ibid., 16, 27,

<sup>132.</sup> Ibid., 16, 33-35,

<sup>133.</sup> Ibid., 16, 36-37.

<sup>134.</sup> Ibid., 13, 60-74.

<sup>135.</sup> Ibid., 12, 14-15.

<sup>137.</sup> Nis. 12. 31.

<sup>138.</sup> Ibid., 12, 41; 15, 75, 79-98.

<sup>139.</sup> Ibid., 12, 4. 140. Ibid., 18, 17-20.

## REQUISITES:

# General:

- (1) Making a heretic or the owner of the lodge to carry the monk's requisites.141
  - (2) Holding or using an excessive number of requisites. 142
- (3) Accepting clothing, alms-bowl, blanket or broom from condemned families 143
  - (4) Cleaning the requisites for personal beauty.144
- (5) Exchanging requisites with persons of loose morals. 145 heretics or householders,146

# BEGGING-BOWL: 147

- (1) Buying or making somebody to buy a bowl or accepting a bought one: taking on credit, or making somebody to do so, or accepting that brought on credit; exchanging, making others to exchange or accepting an exchanged pot.
- (2) Exchanging it without the consent of the ganin; giving it to an able novice-male or female, or to old monks or nuns who are able (to procure it themselves); not giving it to novices, etc. who are unable (to procure it).
  - (3) Using an unfit or an unstable bowl
  - (4) Discolouring a coloured pot and vice versa.
- (5) Polishing it with oil, ghee, butter or fat; or besmearing it with powders or paints; washing it either with hot or cold water so as to give it a new appearance; or doing the above things with the thought of removing its bad smell.
  - (6) Drying the pot on a place full of living beings.
  - (7) Frequently asking for the bowl in a congregation by getting up.
  - (8) Eating food in the vessels of the householder 148

<sup>141.</sup> Ibid., 12. 40.

<sup>142.</sup> Ibid., 16, 39,

<sup>143.</sup> Ibid., 16, 28. 144. Ibid., 15, 153-54.

<sup>145.</sup> Ibid., 15, 79-98.

<sup>146,</sup> Ibid., 15, 77-78.

<sup>147.</sup> Ibid. 14. 1-45

<sup>148.</sup> Ibid., 12, 10.

#### CLOTHING:

- (1) Putting on the clothes of a householder.149
- (2) Accepting or liking to accept the 'jāyaṇā vattha' or the 'nimantanā vattha'.<sup>150</sup>
  - (3) Exchanging clothes without the consent of the ganin.
  - (4) Colouring an uncoloured cloth or vice versa.

The rest of the transgressions are the same as in the case of the almsbowl given above. 151

(5) Getting the sanghādī of a nun stitched by a heretic or by the owner of the lodge.  $^{152}\,$ 

#### BEDDING .

- (1) Entering the bed of the owner of the lodge.153
- (2) Sleeping over a place full of living beings, or on the door-frame (?) (gihcluya) or near the fire place (?) (jhāmavala), walls, a slab of stone, pieces of a brick or of a stone (lelu) or on a plank or a couch,—all these unstable, shaky and not well tied.<sup>154</sup>

#### SEAT :

- (1) Carrying the seat of the householder. 155
- (2) Sitting over a seat of grass or of wood which is covered by the clothes of others, 156

#### SKINS:

(1) Using skins with hair. 157

### TOURING:

(1) Deciding to undertake a journey to the country of Lāḍha (knowing full well) that there are anārya, dasagu (dasyu?) and milakkhu (mleñcha?) people there.<sup>158</sup>

```
150. Ibid., 15, 99.

151. Ibid., 18, 21-64.

152. Ibid., 12, 7.

153. Ibid., 16, 1-3.

154. Ibid., 13, 1-11.

155. Ibid., 12, 10-13.

156. Ibid., 12, 6.
```

149. Ibid., 12, 11.

157. Ibid., 12, 5. 158. Ibid., 16, 26.

BUIL DORT -- 75

- (2) Getting into the boat for bad purposes; buying, selling, bringing on credit or exchanging the boat, or making others do so; pushing the boat into the water from the ground or vice versa; helping in taking out a grounded boat; working as a helmsman; getting into a boat which is going up or down the stream; pulling or stopping the boat by a rope; taking out water from the boat by either a pot or an alms-vessel or an earthern vessel (matta); covering the hole in the boat, through which water gets in, by means of hand, foot, leaves or bamboo; or accepting food in the boat, in the
- (3) Crossing or swimming the following five great rivers twice or thrice within a month: Gangā, Jaunā, Sarau, Erāvai and Mahl. 150

### RESIDENCE:

- (1) Not giving accommodation to a co-religionist even when there is ample space at one's disposal.<sup>161</sup>
  - (2) Same as above pertaining to nuns. 162
  - (3) Accepting lodging in condemned families. 163

### STUDY:

- (1) Reading with, or accepting a reading from, a heretic, the owner of the lodge, or persons of loose morals and bad behaviour. 164
- (2) Not studying at four times (? caukāla); studying at an improper time; reading only the lower portions (het!thilam sanusaranāim); reading in an indistinct tone; not reading the text in the due order (? apattam vāēi); or reading only one out of two identical passages, 16
- (3) Studying, or liking to do so, at early evening (? puvväë sañjhäë), late evening (pacchimäë sañjhäë), mid-day or midnight; or at the festivals in honour of Indra (Indamaha), Skanda, Yakṣa or Bhūta; or on the first days (pratipadā) of Caitra, Aṣāḍha, Bhādrapada or Kārtika.<sup>166</sup>
- (4) Asking more than three questions regarding the Kālikaśruta, and more than seven questions regarding the Diţţhtyāya.<sup>167</sup>

```
159. Ibid., 18, 1-20.
160. Ibid., 12, 42.
161. Ibid., 17, 121.
162. Ibid., 17, 122.
163. Ibid., 16, 29.
164. Ibid., 19, 25-36.
```

<sup>165.</sup> Ibid., 19, 13-23, 166. Ibid., 19, 8-12.

<sup>166.</sup> Ioia., 19, 8-1 167. Ibid.

(5) Giving lessons to or reading with persons of condemned families,  $^{188}$ 

# (4) CÄÜMMÄSIYAM PARIHÄRAŢŢHĀŅAM AŅUGGHĀĪYAM:

## CHURCH AFFAIRS:

- (1) Consecrating or confirming a known or an unknown person (secretly?).
  - (2) Speaking harsh words to the respectable elders (bhadanta).170
- (3) Calling an 'ugghāïya' fault an anugghāïya' one or vice versa, or offering punishment for the 'ugghāïya' when the 'anugghāïya' is done or vice versa <sup>171</sup>
  - (4) Making a novice go astray, or kidnapping him (? avaharaï).172

## MORAL DISCIPLINE AND SELF-CONTROL:

- (1) Pondering over the feet of women when they are going and coming.<sup>173</sup>
- (2) Requesting a woman for intercourse; to masturbate (through a woman) or do any activity leading to the ejaculation of semen; quarreling with a woman for intercourse; to write or get written or go for writing a letter to a woman for that purpose; massaging or washing the buttocks, etc., 174 or letting a woman massage the body or limbs. 175
- (3) Using complete, new, weshed, or dyed pieces of garments for the sake of attracting women: or eating (vikṛtis like) curds, butter, molasses, sugar or crystal sugar for the above purpose; 100 making or wearing garlands of grass. feathers, horns, shells. skins. wood. leather, flowers, seed, etc.; or a girdle of iron, conper, gold, jewel or silver (for that purpose): or ornaments like the 'hāra' the 'ardhahāra', etc.; making or wearing excellent blankets, deerskins, camel-skins, or garments of soft cotton or gold-embroidered clothes (for attracting women). 177

<sup>168.</sup> Ibid., 16, 30-32.

<sup>169.</sup> Ibid., 11, 84-85.

<sup>170.</sup> Ibid., 10, 1-3.

<sup>171.</sup> Ibid., 10, 15-18.

<sup>172.</sup> Ibid., 10, 9-10,

<sup>173.</sup> Ibid., 9, 8-9.

<sup>174.</sup> Ibid., 6, 1-18.

<sup>175.</sup> Ibid., 6, 19-77.

<sup>176.</sup> Ibid.

<sup>177.</sup> Ibid., 7, 1-12

- (4) Shaking the eyes, chest, belly or breasts (of the lady); massaging the limbs of each other; making a woman he down on a place full of living beings or on a clod of earth or on eggs, seeds or water, or in gardens pleasure houses, householder's houses or in monasteries; making her lee down or sleep reclining on the lap or on the couch (for sexual purposes). 178
  - (5) Doing the following things for the purpose of sexual intimacy;

Making the diagnosis (of the illness) of a lady; shaking a beast or a bird by its leg, wing or tail; thrusting a piece of wood or a finger in its private parts; embracing or kissing it with the thought that it is of a feminine category; giving clothes, almsbowl; blanket or broom to or accepting these from a woman; reading to her or making signs to her.<sup>173</sup>

- (6) Praising or bowing down to a fellow of loose morals (ahācchanda). $^{180}$ 
  - (7) Making an unknown person serve one.181
- (8) Condemning religion (dhamma) and praising irreligion (adhamma).<sup>182</sup>
  - (9) Intimidating or surprising others. 183
  - (10) Forecasting something about the present or the future.184
- (11) If a sick nun is embraced by her mother, sister or daughter: (when a sick monk is embraced by his father, brother or son): and if a monk (nun) affords him (her) assistance, and thereby commits magnify.
- (12) If, while a nun at night time or twilight secretes or passes urinary or other excretions, any four-footed animal (pasu) or a flying insect (pakkhijāië) touches an organ of feeling (or penetrates into an opening of her body) with her connivance.<sup>186</sup>
- (13) If monks and nuns indulge in intercourse with a woman or a man respectively, created by gods through magic.<sup>187</sup>
- (14) Telling bad stories to, or making study with, or exchanging food, etc. while on tour with a nun either of one's own gana or of another gana,

```
178. Ibid., 7, 13-78.
179. Ibid., 7, 79-91.
```

<sup>180.</sup> Ibid., 11, 82-83.

<sup>181.</sup> Ibid., 11, 86.

<sup>182.</sup> Ibid., 11, 9-10. 183. Ibid., 11, 64-67.

<sup>184.</sup> Ibid., 10, 7-8.

<sup>185.</sup> Brh. kalp., 4, 9-10.

<sup>186.</sup> Ibid., 5, 13-14.

<sup>187.</sup> Ibid., 5, 1-4.

with one's mind full of anxious ponderings (ohaya-maṇa-saṅkappe, cintā-soya-sāgara-saṃpaviṭṭhe). 188

- (15) Telling a lot of stories at odd times in the company of women. 189
- (16) Touring, studying, eating, easing nature or telling un-monkly (assamana-päägga) stories to women in gardens, houses, monasteries or pleasure-houses, at doors, gates, water places, water banks, empty houses, or grass-stores, etc.<sup>190</sup>
  - (17) Not trying to find out the ill when one hears about him. 191
  - (18) Not trying to secure (essential) articles for the ill. 192

#### RECEING AND FOOD .

- (1) Accepting royal food (rāya-piŋda), or food meant for the beasts, horses, elephants; food for the ill or for the guest; food meant to be distributed in famine; food taken out for the royal people or for the actors, westlers and such other people; food for caretakers of horses, elephants, peacocks, doer, etc; or for those who bring under control horses, elephants, etc.; food for those who massage (other's) body, or for holders of the umbrella (over the king), for holders of weapons; or food for the chamberlain or the door-keepers or the fenale servants in the harem.<sup>120</sup>
- (2) Eating the 'nivedanā-pinda',<sup>194</sup> or food containing living beings, or 'ādhākarmika' food, or eating deliberately that food which involves major or minor faults;<sup>195</sup> eating 'pippali', or 'pippali-powder', 'singabera' or 'singabera-powder', 'bila' or salt.<sup>196</sup>
- (3) Keeping the food (without any reason) for a long time and then eating it.  $^{\rm 197}$ 
  - (4) Re-swallowing vomited food at twilight or at night. 198
- (5) Praising night-meal ( $r\bar{a}i$ -bhoyana) or eating food acquired by day at night or vice versa.<sup>199</sup>
  - 188. Nis. 8, 11.
  - 189. Ibid., 8, 10.
  - 190. Ibid., 8, 1-9.
  - 191. Ibid., 10, 36.
  - 192. Ibid., 10, 39.
  - 193. Ibid., 9, 1-6; 20-28.
  - 194. Ibid., 11, 81.
  - 195. Ibid., 10, 5-6: 19-27,
  - 196. Ibid., 11, 91,
  - 197. Ibid., 11, 78-79.
  - 198. Brh. Kalp., 5-10.
  - 199, Nie. 11, 73-77.

- (6) Doing any fire-activity.200
- (7) Accepting food or drink from the kşatriya kings when they are in the 'uttara-sālā', in the horse-stable or in the elephant-stable or have gone to secret places, counsel-halls or private apartments.<sup>201</sup>
- (8) Accepting food that is given up, or 'samsrsta pinda', or food for the orphans or beggars.<sup>202</sup>
- (9) Obtaining milk, curds, butter, oil, molasses or sugar from the store-house.<sup>203</sup>
- (10) Accepting food from those who eat flesh, fish or skins, or from those who are about to start on or are about to return from a pilgrimage or a tour.<sup>504</sup>
- (11) If a monk who takes his food at the rising of the sun, and satisfies his wants to eat before the sun sets, having received, etc., eats it well and without hesitation (or: well, but with hesitation, or: suffering, but with hesitation), and then notes "the sun is not yet risen". or "is already set" and then throws or wipes away what he has in his mouth, hand or vessel, then he does not sin. (But) if he eats it himself or gives it to another, then he (guilty of eating during night-time) incurs the cäümmäsiyam parihāratṭhāṇa anugghāiyam.<sup>305</sup>
  - (12) Mixing the harbourer's alms or liking to do so.296
- (13) If, one while on the begging tour, not returning to the monastery before the night sets in, happens we reach an army camp.<sup>207</sup>

#### CLOTHING .

(1) Going against one's usual practice, putting on clothes among those who put it, remaining naked among those who wear clothes, remaining clothed among those who do not put clothes, or remaining nai ed among the naked.<sup>268</sup>

```
    Ibid., 11, 84-86.
    Ibid., 8, 13-17.
    Ibid.
    Ibid.
```

(2) Making, holding or using iron-pots, copper-pots, lead-vessels, glass-bowls or pots of silver, gold, jewel, ivory, horn, skin or shell.<sup>209</sup>

## RESIDENCE:

- Making a known or an unknown person stay in the upāśraya either for a full night or for half a night.<sup>210</sup>
- (2) Staying outside the monastery or the lodge for more than three nights (i.e. days)  $^{211}$

### TOURING AND STAY:

- (1) Wandering from village to village during the first showers (padhama pāüsa), or when regular rains have started.<sup>212</sup>
- (2) Frequently entering into or coming out of inimical, anarchical or rebellion-infested regions, or approving of anybody else doing so.<sup>213</sup>
- (3) Entering into or going out of the following ten cities twice or thrice in a month: Campā, Mahurā, Vāņārasī, Sāvatthī, Sāeya, Kampilla, Kosambī, Mihlā. Hatthināūra and Rāvagiha.<sup>214</sup>
  - (4) Spending the rainy season in the company (?) of a heretic.215

### DEATH:

(1) Praising the fool's death (balamarana), death caused by falling from the mountain, a precipice or a tree, death through drowning, through eating poison, with a weapon, or by letting one's body exposed to the vultures.<sup>216</sup>

### (E) ANAVATTHAPPA:

- (1) Stealing from the members of one's own sect.
- (2) Stealing from the members of another sect.
- (3) Striking with the fist,217

```
209. Ibid., 11, 1-3.
```

<sup>210.</sup> Ibid., 8, 12.

<sup>211.</sup> Ibid., 10, 13.

<sup>212.</sup> Ibid., 10, 40-43.

<sup>213.</sup> Ibid., 11, 71; Brh. kalp. 1, 38.

<sup>214.</sup> Nis., 9, 19,

<sup>215.</sup> Ibid., 10, 46.

<sup>216.</sup> Ibid., 11, 92.

<sup>217.</sup> Brh. kalp. 4, 3.

# (F) PARANCIYA:

- (1) For a criminal.
- (2) For a careless fellow.
- (3) For a sodomite.218

Besides these, masturbation, sexual intercourse and taking a night meal are called the three 'anugghāiyas'. 219

'Ahālahusae' nāma vavahāre': "If a monk who is doing penance goes out of the service of the elders and there perchance commits a fault, and the elder hear of it, either coming themselves or hearing it from others, then one may proceed towards him in the lightest way (ahālahusaē nāma vavahāre)" 200

218. Ibid., 4, 2.

219. Ibid., 4. 1.

220. Ibid., 5, 53.:

Schubbing (I.A., Vol. 39, p. 267, fn. 45) adds the following note to this:

The vavahāra, the procedure towards a transgressor, is five-fold; divided in agama, suya, ānā, dhāranā, and jiya-vavahāra, according as the ranon, tradition, a rule, a charge, or a custom inces it (see Leumann, liaitalqua, p. 2). The second kind occurs in IV: 23. We never meet at least in the Kalpa and Vyavahāra-saitras with another procedure as the shā-lahusaga. I think the commentators are wrong or their statements belong to a later time, when they (Curn to Bhāshya V, 339 fold. = V, bh. II. 83 by zwe 'vavahāra' as fasts and divide it nine-fold in this way:—

| guruō        | 1 month  | tam | atthamenam    | vahaï |
|--------------|----------|-----|---------------|-------|
| gurugatarãõ  | 4 months | ,,  | dasamenam     | ,     |
| ahā-guruô    | 6 months | ,,  | duvālasamenam | ,,    |
| lahuō        | 30 days  | te  | chhatthenam   |       |
| laghugatarão | 25 days  | *   | chaütthenam   |       |
| ahā-lahuö    | 20 days  | ,,  | äyambilenam   | ,     |
| lahusao      | 15 days  |     | ega-tiånenam  |       |
| lahusatarāō  | 10 days  |     | purimaddhenam |       |
| ahā-lahusaö  | 5 days   | -   | nivvienam     | ~     |

## BIBLIOGRAPHY AND ABBREVIATIONS

Bhā.=Bhāsya; Comm.=Commentary; C.=Cūrņi; N.=Niryukti; Ţ.=Ţīkā; Vr.=Vrtti.

#### BRAHMANICAL:

Apastamba and Gautama SBE., Vol. II, Oxford, 1897.

Bhogwodgitā with English transl. by Annie Besant, Madrus, 1935 (10th Ed.).

Brhadāraņyaka-Upanishad with Marathi Translation by V. V. Eapat, Poona, S. 1839.

Kautilya Arthassatra Engl. transl. by R. Shamashastri, Mysore, 1908. Mahābhārata Transl. by Manmath Nath Dutta, Calcutta, 1895-97, 1903. Manusnirti SBE., Vol. XXV, transl. by Bühler, 1886. Rāmāyana Ed. by K. P. Parab. Nirnaya Sagara, Bombay, 1888. Visnu Purāna Wilson. H. H. London 1840.

## BUDDHIST:

Ańguttaranikāya 5 Vols., P. T. S., London, 1885-1900.
Dhammapada Pocket Ed. N. K. Bhagwat, Bombay.
Dictionary of Pāli Proper Names 2 Vols.; Malalasekava, London, 1937-38.
Dighanikāya 3 Vols.; Ed. Rhys Davids and J. Charpentier, P. T. S., London, 1889-1911.

Mahāvagga Ed. N. K. Bhagwat, Bombay University, 1944.
Majhimanikāya 3 Vols.; Ed. V. Trenckner and R. Chalmers, London, 1888-99.
Milindapañha Ed. V. Trenckner, London, 1880.
Nidānakathā Ed. N. K. Bhagwat, Bombay University, 1935.
Samyuttanikāya 5 Vols.; Ed. M. Leon Feer, London, 1884-98.
Theragāthā Ed. N. K. Bhagwat, Bombay University, 1939.
Theragāthā Ed. N. K. Bhagwat, Bombay University, 1937.
Vincyapiṭaka 5 Vols., Ed. Oldenberg, London, 1879-83.

## JAINA:

(a) SVETAMBARA CANONICAL:

Antagadadasãö (Antg.)

Comm. Abhayadeva, Ahmedabad, 1932. Ed. P. L. Vaidya, Poona, 1932.

Anuttarovavāīyadasāö (Anttr.)

Comm. Abhayadeva, Ahmedabad, 1932. Ed. P. L. Vaidya, Poona, 1932.

BULL. pcsq. 76.

Aņuyogadāra (Anu.)

Vr. by Maladhāri Hemacandra, Patna, 1939.

Avassaya (Avasyaka)

bhā

Comm. Haribhadra, Agamodaya Samiti, Bombay, 1916.
" Malayagiri, Agamodaya Samiti, Bombay, 1928.

N. by Bhadrabhāhu.

Ayaranga (Acar.)

Comm. Śilānka, Surat, 1935.

N. by Bhadrabāhu.

Transl. by H. Jacobi, SBE., XXII, 1884.

Bhagavaī (Bhag.)

Comm. Abhayadeva, Againodaya Samiti, Bombay, 1921.

Brhatkalpa (Brh. kalp.)

bhā. Sanghadāsagani.

Comm. Malavagiri and Kşemakirti, Atmananda Jama Sabha. Bhay-

nagar, 1933-38. Kalpa-Vuavahāra-Nisītha Sūtra. Ahmedabad.

Transl. in I.A., Vol. 39., pp. 257ff.

Dasāsuvakkhandha (Daśā.)

Lahore, 1936.

Dasaveyāliya (Dsv.)

Comm. Ed. K. V. Abhyankar, Ahmedabad, 1938.

Niruukti, Bhadrabāhu.

Isibhāsiya (Isb.)

Surat, 1927.

Jambuddivapannatti (Jmbd.)

Comm. Santicandra, Bombay, 1920.

Jīvābhigama (Jvg.)

Comm. Malayagiri, Bombay, 1919. Jiyakappa (Jit.)

Ed. Muni

Ed. Muni Punyavıjaya, Ahmedabad, V.S. 1994.

Ed. Muni Jinavijaya, Ahmedabad, V.S. 1983.

Kappasutta (Kalp.)

Comm. 'Kalpalatā-Vyākhyā' by Samayasundara, Surat.

Transl, Jacobi, SBE., XXII, 1884.

Mahānisīha (Mh. N.)

Ed. W. Schubring, Berlin, 1918.

Nandi (Nandi)

Comm. Malayagiri, Bombay, 1924.

Hindi Comm. by Hastimalla Muni, Satara, 1942.

Nāyādhammakahāö (Nāyā.)

Comm. Abhayadeva, Agamodaya Samiti, Bombay, 1919.

Ed. N. V. Vaidya, Poona, 1940.

Niryāvaliyāö (Niryā.)

Comm. Candrasuri, Ahmedabad, 1938.

Some portions Ed. by N. V. Vaidya, Poona.

Nisiha (Nis.)

Bhāsya,

Ed. W. Schubring, Leipzig, 1918.

Oghanijjutti (Ogha-N.)

Bhāsya,

Comm. Dronācārya, Bombay, 1919.

Ovavāiya (Aup.)

Comm. Abhavadeva, Surat. V.S. 1994.

Painnaya (Ten) Äürapacchakkhāṇa. Bhattapainnā, Caüsaraṇa, Devindatthara, Cacchācira, Ganivijjā, Mahāpaccakkhāṇa, Maranasamāhi, Santhāra. Tandulavevāliņa: Bombas 1927.

Panhavāgarana (Panh.)

Comm. Abhayadeva, Bombay, 1919.

Pannavanā (Pann.)

Comm. Malayagiri, Bombay, 1918-19,

Pindanijjutti (Pinda-N.)

bhā.

Comm. Malayagiri, Surat, 1918.

Rāyapaseniya (Rāyap.)

Comm. Abhayadeva, Ahmedabad, V. S. 1994.

Samvāyanga (Smv.)

Comm. Abhayadeva, Ahmedabad, 1938.

Sûyagadanga (Stkr.)

Comm. Šīlāńka, Agamodaya Samiti, Bombay, 1917.

N. by Bhadrabāhu.

Transl. by Jacobi, SBE., XLV, 1895.

Taṇḍulaveyāliya (Tndv.)

Comm. Vijayavimala, Devacandra Lalbhai.

Thananaa (Than.)

Comm. Abhayadeva, Agamodaya Samiti, V.S. 1975. 3 Parts (Pothis).

Uttarajjhayana (Uttar.)
Comm. Nemicandra, Bombay, 1937.

Comm. Santisuri. Bombay. 1916.

Ed. J. Charpentier, Upsala, 1922.

N. by Bhadrabāhu.

Transl. by Jacobi, SBE., XLV, 1895

Uvāsagadasāö (Uvāsaga.)

Comm. Abhayadeva.

Ed. P. L. Vaidya, Poona, 1930. Transl. Hoernle, Calcutta, 1888.

Vavahāra (Vav.)

bhā.

Comm. Malagiri, Bhavnagar, 1926.

Ed. Schubring, Leipzig, 1918.

Vivāgasuya (Vivāga.)

Comm. Abhayadeva, Baroda, V.S. 1922.

Ed. P. L. Vaidya, Poona, 1933.

## (b) SVETAMBARA NON-CANONICAL:

Abhidhānarājendrakośa Ratlam, 1913-34.

Dravyāśrayakāvya Bombay Sanskrit Series, LXIX, 1915.

Kālikācārua-Kathā Devcand Lalbhai, Bombay, 1914.

Kuvalayamālā-Kathā Ratnaprabhasūri, Ed. Caturvijaya Muni, Jaina Atmananda Sabha, Bhaynagar, 1916.

Païuasaddamahannavo H. T. Sheth, Calcutta, V.S., 1985.

Parisistaparva Jacobi, Calcutta, 1932.

Pārśvanāthacarita, Transl. Bloomfield, Baltimore, 1919.

Prabandhacintāmaņi Transl. by Tawney, Calcutta, 1901.

Ed. by D. K. Sastri, Bombay, 1932.

Śramana Bhagvān Mahāvīra (SBM) Jalore, 1988.

Trușaștisalākāpurușacarita Transl. Johnson, GOS, Baroda, 1930.

Vicārasāra Pradyumnasūri, Agamodaya Samiti, Ahmadabad, 1923. Viņisatīvimšikā (Vim.)

Haribhadra.

Ed. K. V. Abhyankar, Poona, 1932,

## (c) DIGAMBARA:

Anagāradharmāmrta (Anad.) of Āśādhara.

Comm. Kumudacandra, Manikchandra Digambara Jaina Granthamala (MDJG). 1919.

Arādhanāsāra MDJG, V.S. 1973.

Bhagavatī Ārādhanā (Bhāg. Ārā.) of Sivakoti.

Devendrakirti Granthamala, Sholapur, 1935.

Brhatkathākośa of Harişena.

Ed. A. N. Upadhye, Bombay, 1943.

Mahāpurāna Ed. P. L. Vaidya, MDJG, Bombay, 1937.

Műläcāra (Műl.) of Vattakera, 2 parts, MDJG, Bombay, V.S. 1980.

Pańcatthikāyasāra (Pańca.) Chakravarti, A., SBJ., III, 1920.

Paümacariya (Paum.) Bhavnagar, 1914.

Pravacanasāra (Prv.) of Kundakunda. Ed. A. N. Upadhye, Bombay, 1935.

Samayasara SBJ. Vol. VIII. Lucknow, 1930.

Tattvārthasūtra (Tattva.)

Ed. by Pt. Sukhalalji Sanghavi Shastri, Benares, V.S. 1996.

HISTORY: Literary, Political, Religious and Social:

Aiyangar, K., Some Contributions of South India to Indian Culture, Calcutta, 1923.

Aiyangar, R., and Rao, S., Studies in South Indian Jamism, Madras, 1922. Aiyangar, S. K., Ancient India, O.B.A., Poona, 1911.

Altekar, A. S., Position of Women in Hindu Civilisation, Benares, 1938.

--- Rastrakutas and Their Times, O.B.A., Poona, 1934.

Banerji, R. D., Prehistoric, Ancient and Hindu India, Calcutta, 1946.

The Age of the Imperial Guptas, Benares, 1933.

Barodia, U. K., History and Literature of Jairism, Bombay, 1909.

Barua, B.M., A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, Calcutta, 1921.
Belvalkar, S. K., and Ranade, R. D., History of Indian Philosophy, Vol. ii,
Poona, 1927.

Bhandarkar, R. G., A Peep into the Early History of India, Bombay, 1920.

Chakladar, H. C., Social Life in Ancient India—Studies in Vātsyāyana's Kāmasūtra, Calcutta, 1929.

Cultural Heritage of India: Shri Ramakṛshṇa Centenary Memorial Volumes I-III, Calcutta.

Dandekar, R. N., A History of the Guptas, Poona, 1941.

Dasgupta, S.N., A History of Indian Philosophy, Vol. II, Cambridge, 1922.

Dutt, N., Early History of the Spread of Buddhism. London, 1925.

Farquhar, J. N., An Outline of the Religious Literature of India, Oxford, 1920. Fick, R., The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time: (Eng. Transl.) Calcutta, 1920.

Fragments of the Indica by Megasthenes: Transl. by McCrindle "Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian", Calcutta, 1926.

Ghurye, G. S., Caste and Race in India, London, 1932.

Hertel, J., On the Literature of the Svetambaras of Gujarat, Leipzig, 1922.

Hiralal, H., Ancient History of the Jaina Literature, Jamnagar, 1902. Hiuen Tsiang's Travels: S. Beal, "Buddhist Records of the Western World",

Hiuen Tsiang's Travels: S. Beal, "Buddhist Records of the Western World", London, 1884.

Jayaswal, P. K., History of India, Lahore, 1933.

Kapadia, H., A History of the Canonical Literature of the Jainas, Bombay, 1941.

Kunte, N. M., The Vicissitudes of Aryan Civilisation in India, Bombay, 1880.

Law, B. C., Buddhistic Studies, Calcutta, 1931.

- —— India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism, London, 1941.
- Mahāvīra, His Life and Teaching, London, 1937.
- Some Kshatriya Tribes of Ancient India, Calcutta, 1924.
  - Geography of Early Buddhism, London, 1932, (GEB.)

Mookerjee, R. K., Hindu Civilization, London, 1936.

Moraes, G. M., Kadamba Kula, Bombay, 1931.

Majumdar, R. C., and Pusalkar, A. D., (i) The Vedic Age, London 1951;
(ii) The Age of Imperial Unity, Bombay, 1951.

Otha, G. H., The History of Rajputana, Ajmer, 1916.

Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Vol. 1, London, 1923.

Rapson, E. J., The Cambridge History of India, Vol. i, (CIII) Cambridge, 1922.
Ray, H. C., Dynastic History of Northern India, Calcutta, 2 Vols: 1931, 1936.

Raychaudhari, H., Political History of Ancient India. 3rd Ed., Calcutta, 1932; 5th Ed., Calcutta, 1950.

Saletore, B. A., Ancient Karnatak, Vol. 1, Poona, 1936.

- Medieval Jainism, Bombay, 1938. (= Med. Jain).

Sarkar, S. C., Some Aspects of the Earliest Social History of India, London, 1928.

Sastri, K. A. N. History of India, Pt. I. Madras, 1950.

Shah, C. J., Jainism in North India, London, 1932.

Sharma, Har Dutt, History of Brahmanical Asceticism, Poona Orientalist (PO), Vol. III, No. 4, Poona, Jan. 1939.

Venkataramanayya, The Eastern Calubyas of Vengi, Madras, 1950. (= ECV). Winternitz, M., History of Indian Literature, Vol. II, Calcutta, 1933.

## EPIGRAPHY:

Corpus Inscriptionum Indicarum (CII).

Diskalkar, D. B., Instructions from Kathiawad (IK.), Bombay, 1933-41.

Epigraphia Carnatica (E.C.).

Epigraphia Indica (E.I.).

Guerinot, Epigraphia Jaina, Paris (EJ.).

Jinavijaya Muni, Prācīna Jaina Lel:ha Sangraha, (PJLS.), Bhavnagar, 1917.

Naik, A. V., Inscriptions of the Deccan. (Monograph), Deccan College, Poona. Nahar, P. C., (Nahar) Jaina Lekha Sangraha, 3 Vols. Calcutta, 1918, 27, 29.

Prakrit and Sanskrit Inscriptions, Bhavnagar Archaeological Department.

Rice, L., Mysore and Coorg from Inscriptions, London, 1909.

Sewell and Aiyangar, Historical Inscriptions of Southern India, Madras, 1932, (HISI).

## ARCHAEOLOGY:

Annual Reports of the Mysore Archaeological Department (MAR.).

Archaeological Survey of India, Annual Reports (ASI.).

Barnett, L. D., Antiquities of India, London, 1913, (AI.).

Memoirs of the Archaeological Survey of India. (MASI)

Sankalia, H. D., Archaeology of Gujarat, Bombay, 1941. (Arch. Guj.).

Smith, V., The Jaina Stupa and other Antiquities of Mathura, Allahabad, 1901.

## JOURNALS:

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, (ABORI).

Bhāratīya Vidyā (BV.).

Bombay University Journal (BUJ.).

District Gazetteers of Bengal, Bihar, Orissa, U.P., Punjab and others (DG.). Encyclopaedia Britanica (EB.).

Encyclopaedia of Ethics and Religion (ERE.).

Encyclopaedia of Social Sciences (ESS.).

Imperial Gazetteer (IG.).

Indian Antiquary (IA.).

Indian Historical Quarterly (IHQ.).

Jaina Antiquary (JA.).

Jaina Siddhanta Bhaskara (JSB.).

Journal of the American Oriental Society (JAOS.).

Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB.).

Journal of the Bihar and Orissa Research Society (JBORS.).

Journal of the Bombay Branch of the Royal Aciatic Society (JBBRAS.).

Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS.).

Nagarī pracārinī Patrikā (NPP.).

Poona Orientalist (PO.).

## MISCELLANEOUS:

Barth, A., The Religion of India, London, 1882.

Bhagwat, Durga, Early Buddhist Jurisproduce, O.B.A., Poona, 1939.

Bhandarkar, R. G., Vaisnavism, Sawism and Minor Religious Systems, Strassburg, 1913.

Bühler, G., The Indian Sect of the Jamas, London, 1903.

Life of Hemacandra, Tr. by Patel, Manilal, Santiniketan, 1936.

Citrav, S., Madhyayugina Caritrakośa, Poona, 1937.

Cunningham, A., Ancient Geography of India, (Ed. Majumdar), Calcutta, 1924. (CAGI.).

Dey, Nando Lal, The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, London, 1927. (GD.).

Dutt, Sukumar, Early Buddhist Monachism, London. 1924.

Garbe, R., The Philosophy of Ancient India, Chicago, 1899.

Glasenapp, H. V., Der Jainismus, (Guj. Transl.), Ahmedabad.

Griswold, H. D., The Religion of the Rgveda, Oxford, 1923.

Guerinot, Essai de Bibliographie Jaina, Paris, 1906. Hardy, Spence R., Manual of Buddhism, London, 1853.

Jaina, C. R., Sannuāsa Dharma, Allahabad, 1926.

Jainapustakapraśastisangraha (JPPS.), Bombay.

Jaini J. Outlines of Jainism. Cambridge, 1916.

Kern, Manual of Indian Buddhism, 1896.

Latthe, A. B., Introduction to Jainism, Bombay, 1905.

Mehta, R. N., Pre-Buddhist India, Bombay, 1939.

Nahar and Ghosh, Epitome of Jainism, Calcutta, 1927.

Oldenberg, H., Buddha (Engl. transl. by Hoey), London, 1882.

Pourrat, P., Christian Spirituality, 3 Vols. Transl. by W. H. Mitchell, London, 1922.

Rhys Davids, T. W., Buddhist India, London, 1917.

Sankalia, H. D., Studies in Historical and Cultural Geography and Ethnography of Gujarat, Poona 1949, (SHCGEG.)

Schubring, W., Die Lehre der Jainas, Berlin und Leipzig, 1935.

Sen, A., Schools and Sects in Jaina Literature, Vishvabharati, 1931.

Sharma, S. R., Jainism and Karnatak Culture, Dharwar, 1940.

Stevenson, Mrs. Sinclair, The Heart of Jainism, Oxford, 1915.

Turner, R., The Great Cultural Traditions, Vols. 2.

Warren, H., Jainism, (2nd Ed.), Arrah, 1916.

### IMPORTANT SANSKRIT AND PRAKRIT TERMS

Α

Abaddhiva-name of a schism brought about by Gutthamahila. (80)

Abhiggaha-a vow.

Abhihada—(food) brought from a distance, (293)

Abhisega-a person well-read in the sutras and fit for the post of an acarva: sometimes equated with the upadhyaya. (369, 370)

Abhisega—a nun fit to occupy the post of a prayartini. (470)

Acela-nude. (161)

Acchejia-(food) taken by force (from others) for offering it to a monk or nun. (294)

Addhapalitankā-a particular posture involving the placing of one foot on the thigh and standing facing the sun, with arms held up. (188)

Addhapetā-a method of begging alms. (169)

Addhaphālaka-the monks who are said to have started the practice of wearing a piece of cloth after the famine in Magadha and who, according to the Digambaras, were the forerunners of the Svetāmbaras. (81)

Addhoruga-Waist-cloth worn by a nun. (480)

Adinnādāna-stealing or theft. (204)

Agama-the sacred texts, the canon, (16ff)

Agiyattha-a novice, a junior who is as yet not well-versed in the sacred lore or in the practice of monastic rules, (248)

Ahākamma-sinful activity; activity injurious to living beings. (283, 284, 288, 477)

Ahimsā—verbal, mental and physical non-violence, (205, 206, 432, 460, 572,

Aibhūmi—an area limited by the householder where a monk is forbidden to enter for alms. (169)

Aïsesa-privilege (as in the case of the ācārya and others). (220)

Ajīva-a class of ascetics. (44)

Ajīvika-a system founded by Gosāla, a disciple and contemporary of Mahāvira. (74ff)

Affiva-pinda-acquiring food on the strength of one's own caste or family or art, etc. (296)

Ajjā-a term of address to a nun.

Ariava-non-deceit or straightforwardness. (206)

Arihatthavischi-purification of the tainted soul.

BULL, DCRY. 77

338, 346, 399, 408, 427, 428, 441, 460, 583)

Assava—influx of Karma matter into the soul. (4, 358) Atta-jhāna—a type of bad meditation. (180)

Atthaporisi-the time when the meaning of a text is explained. (315)

for offering it in charity. (295)

Amnāya-school (of instruction).

Anā-a prescribed rule. (235, 600) Anasana-fasting. (187) Anavatthappā-temporary expulsion from the Order due to transgression. (153, 237, 330, 338, 377, 391, 401; 414; 416; 433; 599) Anga-a group of texts of the Jaina canon, (17, 23, 35) Angabāhira—the group of texts which falls outside the Anga category. (35) Angara-a fault involved in showing too much attachment for food either for its taste or for its fragrance. (306) Anisattha-(food) given without the consent of all its owners. (295) Annautthiua-a heretic, a person belonging to some other faith. (241, 312) Antarijiaga-an undergarment (of linen in the case of a monk). (162) Antevāsi-a novice, a student. (143, 217, 514) Antoniyamsani-garment covering the body from the waist up to the half of the thighs of a nun. (481) Anugghāiya-see 'ugghāïya.' Anunnā-the ceremony of conferring authority. (149, 318) Anuppehā-reflections (over the nature of worldly life, etc.) (185, 354, 357, 453) -pondering over the read material from a sacred text. (181) Anuyoga—a classification of the Digambara texts, viz., prathama\*, karana\*. dravya° and carana°. (36) Anvava-a line (of monks)? Apariggaha-non-possession, non-attachment. (435) Aparinaya-raw, not ripe, not transformed, -(food) given without the consent of all its owners. (300) Ap-kāua-water-bodies. Ardhaphālaka-monks wearing a piece of cloth. (81) Āri—a needle used in stitching shoes. (407) Arihanta-the Tirthankara. Arovana-the way of dealing with a transgressor who had again committed a fault while undergoing a punishment for a previous one. (154) Asana-bodily posture. Asiva-a calamity, an emergency. (244, 389)

Aithouara-supplemented food, the original quantity of which was increased

Alouana-confession of transgressions before the guru. (153, 308, 309, 312,

Amrakubiāsana-remaining in a curved posture like the mango. (194)

Atthikāya—five of the six substances (jīva, ajīva, dharma, adharma and ākāśa), excepting Kāla.

Aupagrāhika-see 'Uvaggātiya'.

Avarta-mental attitude. (458)

Avassaya—essential daily duties of a monk which form the necessary items of his daily routine. (456)

Avijjā-ignorance. (5)

Avvattaga-name of a schism brought about by Aṣādha. (79)

Ayambila-pure food like boiled rice unmixed with anything else. (195)

Ayambilavaddhamāna-tavokamma—a particular penance lasting for fourteen years, three months and twenty days. (195)

 $\begin{tabular}{ll} Aya$ nabhandanikkhevanasamiti—proper deposition of one's requisites. (204) \\ Aya$ ra--pure, disciplined mode of behaviour. \end{tabular}$ 

Ayārabhandaga—requisites essential for the disciplined mode of behaviour and permitted by the law. (413)

Augrapakappa—rules or code of monastic conduct. (218 313)

Ayariya—head of a group of monks. (145, 146, 222, 223, 247, 271, 309; 310; 329; 336; 359; 379; 381; 380; 381; 384, 388, 390, 399, 431, 432, 443, 444; 446; 448, 514. 571)

Ayarıyaüraj)hāya—an officer who does the duties both of the ācārya as well as those of the upādhyāya as the occasion demands. (144, 145, 219, 221, 249, 579, 580, 581)

В

Bāhraṇiyaṇisaṇi—a piece of cloth worn by a nun covering her body from the waist up to the ankles. (481)

Bahuraya-name of a schism started by Jamali. (79)

Bālamarana-fool's death, i.e. death in an improper way. (203)

Bālatava-improperly practised penance. (189)

Bali-a circle or group of monks. (538, 550, 554, 558)

Bāyara-major, great, (204)

Bhadanta-a term of respectful address. (514, 595)

Bhandaga-requisites. (165)

Bhāsa—a category of commentarial literature on the canonical texts. (32) Bhattapaccakkhāna—a mode of death which involves fast unto death. (200,

321, 461)
Bhattaparinnā—renunciation of food. (321)

Bhattāraka—an honorific title of a Jaina church officer. (137, 448, 514)

Bhattesaṇā—begging of food. (See 'goyarī')

Bhāvapūjā-mental worship. (427, 461)

Bhāvasamvara—temperament for the stoppage of the influx of karmic matter (See 'samvara').

Bhikkhāyariyā-the begging round. (187)

Bhikkhu-the monk. (369, 371, 385)

Bhikkhuni-the nun. (471)

Bodiya—name of a schism which was supposed to be the fore-runner of the Digambaras, according to the Svetāmbara version. (81, 382, 385, 398) Robi—Roliythenment. (4, 358)

C

Caitya-a shrine. (383)

Caituavandana-paying homage to a shrine. (396, 427)

Caityavāsin-a school advocating stay in a caitya or temple. (529, 542, 558)

Calani-garment covering the lower half of a nun. (480)

Candagavejiha-a kind of penance. (417)

Carana-karana-pure mode of conduct. (211. 372n)

Cārana-muni—a monk having the power to fly up in the air, or one who is constantly moving. (316)

Caüiddasapuvvadhara—one who is well-versed in the fourteen Puvvas. (374)
Cäüjjäma-dhamma—the fourfold religion of Pärśva as referred to by the
Buddhist texts. (61)

Calivvinsatitthava-salutation to the twenty-four Jinas. (187, 456)

Chaddiya—(food) given in a careless manner so that it fell scattered on the earth. (301)

Chakkāya-six kinds of living beings.

Chatta—an umbrella. (277, 412)

Chattha-a fast up to the sixth meal. (188)

Chaümattha-a person devoid of omniscience. (203)

Chedapāti-pustaka-a kind of book. (424)

Cheövatthāvanā—re-consecration consequent to the losing of the entire paryāya on the part of a transgressor. (See 'cheya')

Cheya—a präyaścitta which involves "the loss of a part of the monk's ecclesiastical rank among his brethren, which dates from his second reception, the definitive consecration to the vow." (153, 227, 230, 235, 338, 376, 401, 414, 416, 433, 436, 445; 471; 494; 579H.)

Cheyasutta-a group of six texts of the Svetambara canon.

Cilimih, °kā—a curtain used to cover the entrance of a nunnery. (225, 278, 394, 409, 410, 485)

Colapatta—a piece of cloth used by the monk to cover his private parts. (245, 259, 260, 279, 311, 312, 368, 403; 406; 427; 431)

Cunna-pinda—alms obtained by the use of powders endowing supernatural powers to the user. (298)

Cunni-a class of commentarial literature. (33)

D

Pagala-a piece of stone or of brick (used for cleaning the anus?). (406)

Danda-stick or staff used by a monk (273, 274, 287)

Dandāsana-lying straight like a staff. (188, 194)

Dantasodhana—teeth-cleaner. (484)

Datti—a single unbroken offering, especially of food or drink. (250)

Dhāi-pinda-food obtained by acting as a nurse. (295)

Dhamma-ihāna—an auspicious type of meditation. (181)

Dhammakahā-a religious discourse or story. (185, 354, 452)

Dhammakaraka-a pot with a straining arrangement for water. (407)

Dhammantevāsi—one who has become the disciple of a particular ācārya purely for religious instructions. (143)

Dhāranā-charge. (235, 600)

Dhūma—a kind of fault resulting from the condemnation of food for its bad taste or quality. (306)

Ditthi-philosophical or doctrinal viewpoint. (20)

Ditthivāya—name of the twelfth Anga of the Jaina canon containing the fourteen Puvvas. (19ff)

Dokiriyā-name of a schism started by Ganga. (79)

Dugunchiya kula—lowly or condemned or disagreeable family. (264, 308, 312)

Düipinda-alms obtained by acting as a messenger, (296)

E

Egallavihārapadimā—an ascetic practice which requires isolation from the rest of the members of a group. (580)

Egāvali-a penance. (419)

Esanā dośa-faulty or improper seeking of alms. (299ff)

Esaniva-pure, acceptable, (437)

G

Gaccha—a unit of three or seven monks or nuns. (231, 331, 337, 338, 360, 361, 369, 372, 442)

Gacchavāsin—a monk who lives a corporate life as a member of a Gaccha. Gana—a group of three monks.

-"the school which is derived from one teacher."

-a group of three Kulas. (150, 228, 229, 230, 331, 337, 371; 372)

Ganacintaka—administrator of the Gana. (404) Ganahara—head of a gana

-chief disciple of the Tirthankara. (148, 224, 336, 353, 374, 443, 444, 499, 503, 571)

Gāṇangaṇiya—a monk who changes his gaṇa frequently within six months. (150, 229, 422)

Gaṇāvaccheṇṇ-a female officer of nuns equivalent to the Gaṇāvacchedaka.

(470, 504)

Ganāvascheïya—head of a section of a gaṇa. (221, 222, 223, 236, 249, 330, 580)
Gandīmstaka—a kind of book. (424)

Gani—head of a gana. (146ff, 225, 444, 514)

Ganini—head of the gana among the nuns. (468, 498, 502)

Gāratthiya—a householder. (312)

Geruya-a class of ascetics. (44)

Ghadimattaya-a kind of pot. (411)

Ghanatava-a peculiar method of practising fasts. (189)

Ghattaka-a kind of stone with which begging-bowls were burnished. (268)

Giyattha—a well-read monk. (390, 396, 408)

Gocchaga—a small broom used for cleaning the cloth covering the begging bowl. (42, 167, 179, 270, 279, 311, 412; 484)

Godohiyā—a particular posture in which one sits as when milching a cow. (188, 451)

Gomuttıyā-a peculiar zigzag way of begging alms. (169)

Gomuttiyābandha-a method of tying a broken pot. (269)

Goyari—the begging-round. (280, 312)

Gulikā-bark garment.

-pill. (407, 408, 434, 439)

Gumma-a small unit forming a part of a gaccha. (232, 331)

Gunarayana—a kind of penance involving fasting. (196)

Gutti—mental, verbal and physical self-control. (201, 206, 322, 332, 346, 357: 432; 453; 460; 487; 500)

I

Inginī maraņa—a mode of death. (201) Iriyā—movement of limbs or walking. (204) Ittara aṇasaṇa—short-term fasting. (188)

J

Jainī mudrā—standing in a Kāyotsarga posture with hands let loose and keeping the feet parallel at a distance of four angulas from each other. (459)

Jäi thera-a monk who is sixty years old. (144)

Jāṇāvaṇā—a spell which empowers a person to know the whereabouts of another person. (421)

Janghācārana—a monk who can fly up in the air by means of supernatural powers. (200. 311n) Javaņiyā-a curtain. (274)

Jhāṇa-meditation. (180ff, 352)

Jina-the Tirthankara.

Jinakappa—a stricter mode of monk life. (82, 164, 232, 250, 259, 278, 279; 374; 390; 404; 418)

Jinindatthava—singing in praise of the Jina. (312)

Jivapaësiya-name of a schism started by Tişyagupta. (79)

Jiva-vavahära—custom. (600n)

Joga pinda-alms obtained by the use or display of supernatural powers. (299)

ĸ

Kaccha-a kind of book. (424)

Kālikaśruta-texts meant to be read at a prescribed time, (316)

Kallana-purificatory punishment (after washing of clothes), (261)

Kallanaga-five auspicious events in the life of a Tirthankara.

Kamadhaya-a pot used by monks, (272)

Kanibala-a blanket. (166, 276)

Kancuka-bodice worn by a nun. (481)

Kanagāvali—a particular penance lasting for five years, nine months and eighteen days. (196, 198)

Kappa-mode of life.

Kasāya-the fourfold passions, anger, pride, deceit and greed, (206)

Käussagga-non-attachment towards the body. (187)

Kāuakilesa—mortification of the body. (187, 188)

Kevala nāna-omniscience, (66, 69)

Khāmanā-apologising for an offence or transgression.

Khandhakarani-a garment worn by a nun. (482)

Khanti-forbearance. (206)

Khola-clothes dripped in milk and dried. (408, 434, 439)

Khuddaga-a novice. (217)

Khuddiyā-an unconfirmed nun. (471)

Kiikamma-salutation, paying respect, (458)

Kiya—(food) brought or bought on exchange (for offering it to a monk or nun), (292)

Koha pinda-alms obtained out of anger. (297)

Kośa—an apparatus used in taking out that part of the skin where a snake has bitten a monk. (407)

Kosaka-nail protector made of leather. (407)

Kūdamuha-a pot to deposit medicines for or the excreta of the ill. (406)

Kula—the school founded by a teacher and consisting of his immediate disciples.

-"the succession of teachers in one line."

-a group of disciples of one acarya, sometimes equated with 'anvava' or 'garcha', (151, 230, 331, 338, 372)

Kukkutāsana-a peculiar bodily posture. (562, 566)

Kulathera-an elderly monk who manages the affairs of the Kula. (Similarly 'ganathera' and 'Sanghathera'). (144)

Kundi-a water-pot. (450)

Kundikā-a small water-pot. (342, 370)

Kürcaka-name of a sect. (125, 126, 447, 483).

Kuttiyavana-a shop where requisites for the renunciation ceremony were sold. (142)

L

Laddhi-supernatural power. (400)

Lakutāsana-a peculiar posture in which one's hands and feet touch the ground and the rest of the body is lifted up. (194)

Langadasātī—lying down without letting the back touch the ground. (188)

Latthi-a stick. (273, 274)

Lessa-'soul-tinge' which changes according to the nature of the actions of a person. (199)

Leva-a coating applied to the begging bowl. (266)

Linga-an essentiality of monkhood, like nudity, etc.; outward religious marks. (161)

Lobha-pinda-food acquired out of greed. (297)

Loya-the practice of pulling out the hair on the head (in five handfuls). (209, 317, 324ff)

Luttasiraä—one whose head is tonsured. (325)

M

Mahāmandalācārya-head of a unit of monks, (129, 514)

Mahāsāvajjakiriyā-a major sinful act. (159)

Mahattariyā-a senior nun. (471)

Mahavvaya-a major vow. These are five; ahimsā, satya, asteya, brahmacarya and aparigraha. (204)

Majjhima giyattha-one who has studied the Chedasūtras. (390)

Makkhiya-(food given with a pot or a hand) besmeared (with impure or unfit articles), (299)

Mallaya-a small pot used by monks for depositing cough and mucus. (271) Mālohada-(food) brought from a high place. (294)

Manapajjava nāņa—thought reading. (200)

Mana pinda-food obtained out of pride for personal ability. (297)

Mandala-a small group or unit of monks under a mandalācārya. (136) Mandalācārya-head of a group of monks. (136, 137)

Mandali-a group of monks formed for various reasons. (234)

—a group of monks taking food together and bound by a common sāmācārī.

Mandalī-nisijjā-sitting in circle for study. (316, 423)

Mandali--- upajivaka--- a monk who was a member of a mandali and who ate food with the other members of the same. (234)

Manta-pinda-food obtained by the use of spells or magic. (298)

Mattaya—an earthen vessel used for depositing rare articles like those for the ill, etc. (271, 279, 287, 311, 413, 484)

Māuā-pinda—food secured out of deceit. (297)

Mayūrapiccha—peacock-feather broom. (559)

Micchatta-wrong belief. (185)

Misa—(food) which was cooked for charity as well as for family requirements. (291)

Mokkha—liberation (from the recurrence of worldly existence in any form) (3ff.)

Mucchā-attachment. (162. 116n)

Mudrikābandha—a method of tying a broken pot. (269)

Muhanantaga—mouth-piece. (273)

Muhapatti—a piece of cloth tied over the mouth to prevent small insects entering one's mouth. (167, 179, 260, 273, 279, 312, 368; 412; 427; 429, 431)

Muktāśukti mudrā—similar to the 'vandanā mudrā' and with the fingers of the hands brought close together. (459)

Müla—a prāyaścitta involving the complete wiping out of the paryāya of a monk and his consequent re-initiation. (153, 237, 330, 338, 376, 377, 391, 401, 403, 414, 416, 433, 434; 436; 445)

Műla-guna-the basic vow. (211, 372n, 357)

Mūla-pinda-alms obtained by the use of vasīkaraņa, etc. (299)

Mülasutta-a group of four texts of the Svetāmbara canon. (18, 24)

Musāvāya-a lie, false speech. (204)

Mustipustaka-a type of book. (424)

Muttāvalī-a penance lasting for three years and ten months. (196)

Mutti-non-attachment. (206)

# N

Nakhaharaṇi-nail cutter. (484)

Nālikā-a stick used to test the depth of water. (245, 412, 515)

Nāmakarana—changing the name of the person who has embraced monkhood. (442)

Nandibhāna-a kind of pot. (407)

Nāṭaputta—Mahāvīra. (62)

BULL, DCRI. 78

Navakodiparisuddha-pure in nine ways. (176)

Nāva-name of the clan to which Mahāvīra belonged. (65)

Nesajjita-sitting in such a way as to let the soles of the feet and the buttocks touch the ground. (188)

Nibbāna-'going out'; liberation.

-'subjective awareness of the freed state'.

-'complete annihilation of craving'. (3)

Niggantha—'the bondless', an ascetic, especially the Jaina monk (44, 89, 97, 125, 356, 559)

Nijjarā-the dissipation of karmic matter. (185, 358)

Nijjūhana-the omission of a person from a particular gana. (230)

Nijjutti-a type of commentarial literature on the canonical texts. (30)

Nikāmabhoyana—eating more than thirty-two morsels of food for several days. (306)

Nikkhamana-renouncing the worldly mode of life.

Nikkhitta-(food) lying or thrown on (a living substratum). (300)

Nimitta-pinda—food obtained by acting as an interpreter of omens. (296) Nippicchaka—a sect not using a broom. (549)

Niryāpaka-one who helps a defaulter to re-attain proper conduct. (337)

Niṣadyāsana—sitting with closed legs. (194)

Nisejjā-a cloth seat-cover. (260, 272, 427)

Ņisīhiyā-a place of study. (184, 207)

Niyāṇa—remunerative hankering as a price for one's penance. (180, 321)

Niyativāya—the theory of fatalism advocated by Gośāla, the founder of the Ajīvika sect. (75)

Nojiva-name of a schism started by Rohagupta, (80)

0

Oha üvahi-requisites of essential use. (165, 278)

Ohināṇa-clairvoyance, (200)

Okacchiya-a piece of cloth covering the breasts and the back of a nun. (481)

Omarārņīya—a monk having less standing in the order; a junior monk. (143)

P

Paccakkhāṇa-self-denial. (245, 349, 457)

Pacchāga—a covering, a piece of cloth. (259, 263)

Pacchākamma—subsequent action. (298)

Padala—pieces of cloth used in covering the alms-bowl. (270, 279, 287, 412, 484)

Padiggaha-alms-bowl. (142)

Padiggahadhāri-a Jinakalpika monk using begging-bowl. (404)

Pāḍihāriya—returnable, that which is to be returned to the owner. (167, 275)

Padikkamana—condemnation of one's transgressions either daily (devasiya) or nightly (raiya) or fortnightly (pakkhiya) or four-monthly (cătim-māsiya) or yearly (samvacchariya). (153, 180, 187, 257, 311, 312; 338; 346, 348, 457, 460, 520)

Padilehana—scanning of or inspecting requisites and the place of occupation. (179, 310, 312, 388, 410, 425, 427)

Padimā—'the standards that a layman is expected to observe. They are eleven in number, and prepare a person to attain to the discipline of monk life. (6. 32n. 190ff. 22. 396)

Padmāsana—a posture in which the feet were kept crossed and touching one's thighs, (458)

Pāhuḍiya—(food) given before the proper time and set aside for a monk.
(292)

Pamna-a group of ten texts of the Svetāmbara canon. (17, 27)

Pajjāya—standing or semority expressed in the number of years spent in the Order. (226)

Pajjosana-rain-retreat. (325, 383)

Pakkhiyakhāmanā-fortnightly pardon-seeking.

Palitankā-sitting in a padmāsana posture. (188)

Paliancana—confession of a fault with deceit. (154)

Pamānāhāri—a person eating the normal quantity of food, i.e., 32 morsels, each of the size of a hen's egg. (See 'ūnoyariyā')

Pāmicca—(food) bought on credit (for the sake of offering it to a monk.) (292)

Pāṇāivāya-injury to living beings. (204)

Pancajāna-dhamma—the fivefold religion as enunciated by Mahāvīra who added the fifth vow of celibacy to the group of four vows laid down by Pāršvanātha. (62. 72)

Pancamutthiya loya-see 'lova', (209)

Pancanamokkāra—salutation to the five dignitaries: arhat, siddha, ācārya upādhvāva and sādhu. (321)

Pancarāindiya cheya-five days' suspension. (235)

Pāṇipadiggāhi—one who eats food in the palm of his hand. (250, 278, 390n)
Pāṇipisohaṇa—the method of scanning the cloth by taking every portion of
it on one's palms to see whether it contains any living beings. (179)

Pāninatta—see 'nāninadiggāhī'.

Pāṇīyabhoyaṇa-meal with profuse ghee or oil. (306, 358)

Pāövagamana—a mode of death in which one stands motionless without any food, like a tree, till death overtakes one. (201, 318, 321, 329)

Pāöyara—(food) exposed to light or exhibited. (292)

Pāpaśruta-heretical or sinful sciences. (185)

Papphodana—the act of shaking the garment while doing pratilekhanā. (179)
Paramahamsa—a class of naked ascetics in Brāhmanism. (11, 47n)

Pāranciya—expulsion from the Order due to a major transgression. (153, 237, 330, 338, 376, 377, 378, 388, 391; 394; 401; 414; 416; 433, 434; 436; 447)

Parasamaya-heretical creed. (425)

Paribbājaka—a wandering ascetic.

Paribhoga-doşa—faults pertaining to the method of eating food, its quantity, etc. (170ff)

Pariggaha-possession. (205, 341)

Parihāra—a sort of punishment for transgression which requires the defaulter to undergo it in isolation from the rest of his group. (227, 230, 235, 236, 240, 241, 328, 633n; 330; 338; 376; 379; 446; 471; 473; 579ft.; 581ff.)

Parihāraviśuddhi—the process of undergoing the parihāra punishment by a group of monks. (154)

Parisaha—the twenty-two troubles which a monk is expected to overcome. (207)

Pariyāsiya-stale. (284, 327)

Pariyattana-repetition of the reading of a text. (185)

Pariyattiya—(food) brought on exchange (by the householder for offering it to a monk). (293)

Pariyāya-thera—a monk who has twenty years standing in monkhood. (144)
Pārsyāsana—lying on one side. (194)

Paruankāsana—a bodily posture. (354, 458 565)

Pāsattha-a person of loose behaviour. (285)

Pāsāvaccijjā therā—monks belonging to the ascetic order of Parśvanātha..

(60ff)

Patangavīhi—a random way of begging alms like the flying of a kite. (169) Patta—waist-cloth worn by a nun. (480)

Pattābandha—a piece of string used in tving a pot. (269)

Pattāvalī—list of pontifical succession. (15)

rapaban—ust or ponuncar

Pāvasuua-see 'pāpaśruta.'

Pavatti—a person looking after the requirements of the members of a gaccha. (145, 224, 371, 399, 443, 444; 456)

Pavattini—a senior nun managing the affairs of a group of nuns. (380, 381, 397, 468ff, 487, 502, 503, 504, 505; 579)

Pavvaijā-renunciation, (142, 216, 317, 466).

Pavvajjādāyaga—the ācārya who initiates a novice. (337)

Pavvāvaņantevāsi—a junior monk who has been initiated but not confirmed.

(143)

Pavvāvaņāyariya—the ācărya who initiates a person into the Order. (146) Pāya—alms-bowl. (265, 311)

Pāyacchitta-punishment for transgression. (153ff.)

Pāyakesariyā—a piece of cloth used in cleaning the alms-bowl. (270)

Pāyalehaṇiyā—a small stick of a tree used for cleaning the mud from one's feet in the rainy season. (277, 406)

Pāuanijioga-the alms-bowl and its other accessories. (260, 269)

Pāyapadilehaniyā-see 'pāyakesariyā'.

Pāyapunchaņa-broom used by monks. (272)

Pāyaṭṭḥāvaṇa—a piece of woollen cloth used to protect the begging-bowl from dust. (270)

Pețā-a method of begging alms. (169)

Phaddaga—a part of a 'gumma'. (233, 331, 374)

Phalaga-a plank used for sleeping over. (406)

Phāsuya-pure. (437)

Picchiya-(peacock) feather-broom used by Digambara monks. (341, 450)

Pidha-a stool. (406)

Pidhaga—a seat used occasionally by monks. (276)

Pihiya-(food kept in a receptacle) closed (with a seal), (300)

Pindesanā—the begging of alms.

Poggala-matter; flesh; a fruit. (4, 173)

Porisi-quarter of a day, (175, 179)

Pucchanā-asking difficulties from a text. (185)

Purchamma-previous activity; action preceding some other act. (170)

Puvva—a group of fourteen texts supposed to have formed the twelfth Anga of the Jaina canon. (19ff, 34, 58, 61, 390, 444)

R

Rāga-attachment.

Raibhoyana—night-meal. (205, 281, 286, 537)

Rāinīua-a senior monk. (143, 15n, 443, 444, 456)

Rasapariccāya—giving up of dainty food. (187)

Rayaharana—a broom used by monks to cleanse a spot. (272ff, 277, 279, 287, 367, 368, 427, 484)

Rayanāhiya-a senior monk. (368)

Rayaṇāvalī—a penance lasting for five years, two months and twenty-eight days. (197)

Rāyapinda-royal food.

-food given by a king. (172)

Rayattána-alms-bowl cleaner. (271, 279, 412, 484)

Rudda-jhāṇa-a type of inauspicious meditation. (181)

S

Saddhāna-a prāyaścitta involving the giving up of sinful activities or pas-

Sabala-major faults, twenty-one in number. (207)

Sacitte-full of life, conscious.

```
sions by the transgressor and his re-affirming the faith in true religion.
       (338, 339, 447)
 Sāgāriua-the host who gives shelter to a monk or nun. (282, 584)
Sāhā-"the lines which branch off from one teacher." (331, 464)
Sāhariua-(food) brought from a distance, (300)
Sajihāya-study. (183ff, 313, 319, 352, 425)
Sakka-a class of ascetics. (44)
Sallehanā-fast unto death. (201)
Samāhi-concentration, (182)
Sāmāiya-tranquility of mind; or mental equipoise. (187, 456)
Sămă; vacăritta—life of ascetic discipline, life of mental tranquility.
Samana-the wandering ascetic, especially Jaina or Buddhist, (44ff, 325)
Samanera-a junior disciple under probation. (143)
Sāmāyārī-a controlled mode of behaviour. (211, 249, 308, 413, 423)
Sambhoga-a group of monks bound together by identical Samacari, and
      taking food together.
      -'a group of monks begging alms in one district only,'
      -a unit or group of monks following one samacari, taking meals to-
          gether, studying together, and for the purpose of confession and
          service acting as a compact unit. (151, 233, 331, 374, 515, 516)
Sambuyāvatta—a method of begging alms. (169)
Samghādī-a garment worn by a nun. (263, 481, 585, 593)
Samiti-carefulness in different activities. (201, 206, 322, 332, 357, 414, 432,
      453, 460, 487, 500)
Samkhadi-a feast (food from which is disallowed to monks and nuns).
      (584)
Samlinayā—self-control. (188)
Sammatta-equanimity: religious belief or conviction, (207)
Samosarana-a religious assembly: a sermon. (481)
Samputaphalaka-pustaka-a kind of book. (424)
Samsāra—cycle of worldly existence.
Samthara—bedding, (167, 274ff, 342, 406, 427, 492)
Samthāragapatta-bed-sheet or cover. (260, 276)
Samuccheïua-name of a schism brought about by Aśvamitra. (79)
Samukkasana-the expulsion of a person holding office if he lost the
     confidence of his followers. (238)
Samvara-stoppage of the influx of karmic matter, (4, 358)
Samvega-liking for religious life.
Samuaadarkana-right faith.
```

Sangha-ascetic congregation.

Sanjoyanādosa—mixing different kinds of food articles for extracting better taste. (305)

Sanjoyanā pāyacchitta—punishment prescribed in the case of a person committing several transgressions pertaining to one item of monastic discipline, (i.e. two transgressions regarding food), (154)

Sankiya-(food of) doubtful (purity), (299)

Santarā cheya—the method of relatively diminishing the seniority of a transgressor when he commits further transgressions while undergoing prävašcita for a previous fault. (236)

Santhava—praising (the donor either before [pure] or after [pacchā] getting food). (298)

Sāraṇā-reminding one of one's duties. (373)

Śavādiśayanāsana—a posture: lying motionless like a corpse. (451)

Sāvaua-a lavfollower.

Savvaöbhadda-a penance. (197)

Sedhitava-a method of practising fasts, (189)

Seha-a disciple on probation. (143, 217)

Sejjāyara—a person who has given lodging to a monk or a nun. (172, 282, 283, 367, 415, 477, 490).

Siddhānta-the 'agama' or Jaina canon or Jaina doctrines. (16).

Sīhanikkīliya—a penance lasting for six years, two months and twelve days.
(197)

Sikkaga-pingoes. (407)

Sikkhāvana—giving instructions in monastic discipline to a novice. (367)

Stenakabandha-a method of tying a broken pot. (269)

Sthānakavāsin-a sect among the Jainas, (440)

Sthāpanācārya-shells used as a substitute for the pañcaparameșthins. (428)

Sthavirakalpa-See 'Therakappa.'

Suä-the sacred lore; tradition, (235)

Sukka ihāna—auspicious meditation. (181)

Sûri-an officer of the church equivalent to the ācārya. (232, 337, 443, 444, 456)

Suttaporisi-the time when the reading of the text was given. (315, 425)

Suyakevali—one who has mastered the fourteen Puvvas. (353, 499)

Svetapata—the monks who wore a white garment and who are supposed to have been the forerunners of the Svetāmbaras. (81)

Syādvāda—the theory of manifold predication or conditional statements. (117)

т

Tadubhaya—second prāyaścitta: confession and condemnation of one's transgression. (153)

from thorns, (406)

Tasa-mobile, (204) Tava-penance. (153, 187ff, 338) Tāvasa--a class of ascetics. (44) Terāsiva-see 'Noiīva.' Teiillessä-the supernatural power to burn others, acquired through severe penance. (75, 385) Thānātīta-a bodily posture involving kāyotsarga. (188) Thavana-(food) placed on impure substratum. -(food) undergoing change in its nature. (291) Thavana kula-disagreeable, dispised or antagonistic family. (583) Thāvara—immobile, (204) Thenauabandha-a method of tving a broken pot. (269, 317n) Thera-a senior monk. (143, 144, 184, 218, 336, 369, 371, 443, 444, 470) Therakappa-a mode of Jaina ascetic life which is less strict than the Jinakappa. (see 'Jinakappa'). Theri-an old nun, either in age, paryāya or learning. (498, 502, 505) Tigicchā pinda—securing alms by diagnosing other's ailments. (296) Titthankara-one who creates the fourfold Sameha; the Jina. Triratna—the triad leading one to liberation; right faith, right knowledge. and right conduct. (4, 161, 453) Turīvātīta—a class of naked ascetics in Brāhmanism. (11, 47n) T Ubbhinna-(food given after) breaking (the scal or a lid covering it), (294) Uddesanāuariua-an ācārva who explains a text to the junior. (314) Uddesiya-(food) specially cooked (for the monks), (290) Uggahānantaga-a garment worn by a nun. (403, 480) Uggama dosa-faults pertaining to the preparation of food. (288ff) Ugghāiya—"the expressions 'ugghāiya' and 'anugghāiya'.....denote conditional sentences passed on persons for transgressions. They request the intervention of a period (udghāta), in which the punishment is

Talika-shoes bound to the feet both at day and at night to save the feet

Upāṇga—a group of twelve texts of the Jaina canon. (17, 27)
Uppāyana dosa—faults pertaining to the ways adopted in obtaining food.
(295ff)

softened or made mild between different periods of expiation, perhaps also the pronouncement of the sentence and its carrying out." (236) Ukkiṭṭha giyattha—one who is well-versed in the fourteen Puvvas. (390) Ukkudāsanita—sitting in a squatting position. (188, 194, 451) Ummīsa—(food) containing living and lifeless articles. (300) Umouraitā—eating less than the normal. (187, 188)

Utsārakalpa-summary-reading of a text under emergencies. (424)

Uttamattha-fasting, (244)

Uttānāsana-a posture involving facing the sun. (194)

Uttaraguna—subsidiary twelve gunas associated with the five mulagunas. (211. 372n)

Uttarijjaga-a woollen upper garment of a monk. (162)

Uvagarana-requisites.

Uvaggāhiya-Supplementary (set of requisites). (165)

Uvajjhāya—the religious instructor. (144, 184, 218, 309, 314, 336; 369; 370; 443, 444, 456, 468, 514).

443, 444, 436, 468, 314)

Uväsaga-a lay follower.

Uvasampayā-initiation into the Order. (149)

Uvassaya-monastery. (160)

Uvațihāvaņā—the final consecration of a novice under probation. (149, 216, 318, 368)

Uvaṭṭhāvaṇantevāsi—a junior who has been confirmed as a member of the Order. (143)

Uvatthāvaņāyariya-the ācārya who confirms a novice. (146)

v

Vandanā-paying respect, salutation. (187, 347ff, 456, 459)

Vandanā mudrā—this was formed when a standing monk folded his hands from his cloows and rested them on his belly. (459)

Vanimaga pinda—alms obtained as a beggar, (296)

Vāranā-preventing one committing a transgression. (373)

Vasaha-an officer waiting upon the ill. (226)

Vassavasa-rain-retreat. (264ff)

Vavahāra—"the procedure towards a transgressor, based on the canon or tradition or law or charge or according to the custom handed down." (600, 220n.)

Vāyaga-an officer equal in rank and status to an upādhyāya. (224, 514)

Vāyanā-recital of a sacred text. (181, 185, 313, 354, 452)

Vāyanantevāsi-one who receives the reading from the ācārva. (217)

Vāyanāyariya-an ācārya who gives reading of a text to the juniors. (315)

Vegacchi-a piece of cloth worn by a nun on the upper half of her body.

(481)

Veyāvacca—service to the elders, the needy and the ill. (188)

Vicelayā-nudity.

Vidanda-a stick. (273)

Vigai-improper or unfit food. (185)

Vijahana-leaving the jurisdiction of a particular superior. (149)

Vijjācāraņa—a monk who can fly up in the air due to supernatural powers.
(200. 311n)

Vijjā pinda-alms obtained on the strength of magic. (298)

BULL, DCRI. 79

Vilatthi-a stick. (273)

Vinaya-self-control. (148)

Virāsaņa—hero's posture: sitting as if one is occupying a chair. (188, 194, 351, 354, 458, 468)

Vittiparisankhā—putting a limit on the number of houses to be visited for alms. (355)

Viüssagga-non-attachment to the body. (153, 189, 338)

Viuvvanā-transformation of the physical body.

Vivāya-debate. (185)

Vivega—giving up of further transgressions. (153, 338)

Vivittasayanāsana—the practice of using a residence free from women, eunuchs and beasts. (335)

Vusarāiya-one who is self-controlled.

-one of greater standing in monkhood. (229)

Y

Yāpanīya-a sect. (125, 448)

Yoga piṇḍa—see 'Joga piṇḍa.'

Yaugıkī mudrā—sitting in a padmāsana or a vīrāsana posture with the hands placed on the lap. (459)

# GENERAL INDEX

| CENTER                                     | IL INDEX                               |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Abhaya, 62, 71.                            | and animal-sacrifice, 576.             |  |
| Abhayacandra, 128, 566.                    | - and martial spirit, 572.             |  |
| Abhayacandra Siddhäntin, 560.              | Aitasa, 55.                            |  |
| Abhayadeva, 34, 313 558n, 419, 426,        | Ajātasattu, 85, 85·164n,               |  |
| Abhinandipanditadeva, 567-473n, 568.       | Ajayapāla, 113.                        |  |
| Abu, 111, 463.                             | Ajitanātha, 432.                       |  |
| Acarya, 145, 146, 309, 310, 336, 369, 443, | Ajitasena, 560.                        |  |
| 444, 468,                                  | Ajitasena Valibhasimha, 561.           |  |
| allowed to visit a nun, 380.               | Ajivikas, 54                           |  |
| and begging of clothes, 399.               | and nudity, 75, 83.                    |  |
| as a gitartha, 390.                        | caves dedicated to, 91.                |  |
| as a judge, 379.                           | founder of, 74, 75.                    |  |
| - as a physician, 381.                     | philosophy of, 75.                     |  |
| as a thief, 434                            | under Mauryas, 89 ff.                  |  |
| change of 446                              | Ajja Kālaga, 383.                      |  |
| - consulting with disciples, 247.          | Ajja Pauma, 518.                       |  |
| death of, 431, 432.                        | Ajja Raha, 518,                        |  |
| - head of a gaccha, 372.                   | Ajja Rakkhiya, 23.                     |  |
| - image of 571                             | Ajja Sāma, 23.                         |  |
| kidnapping the, 384.                       | Ajja Vaira, 518.                       |  |
| powers of, 329.                            | Ajja Varasena, 518,                    |  |
| - predominance of, 514.                    | Akalanka, 38, 119, 130, 133, 442, 453, |  |
| - protector of nuns, 223.                  | Akampiya, 77.                          |  |
| — qualifications of, 222.                  | Akbar, 135, 561.                       |  |
| - qualities of, 444.                       |                                        |  |
|                                            | Akkādevī, 132, 568.                    |  |
| special pot used by, 271.                  | Akkhobha, 61.                          |  |
| troubled by thieves, 388.                  | Alabhiya, 67, 69.                      |  |
| types of, 223, 314-315                     | Alhanadeva, 112. 313n.                 |  |
| Acarya Ammedeva, 108.                      | Allauddin Khalji, 135, 541.            |  |
| Acarya Bhanadeva, 521.                     | Alms-bowl (See 'Begging Bowl').        |  |
| Acarya Guhanandin, 97.                     | Alvārs, 130, 532.                      |  |
| Acarya Hiravijaya, 135.                    | Amitagati, 38, 442.                    |  |
| Acarya Ramanuja, 129.                      | Amitayya Dandanayaka, 572. 527n.       |  |
| Acārya Suhastin, 539.                      | Amma II, 127.                          |  |
| Acáryopádhyāyā, 144, 145, 219, 249, 579,   | Amnâyas, 526, 558.                     |  |
| 580, 581.                                  | Candrakīrti, 549.                      |  |
| - and rainy season, 249.                   | Digambara, 549.                        |  |
| - leaving a gana, 145.                     | Hemacandra, 526.                       |  |
| privileges of, 145, 220.                   | Jinakīrti, 547.                        |  |
| - qualifications of, 220.                  | — Kākopala, 549.                       |  |
| suspension of, 221.                        | — Kundakundādi, 549.                   |  |
| Adikartr, 103, 259n.                       | Lohācārya, 547.                        |  |
| Adinatha (See Rabha).                      | - Maheśvarācarya, 525.                 |  |
| image of, 103, 110.                        | Nandi, 549,                            |  |
| Aggibhūi, 77.                              | Rāmasena, 547.                         |  |
| Ahimsā, 205, 206, 432, 560.                | Sad, 549.                              |  |
|                                            | 7                                      |  |

628 Amoghavarşa, 117, 118, 132, Ananda, 10, 502. Anandarakkhiya, 61. Anandasûri, 520. Ananda Vimala Süri, 567. Anārvas 156 157, 593, Andhra, 115, 332n. Anga, 242, 388. Anga-magadha, 473, Anhilvādā, 111, 529. Anojjā, 65. Anvayas, 558. - Agrotaka, 547. - Arungala, 553. - Arungula 546 - Candrakaváta, 549. — Citrakūta, 549. — Dravida, 550. - Irungula, 546. ---- Jaisavāla, 550. - Jinalapaka, 556. — Khandelavāla, 547, 550. --- Kîrtâcârya, 553, 555. - Kondakonda, 549. --- Kundakunda, 546, 550, 554, 558. —— Lohācārva, 547. --- Mailapa, 555. --- Māthura, 547. --- Mayūra, 546. --- Nandisangha, 550. ---- Pāsāna, 550. --- Pustaka, 550, - Ramasena, 547. --- Sena. 550. --- Tālakola, 550. - Vagheravala, 550. --- Vardhamanapura, 556. --- Vardhamānaswāmin, 530. Ardhamagadhi, 77. Ardhaphālaka monks, 81. Arhadbalin, 545, 549, 554. Aristanemin, 59, 177, 465, 510, Ariunavarman, 109.

Arkakīrti, 563.

Aryadatta, 61,

Arvadeva, 566.

Arya Bhista, 515.

Arya Cetiya, 515.

Arya Hāṭṭikīya, 515.

Ārya Kālaka, 115, 366.

Arva Khaputa, 99, 385.

Arya Jayanta, 361,

Ārva Kubera, 364. Arva Nagila, 361, Arva Padma, 364. Arva Padmila, 361. Arva Raksita, 520-49n. Ārva Ratha, 364, Arva Rohana, 362, Arya Rsipālita, 364. Arya Samita, 364. Arya Śántisenika, 364. Arya Senika, 364. Arva Sunhagiri 364. Arya Skandila, 20, 21, Arya Suhastin, 91. Arya Tapasa, 36J, 364, Arya Vaira, 364. Arya Vajrasena, 361. Asādha, 79 Asādhabhūti. 297. Aśadhara, 38, 109, 442, 442, 289n, 455, 456, 572. Asanas --- āmrakubia, 194. -- danda, 194. --- kukkuta, 562, 566, ---- lakuta, 194 ---- nisadi. 194. ---- padma, 458. --- pāršva, 194. --- paryanka, 354, 458, 565, --- śavadiśayana, 451 --- utkutuka, 194, 451. ---- uttāna, 194 - vira, 194, 354, 451, 458, 486. Asasena, 60. Asevanasiksā, 367 Asıbandhakaputta, 62. Aśoka, 89, 90, 115, 132, 366, 385, 474, 513, 560. Assamitta, 79. Aştapada, 58. Astronomy --- and the Jains Canon, 22, 23. - in early Digambara Monachism, 356, Aśvamedha, 116, 132, 455n. Atimukta, 71. Atimuktaka, Atthiyagama, 67. Atyaśramin, 53. Aurangazeb, 136.

Avadhûta, 73.

Avanti, 71.

| GENERA                                 | L INDEX 629                                 |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Avattagāma, 67.                        | regional limits for, 281.                   |  |  |
| Avinīta Ganga, 123, 124.               | return from, 174, 407.                      |  |  |
| Äyägapata, 101, 110.                   | time for 343, 414.                          |  |  |
| Ayalabhāyā, 77.                        | - unfit times for, 168, 281.                |  |  |
| Ayodhyā, 61. 18n.                      | Begging-bowl, 165, 263, 278, 287, 412, 480, |  |  |
| Ayyana Mahadevi, 126.                  | 484.                                        |  |  |
|                                        | accessories of, 269ff.                      |  |  |
| Bāhubalin, 385.                        | binding the, 269.                           |  |  |
| Bahusalagagama, 67.                    | coating the, 267ff.                         |  |  |
| Baicapa, 131. 453n.                    | — deserving coating, 267.                   |  |  |
| Balabhadda, 79.                        | desirable, 266.                             |  |  |
| Bâlacandra, 566.                       | — drying the, 268.                          |  |  |
| Balākapiccha, 559.                     | ideal, 265.                                 |  |  |
| Balis, 538, 558.                       | material of, 165, 264.                      |  |  |
| Hanasoge, 550.                         | mouth of, 266.                              |  |  |
| Ingaleśvara, 554.                      | number of, 264.                             |  |  |
| Inguleśvara, 550.                      | - purpose of using, 266.                    |  |  |
| Panasoge, 550.                         | regional limits for acquiring, 166.         |  |  |
| Vanada, 550.                           | size of the, 265.                           |  |  |
| Palissaha, 361, 517.                   | sold in shops, 166.                         |  |  |
| Ballala I, 128.                        | time for acquiring, 264.                    |  |  |
| Bambhanagāma, 67.                      | undesirable, 266.                           |  |  |
| Banavāsı, 118, 573.                    | use of 265.                                 |  |  |
| Bankesa, 117.                          | whence to secure, 264.                      |  |  |
| Bankeya, 118, 573.                     | Bhaddiyā, 67, 69.                           |  |  |
| Basadi, 121, 122, 124, 450, 558.       | Bhadrabahu, 18, 19, 23, 26, 27, 81, 82, 87, |  |  |
| Basahatimitra, 94, 95.                 | 88, 94, 110, 115, 122, 133, 231, 247, 284.  |  |  |
| Bedding                                | 421n, 322, 361, 379, 545, 563.              |  |  |
| material, 167, 264.                    | Bhadrayaśas, 362,                           |  |  |
| of Digambara monks, 342.               | Bhagalpur, 67.                              |  |  |
| types of, 275.                         | Bhandaras, 133, 426, 439, 453, 462, 576,    |  |  |
| unfit, 275.                            | Bhanucandra, 135,                           |  |  |
| use and return of, 275.                | Bhānuśakti, 125.                            |  |  |
| when to accept, 275.                   | Bhanuvarman, 125.                           |  |  |
| Bed-sheets                             | Bharata, 58, 297.                           |  |  |
| skin used as, 276.                     | Bhasmaka (disease), 564,                    |  |  |
| Begging (See also 'Food')              | Bhīmalinga, 451.                            |  |  |
| and flesh, 172, 173, 177.              | Bhogapura, 268. 313n.                       |  |  |
| during tour, 308.                      | Bhoja, 105.                                 |  |  |
| evaluation of the rules of, 176.       | Bhojadeva, 108.                             |  |  |
| how many times, 306.                   | Bhojakas, 571.                              |  |  |
| Jinakalpika and Sthavirakalpika        |                                             |  |  |
| modes of, 418.                         | Bijjala, 121.                               |  |  |
| methods of, 169, 280, 287, 413, 450.   | Bilhana, 109.                               |  |  |
| mode of walking during, 168, 280, 287. | Birnbisāra, 2, 71, 72, 84, 85, 85, 162n.    |  |  |
| nuns and, 477.                         | Bindusāra, 88, 90.                          |  |  |
| peculiar modes of, 169, 450.           | Bispanthis, 448.                            |  |  |
| - places unfit for 169, 281, 287.      | Bodiya, 382, 385, 398.                      |  |  |
| proper and improper donors, 173,       | Books                                       |  |  |
| 282, 301.                              | types of, 424.                              |  |  |
| - proper and improper food, 170 ff.    | form of, 315.                               |  |  |
| proper road for, 169.                  | Brahmacarin, 50.                            |  |  |
| p. p , 200                             | •                                           |  |  |

324, 490.

| 630                                      | S. B. DEO                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Brahmanism                               | Caves                                      |
| - and asrama theory, 6, 53.              | Aihole, 117.                               |
| - and moksa, 5.                          | Ananta, 93.                                |
| and nuns, 507.                           | Badamī, 117.                               |
| — and sannyāsa, 52ff.                    | Bāwā Pyārā, 110.                           |
| — monachism, 9.                          | Dhārāśiva, 60. 11n, 117.                   |
| schools of, 6.                           | Junagadh, 102.                             |
| Brahmavädin, 51.                         | Khandagiri, 82, 93, 97.                    |
| Bráhmî (deity), 356.                     | Nasık, 115.                                |
| Bráhmī (disciple), 465.                  | Navamuni, 93, 97.                          |
| Bråhmi (script), 93.                     | - Rānīgumphā, 93.                          |
| Bråhmīsundarī, 57.                       | Udayagirı, 82, 93, 97, 103, 545.           |
| Broom (See 'Rajoharana).                 | Càvndaráya, 124, 573.                      |
| Buddhism                                 | Celibacy, 9. 39n, 72, 73, 176, 203, 207ff, |
| and caste-system, 10.                    | 342. 358, 372, 373, 395, 435, 455,         |
| - evolution of, 52.                      | 566.                                       |
| — nirvāna in, 3                          | and nudity, 73.                            |
| nuns in, 10, 11                          | breaking of, 227, 493, 500.                |
| Buddhist nuns                            | - broken by Acaryopadhyaya, 221.           |
| — and monks, 502, 503.                   | - of nuns, 439                             |
| - clothes of, 503.                       | Cellana, 84, 85                            |
|                                          | Ceras, 129.                                |
| - creation of the order of, 10.          |                                            |
| Bukkarāya I, 131.                        | Cetaka, 70, 72, 84, 490                    |
| 0-1                                      | Chaminanigama, 67                          |
| Cahamanas and Jamism, 112 313n, 114.     | China-clothes, 94, 163, 559                |
| Caityavāsins, 529, 542, 558              | Choraya Sannivesa, 67                      |
| Cākırāja, 118.                           | Christianity                               |
| Cakradhara, 382.                         | and monachism, 7                           |
| Cakreśvarī, 570                          | - and nuns, 508.                           |
| Cālukyas                                 | Cilătiputta, 328.                          |
| of Badāmī, 122, 126.                     | Clothes                                    |
| of Gujrāt, 110, 114.                     | and nudity, 161, 263, 341,                 |
| of Kalyānī, 119.                         | aparibhogya, 261                           |
| of Vengi, 126.                           | begging of, 399                            |
| Campă, 2, 67, 70, 71, 242, 321, 467, 599 | bhāvakrtsna, 400                           |
| Campăuri, 518. 38n.                      | care about, 479                            |
| Cāmundarāya, 572. 527n                   | charmed, 482                               |
| Cāṇakya, 87. 209 506n, 317.              | colouring the, 260                         |
| Candana, 70, 465, 467, 474, 491          | cost of, 401.                              |
| Candellas, 104, 105.                     | deserving washing, 260                     |
| Candrābharana (a sage), 121.             | - distribution of, 399.                    |
| Candragupta (Gupta), 451.                | dravyakrtsna, 400.                         |
| Candragupta (Maurya), 18, 22, 81, 87,    |                                            |
| 90, 92, 94, 95, 115, 299, 317.           | exchange of, 263, 405.                     |
| Candralekhā, 81.                         | — fit and unfit for nuns. 478, 479.        |
| Candraprabha, 451, 564                   | how to get, 164, 258, 398.                 |
| Candraprabhācārya, 524.                  | in emergencies, 405.                       |
| Candrasūri, 524.                         | in rainy season, 406.                      |
| Caraka, 382.                             | kālakrtsna, 400.                           |
| Carukirti Muni, 128, 561                 | kinds of, 258.                             |
| Cārvāka, 5, 560                          | ksetrakṛtsna, 400.                         |
| Caturbhuja-images, 571.                  | number of, 162, 258, 403, 479.             |

| GENERAL INDEA 63 |                                                             |                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | of Buddhist nuns, 503 of Jinakalpikas and Sthavirakalpikas, | Dasuga, 242, 593.<br>Dead                    |
|                  | 164, 259, 404.                                              | direction of placing the, 429.               |
|                  | order of washing, 261.                                      | Death                                        |
|                  | paribhogya, 261.                                            | —— and funeral rites, 428, 461.              |
|                  | - preparation for washing, 261.                             | - proper and improper modes of, 200ff.       |
|                  | proper and improper, 258, 400.                              | Debate, 383, 425, 426                        |
|                  | purpose of using, 162, 257.                                 | Demetrios, 93.                               |
|                  | size of, 259                                                | Devabhadrasürı, 519.                         |
|                  | stitching of, 262, 404.                                     | Devacandra, 564 448n.                        |
|                  | style of wearing, 403.                                      | Devadatta, 510.                              |
|                  | time for washing, 260.                                      | Devadattā, 85. 164n.                         |
|                  | unfit, 163, 259, 260, 478.                                  | Devaguptasūrī, 567.                          |
|                  | use of, 164, 263.                                           | Devānandā, 65.                               |
|                  | — washing of, 260, 261, 405.                                | Devapāla, 109.                               |
|                  | washing of Acarya's, 261.                                   | Devarāya I, 131. 453n.                       |
|                  | wearing heretic's, 408.                                     | Devarāya II, 131. 453n.                      |
|                  | — where to obtain proper, 164<br>Conting                    | Devardhiganin Ksamäśramana, 21, 22, 23, 133. |
|                  | material for, 267, 268,                                     | Devasena, 448, 545, 547, 555.                |
|                  | naksatras for, 268                                          | Devavarman, 125                              |
|                  | number of, 269                                              | Devendra, 34, 426, 493 200n, 531.            |
|                  | process of, 268.                                            | Dhangaraja, 105.                             |
|                  | - proper time for, 268.                                     | Dharanandin, 125.                            |
|                  | purpose of, 267.                                            | Dharmaghoşa, 301.                            |
|                  | Colas, 129                                                  | Dharma Mahāmātya, 89.                        |
|                  | Concentration (Samāhi)                                      | Dhavala, 114                                 |
|                  | types of, 182.                                              | Dhundiā, 440.                                |
|                  | Confession                                                  | Digambara                                    |
|                  | of faults, 309                                              | account of schism, 81.                       |
|                  | Confirmation                                                | canon, 34, 37.                               |
|                  | of candidates, 368                                          | church hierarchy, 336, 443.                  |
|                  | Corpse                                                      | church units, 337, 444.                      |
|                  | the possessed, 430.                                         | Mahāvīra's like-story, 65.                   |
|                  | Councils                                                    | - migration to the south, 122.               |
|                  | of Mathura, 20                                              | monastic jurisprudence, 445.                 |
|                  | of Pataliputra, 18, 22, 84, 94.                             | origin of the sect of, 80ff                  |
|                  | of Valabhi, 21, 365.                                        | — sanghas, 545ff.                            |
|                  | Cudāsamas, 114.                                             | schisms among, 447.                          |
|                  | Curnīs, 33, 366, 398, 420.                                  | Digambara monk                               |
|                  | Curtain, 255, 278, 394, 409, 410, 485.                      | bedding of, 342.                             |
|                  |                                                             | — daily routine of, 345ff, 456.              |
|                  | Dadda, 110.                                                 | death and funeral rites of, 461.             |
|                  | Dadhabhumi, 67                                              | essential duties of, 357.                    |
|                  | Dahıvāhana, 2, 70, 71.                                      | — food of, 342ff, 450.                       |
|                  | Dānaśālās, 560. 405n.                                       | meditation and, 352.                         |
|                  | Danda, 273, 287.                                            | migration to the south, 361. 729n.           |
|                  | size of, 274.                                               | moral discipline of, 357ff, 453.             |
|                  | - superstitions about, 274.                                 | penance and fasting by, 355ff.               |
|                  | use of, 274.                                                | requisites of 341, 450                       |
|                  | Dasapura, 80.                                               | residence of, 342, 449.                      |
|                  | Dasaratha, 91.                                              | self-control of, 357ff.                      |
|                  | * 1                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |

| 632 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B. DEO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| study of 382ff, 452.     supernatural powers of, 336, 451.     touring of, 338ff, 449. Digambara monkhood     ceremony of initiation into, 335, 442.     persons fit for, 335.     proper, 343.     proper and improper, 173.     social status of the, 572.     unift, 282, 301ff. Doval, 95, 491, 186n. Drativada, 492. Durlabharáis, 529. Duryinita, 124. | regarding touring, 533ff, 599. Festivals and Jaina monks, 382ff. Firuz Tughlag, 135, 559. Flesh-eating, 173, 177, 178, 417. Food (See also Begging') butter-milk as, 300. flesh as, 172ff, 417. forty-six fauths of, 170ff, 288ff, 415/ff. ideal quantity of, 175, 286, 306, 344. |
| Easing nature — place and tume for, 326. Erävati, 157, 243, 243 163n, 250. 202n. 594 Ereyanga, 128 Ereyappa, 124                                                                                                                                                                                                                                             | impurities in, 344.  Jinakalpika and Sthavirakalpika, 418.  mental attitude towards, 306  mode of cating, 175, 343, 418.  not accepted by nuns, 477.  präyascitas regording, 415ff, 583, 586,                                                                                     |
| Fa Hien, 116.  Fasting, 189, 251, 349, 354, 356, 414, 419  430, 446, 451, 562.  — before 'loya', 258.  det during short ones. 199  — earlier than proper time, 349.  — later than decided time. 349.  — major, 193ff — methods of, 194f.                                                                                                                     | 590, 597.  — proper and improper, 170ff, 288/f, 415  — proper and improper denote of, 173/T, 343  — purpose of, 175, 365, 343.  — time for, 175, 284, 343.  — under exceptional conditions 417.  — when not to take, 176, 344                                                     |
| of Jama nuns, 485ff.  padumā, 190ff.  peculiariues of, 189ff  performed at will, 349  prescribed for illness, 437  proper places for, 190.  proper tume for, 349                                                                                                                                                                                             | Gaccha. 231, 331, 337, 369, 361, 372.  — advantages of life in, 3728  — among the Shānakavāsans, 442  — and the Gana, 338.  — head of, 369, 372  — nature of, 232, 337, 372.  — origin and growth of, 374                                                                         |
| — unto death, 200, 381, 420, 432, 461, 492  502, 564, 568, — white crossing a forest, 349  Fatalism, 75. Faults — regarding bedding, 593 — regarding begging and food 583f 590f, 597. — regarding begging-bowl, 592 — regarding broom, 586.                                                                                                                  | — Acaraja, 519. — Addakali, 127, 556. — Agama, 463, 519. — Agamika, 463. — Añcala, 463, 519, 520 — Anandasūri, 520. — Anandasūri, 520. — Bāguda, 547. — Bāhada, 521.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bāṇadīya, 521     Bhanadevācārya, 521     Bhartrpurīya, 463.     Bhaţevarā, 521.                                                                                                                                                                                                  |

| GENERA                                   | L INDEX                                  | 6       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Bhinnamala, 521.                         | Koṭimaḍuva, 555.                         |         |
| Brahmāņa, 463, 522.                      | Kṛṣṇarājarṣi, 463, 530.                  |         |
| Brahmāņīya, 463.                         | Kṛṣṇarṣi, 463, 530.                      |         |
| Brāhmī, 522.                             | —— Kūrcapura, 531.                       |         |
| Brhad, 463, 522, 527,                    | Kutuvapurā, 531, 540.                    |         |
| Brhad Lonka, 531.                        | Lāda-Bāgada, 547.                        |         |
| Brhad-Vijaya, 523.                       | Laghu-posala, 531.                       |         |
| - Brhat-Kharatara, 537.                  | Lonkā, 531.                              |         |
| Brhat-Posala, 531.                       | Lumpāka, 531.                            |         |
| - Brhat-Tapa, 523, 536.                  | Madāhadīya, 531.                         |         |
| Caitra, 523, 524.                        | Madhukara, 532.                          |         |
| Canańcala, 524.                          | Madhu-kharatara, 532                     |         |
| Candra, 463, 530, 133n, 539,             | Maladhārī, 463, 532.                     |         |
| Cāndra (Candraka), 524.                  | Maladhārī Pūrnimā Vijay                  | a. 532. |
| Candraprabhácárya, 524,                  | - Manditata, 547.                        | .,      |
| Chahitera, 524.                          | Māthura, 547.                            |         |
| Chotivāla, 524.                          | Mayūra, 556.                             |         |
| Citrakūta, 551.                          | Mesapāsāna, 551.                         |         |
| Citravâla, 524.                          | Modha, 532.                              |         |
| Deśavála-tapā, 525                       | Naga, 532                                |         |
| - Devābhidīta, 525.                      | Nagapuriya, 532.                         |         |
| Devācārya, 525                           | Nagapuriya, 532.                         |         |
| Devānanda, 463, 525.                     | - Nagaur, 556.                           |         |
| Devanindita, 463, 525.                   |                                          |         |
| Devasúri, 463, 525                       | Någendra, 533.<br>Namadäla, 533          |         |
| Dhanesvara, 525                          |                                          |         |
|                                          | - Nanakiya, 463, 533.                    |         |
| Dharmaghosa, 525, 536.                   | Nānavāla, 533.                           |         |
| Ghosapuriya, 463, 526.                   | Nandı, 127, 555.                         |         |
| Gvälera, 556.                            | Nedaya, 556.                             |         |
| Harija, 526                              | Nigamā Vibhāvaka, 533.                   |         |
| Harsapuriya, 463, 526                    | Nirvrti, 533.                            |         |
| Hogari, 119, 551, 551 314n,              | Nithatı, 534.                            |         |
| Hottage, 551.                            | Osvāla, 534.                             |         |
| Humbada, 526                             | Pagab, 121, 551.                         |         |
| Jâlyodhara, 463, 526.                    | Palli, 464, 534                          |         |
| Jāpadāna, 527                            | Pallikīya, 534, 541.                     |         |
| Jırāpallîya, 527.                        | <ul> <li>Pallivāla, 134, 464.</li> </ul> |         |
| Jñabakīya, 527.                          | Pañcāsarīya, 534.                        |         |
| Jñānakāpa, 527                           | <ul> <li>Pārijāta, 551.</li> </ul>       |         |
| Kacholivála, 527,                        | Parśvacandra, 534.                       |         |
| Kaduāmatī, 527.                          | Pārśvanātha, 535.                        |         |
| Kamalā, 528, 540.                        | Paurnamīya, 538.                         |         |
| Kamalakalaśā, 528,                       | —— Pavīrya, 535.                         |         |
| Kāmyaka, 107. 528.                       | Pippala, 535.                            |         |
| Kāsahrda, 528.                           | —— Pippala-kharatara, 535.               |         |
| Kavalā, 528.                             | - Pogari, 551, 551. 314n.                |         |
| Kharatara, 419, 432, 463, 528, 529, 530, | Poravāda, 535.                           |         |
| 537, 551,                                | Prabhākara, 535.                         |         |
| Kharetara-pippala, 530.                  | Pradyotanācārya, 535,                    |         |
| Kharatara-vegada, 530.                   | Prāya, 536,                              |         |
| Koranta, 463, 530,                       | Pulikal, 553.                            |         |
| Kotika, 539.                             | Punimā, 536,                             |         |
|                                          | ,,                                       |         |

BULL, DCRI. 80

| 634 S. E                                            | J. DEO                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Purandara, 536.                                     | Vīraprabhasūri, 556.                          |
| Pūrņimā, 524.                                       | Vivandanīka, 543.                             |
| Pūrnimā-vijaya, 536.                                | Vrddhatapā, 464.                              |
| Puşkara, 547, 551, 551. 314n.                       | Vrhad, 543.                                   |
| — Pustaka, 546, 551, 551. 318n, 554                 | Vrhallompaka, 543.                            |
| Radula, 536.                                        | Vyavasīha, 543.                               |
| - Rāja, 464, 524, 537.                              | Yaśasūri, 544.                                |
| Rājakula, 537.                                      | Găhadvâlas, 104. 106.                         |
| Rākā, 537.                                          | Gāmaya Sannivesa, 67.                         |
| Rāmasenīya, 537.                                    | Gana, 150, 331, 337, 371.                     |
| Rudrapalliya, 529, 539,                             | antiquity of, 150                             |
| Sadhu Pürnıma Paksa, 537.                           | changing the, 150, 228, 229, 371.             |
| Sagara, 537, 540.                                   | driving a person from, 230,                   |
| Samvegi, 538                                        | gaecha and the, 372.                          |
| Sandera, 134, 464, 534, 538.                        | head of, 150, 228                             |
| Sanderaka (Sanderakiya, Sandera-                    | nature of, 150, 228, 337, 371.                |
| vāla), 538.                                         | - of Parsvanatha, 62                          |
| Sankheśvara, 538,                                   | readmission into, 230.                        |
| Sārasvata, 553.                                     | withdrawal from, 230                          |
| Sarasvatī, 551, 551. 318n                           | Ganadhara, 148, 224, 336, 353, 374, 443, 444. |
| Saravāla, 538.                                      | 499 503.                                      |
| - Sārdha Paurnamīya, 538                            | allowed to visit the nuns, 381.               |
| Sena, 551.                                          | <ul> <li>images of, 571</li> </ul>            |
| - Siddhánti, 539.                                   | of Mahavira, 77, 78                           |
| Sit, 539.                                           | of Pársvanātha. 62                            |
| - Sohamma, 539.                                     | Ganas                                         |
| Suvipradipta, 539.                                  | Ajı, 553.                                     |
| Tagarigal, 551.                                     | Balātkāra, 551, 550.                          |
| Tapā, 464, 520, 525, 528, 531, 534. 537.            | - Carana, 363, 515.                           |
| 538, 539, 540, 543, 547, 567                        | - Deśr, 97, 551.                              |
| Tārāpadra, 541                                      | Desiya, 551, 554                              |
| Tāvadāra, 541.                                      | Deva, 552                                     |
| Tāvakīya, 541.                                      | Dravida, 552, 553                             |
| Tintrini, 551                                       | - Eregitur, 553                               |
| Tribhaviya, 541,                                    | Godāna, 361, 516.                             |
| - Uddyotanācārya 541.                               | — Jansbukhanda, 557.                          |
| Ükeśa, 464. 541.                                    | Kalogra, 552                                  |
| Upakeśn, 464, 528, 541, 564, 448n, 567.             | Kalor, 557<br>Kandüru, 556.                   |
| Uttarādha, 542.                                     | Kandru, 550.                                  |
| Vada, 542.                                          | Kareya, 556.                                  |
| Vāk, 551, 551 318n.                                 | Kautika, 364                                  |
| Vakra, 551<br>Vālabha, 464, 542                     | Kavurūri, 126, 557.                           |
| Vanavāsī, 539, 542, 558.                            | - Kharatara, 463                              |
| Vara, 539.                                          | Kodiya, 516.                                  |
| Vayadiya, 542.                                      | Kotimaduva, 556.                              |
| Vidhipaksa, 542.                                    | Kottiya, 103, 516.                            |
| Vidinpaksa, 542.<br>Vidhiprapā Kharatara, 432. 255n | Kumudi, 557.                                  |
| Vidyādhara, 542.                                    | Lada Bagada, 548                              |
| Vijaya, 543.                                        | Latavagata, 107, 548.                         |
| Vijaya, 543.                                        | Mānava, 363, 516,                             |
| Vimala, 543.                                        | - Nagendra, 463.                              |
|                                                     | ***************************************       |

| N1: FOO E40 FED                            | Gītārtha                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nandi, 530, 546, 552.                      |                                               |
| Odehikiya, 517.                            | niśrita, 390.                                 |
| Pańkura, 552.                              | sent to nunnery, 396.                         |
| Paralūra, 557.                             | telling lies and, 408.                        |
| Pogariya, 552.                             | types of, 390.                                |
| —— Punnägavrksamüla, 121, 552, 553, 556.   | Gobbaragáma, 77.                              |
| Puşkara, 546, 568.                         | Gobhúmi, 67.                                  |
| Sandera, 463.                              | Golla (country), 402, 410, 411.               |
| Sandviga, 557.                             | Gommateśvara, 124.                            |
| Sarasvatî, 557.                            | Gonkidevarasa, 120.                           |
| Sena, 121, 552, 554.                       | Gopanandın, 128.                              |
| Sighavura, 557.                            | Gosāla Mankhaliputta, 74ff.                   |
| Śruta, 557,                                | Gotamaswāmin, 571                             |
| Sūrastha, 552, 567.                        | Gotama, the Buddha, 1, 10, 48, 49, 66, 76,    |
| Taluva, 546.                               | 77, 85, 85. 164n, 103, 127, 502.              |
| Tapā, 463                                  | Govinda Prabhūtavarşa, 118, 556.              |
| Tavula, 557.                               | Goyama Indabhūi, 63, 65, 77, 183.             |
| Udāra, 552                                 | Grdhrapiccha, 559.                            |
| - Uddeha, 362, 517.                        | Guhanandin, 104                               |
| · Uduvádova, 517                           | Guhasiva, 97. 216n                            |
| - Uduvātika, 362                           | Guhals, 114.                                  |
|                                            | Gumanpanthis, 448.                            |
| Uttarabahasaha, 361, 517.                  | Guman Rai, 448.                               |
| Vādiyūr, 557.                              |                                               |
| Vaikata, 529                               | Gunabhadra, 118.                              |
| Valahāri, 557.                             | Gunacandra, 119, 297, 500n.                   |
| Varanā, 515                                | Guru                                          |
| Vārasena, 119, 552.                        | respect for, 234.                             |
| Vesavātika, 362, 518.                      | Gurvāvali, 539.                               |
| Ganavaechedaka                             | Gutthāmāhila, 80.                             |
| ācārya and the, 221, 223                   | ** 1                                          |
| attending a Pārihārika, 236.               | Hathayas, 108.                                |
| authority of, 221                          | Haribhadra, 34, 114, 173, 395-122n, 398, 425, |
| privileges of, 221.                        | 426, 438, 497, 227n.                          |
| qualifications of, 222.                    | Hangupta, 102.                                |
| - rainy season and the, 249.               | Haribara II, 131-453n.                        |
| transgressions of, 221, 228, 330, 580      | Harıkeśa cândāla, 46-18n                      |
| Ganavaccedini, 470, 504.                   | Harivarman, 125.                              |
| Gandarādītya, 121.                         | Harsa, 104.                                   |
| Gangà, 157, 243, 594.                      | Hastiruci, 426.                               |
|                                            | Hatthmäpura, 60, 242, 599.                    |
| Ganga Rája, 565, 572, 527n                 | Hatthigāma, 67.                               |
| Gangas, 108, 122, 123, 133, 559, 565, 573. | Hatthisīsa, 67.                               |
| Ganin                                      | Hemacandra, 66, 90, 111, 112, 113, 426, 439,  |
| — ścārya and the, 444.                     | 526.                                          |
| duties of, 225.                            | Hemasena Vidhyadhananjaya, 561,               |
| in ephigraphs, 514.                        | Hemavimala Sūri, 543.                         |
| —— qualifications of, 146ff, 225.          | Heretics, 587.                                |
| Ganini, 468, 498, 502.                     | Jaina monks and, 241, 384, 391.               |
| Gardabhilla, 98, 489.                      | Himasītala, 130.                              |
| Gårgi, 507.                                | Hiravijaya, 531, 561, 565. 459n.              |
| Gherwāla (sect), 548.                      |                                               |
|                                            | Hiuen Tsiang, 97, 97. 215n, 116, 127, 559.    |
| Girnar, 112. 311n, 356.                    | Homo-sexuality, 378.                          |
|                                            |                                               |

| 636                                 | S. B. DEO                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hoyasalas, 128, 133, 572, 527n.     | Ghoris and, 135.                              |
| Huchchappa Deva, 131.               | Guhilas and, 114.                             |
| Huviska, 100.                       | Guptas and, 102ff.                            |
|                                     | Gurjara-Pratiharas and, 110.                  |
| Idol-worship                        | Haihayas and, 108.                            |
| Sthänakaväsins and, 440.            | Harsa and, 104.                               |
| Illness                             | Hoysalas and, 128.                            |
| causes of, 209.                     | in Andhra, 366.                               |
| of nuns, 381.                       | in Bengal, 97, 364                            |
| physician and, 327, 437.            | in Central India, 98, 104                     |
| treatment in, 210, 248, 437.        | in Deccan, 92, 114ff.                         |
| Indabhūı (see 'Goyama').            | in Dravida, 365.                              |
| Indamaha, 594.                      | ın Gauda, 365.                                |
| Indra III, 118.                     | - in Gujarat, 102, 104, 364.                  |
| Indra IV, 118, 565.                 | - in Kalinga, 86.                             |
| Indus-region, 402, 417              | in Karnāṭak, 104, 365.                        |
| Inscriptions                        | in Kathiawad, 102.                            |
| - Jainism in, 513ff.                | in Kudukka, 366                               |
| Irugapa II, 131. 453n, 572 527n.    | in Lata, 365.                                 |
| Isigutta, 516.                      | in Maharastra, 365, 366.                      |
| Isipāliya, 518.                     | in Mālava, 365.                               |
|                                     | in Mālwā, 98                                  |
| Jagadekamalla II, 120               | in Mathurā, 98.                               |
| Jagatcandra, 539.                   | in Orissa, 104.                               |
| Jahāngīr, 136, 562.                 | in Rājputānā, 104.                            |
| Jaina ritualism, 571.               | in Saurastra, 98, 364, 366.                   |
| Jaina temples                       | in South India, 98, 122.                      |
| at Abu, 113.                        | ın Vıdarbha, 365                              |
| — at Girnar, 113.                   | Jama Monachism and, 47,                       |
| at Śatruńjaya, 113.                 | Kacchapaghatas and, 107.                      |
| destruction of, 113.                | Kadambas and, 124.                            |
| grant of fields to, 125             | Kalacūryas and, 119.                          |
| grant of flower-gardens to, 108.    | Kanauj-Pratihāras and, 105,                   |
| - grant of garden to, 105.          | Kharavela and, 93.                            |
| grant of land to, 116, 117, 121, 1  |                                               |
| 124, 125.                           | Mauryas and, 87ff, 115                        |
| - grant of shops to, 119.           | Muslims and, 135ff.                           |
| grant of village to, 118, 119       | Nandas and, 86, 114                           |
| grant to, 117, 118, 120, 132, 455n. | - Pallavas and, 129, 130.                     |
| - turned into a mosque, 107, 121    | Pandyas and, 129, 130.                        |
| Jainism                             | Paramāras and, 108.                           |
| —— Abhīras and, 116.                | popular support to, 113.                      |
| Andhras and, 115.                   | <ul> <li>Pratihāras and, 105, 525.</li> </ul> |
| - a religious movement, 52          | - Rastrakūtas and, 110, 114, 117.             |
| - as a Magadhan religion, 54        | - Rathods and, 114.                           |
| Câhāmānas and, 114.                 | Rattas and, 118.                              |
| Calukyas and, 110, 116, 119, 126.   | Rāwaļs and, 114.                              |
| Candellas and, 105.                 | Saivas and, 130,                              |
| Ceras and, 129, 130.                | schisms in, 78ff, 447.                        |
| - Cudāsāmas and, 114.               | Silähäres and, 121.                           |
| - Gāhadvālas and, 106.              | Sisunāgas and, 84,                            |
| - Gangas and, 123.                  | - social impacts on, 575ff,                   |
| ,                                   | account impacts on, stoll,                    |

- Solankis and, 111, Jinekvara Súri 529. --- Traikutakes and 116. Jňanaji, 440. - Tughlags and, 71, --- Vaghelas and, 113 · --- Vākātakas and 116. - Vijayānagara kings and, 131. --- Western Kşatrapas and, 110, 116, --- Yādavas, and, 121. Jaurapala, 121. Jaitrasimha, 539 Jaitugi, 109. Jakkavve, 568. Jakkıvabbe, 568, 475n. Jamali 79 Jambhiyagama, 67. Jambū. 78. Jambusanda, 67. Jambuswamin, 466 11n. Jannadatta, 329. Jasa, 62. Jasabhadda, 517 Javabhatta, 110. Jayadaman, 102, 110 Javanti, 2, 70, 491 Jayasekhara, 529. Javasimha, 111, 112, 132, Jinacandra, 135, 529, 561. Jinacandra Sūri, 529. Jinacandra Süri III. 537. Jinadāsa, 294 Jinadatta, 418. Jınadatta Süri, 529. Jinakalpikas --- accepting the mode of life as, 374, —— begging and, 250. - categories of, 404. --- clothing and, 82, 250, 404 --- corporate life and, 232, 390. ---- food of, 418. - mode of eating of, 250, --- nudity and, 82, --- requisites of, 279. Jinanandin, 562. Jinaprabha Sūri, 90. Jinasagara, 529. Jinasekhara, 529. 128n, 537 Jinasena, 38, 117, 119, 133, 442, 453, 554, Jinasimha Süri, 136, 529. Kirtivarman II, 117. Jinavallabha, 529. Kollaga Sannivesa, 67, 77,

Jinavardhana, 529,

Jualini 570. Jvestha. 71. Kacchapaghātas, 567. --- of Dubkund 107. --- of Gwalior, 107. --- of Rajputana, 107. Kacchapaghāta Vikramasimha, 548. Kadamba Krsnavarman, 132. 455n. Kadambas, 124, 126, 132, 555, 558, 559, 571, Kākusthavarman, 124, 125. Kakka Suri. 564, 448n, 567. Kalacūris, 104. Kalacurvas, 121. Kālakācārya, 98, 385, 489. Kalambuka Sannivesa, 67. Kālāmukha 127. Kālāsavesiyaputta, 61. Kalaya Sannivesa, 67. Kalıdeva cult. 120. Kalıkālasarvaina, 113. Kalpapāla, 417. Kalvānakīrti, 563. Kamadhaga, 484. Kamalakalasa Sūri. 528. Kāmarddhi 362 518. Kampilla, 242, 599. Kampillapura, 60. Kanada, 391. Káñci, 130, 453, 546, Kanha-Vasudeva, 466, 11n. Kaniska, 100. Kāpālikas, 483, 496. Kapila, 560. Karahataka, 448, 555. Karasideva, 121. Karkarāja Suvarnavarsa, 110, 133, 459n, Kāsava, 61. Kāsivarddhaņa, 70. Kautilva, 508. Kayalisamagama, 67. Kayangala, 67. Khandarakkha, 79. Kharavela, 92, 93, 94, 95, 96, 132, 555, 558, 559, 566, 570, 573, Khema, 2. Kirtivarman I, 117.

Kolluka parampara, 396,

```
--- Krsnasakha, 363,
 Konguniyarman, 123.
                                           ---- Maighika, 363,
 Kosā. 466.
                                           --- Malijia, 515.
 Kosala 77, 418.
Kosala, 57.
                                           ---- Malvaka, 363,
Kosambi, 2, 60, 68, 70, 71, 242, 389, 473,
                                           ---- Mehika 518.
                                           --- Mehiva, 518.
  491 599.
                                           --- Nādika 515.
Kosivā 243 163n.
                                           - Nagabhuta 362.
Kottavīra, 81.
Krsna, 39, 59.
                                           --- Nagabhútikiya, 517.
                                          - Nagabhūva 517.
Krsna II. 118.
                                          - Nagendra 372
Ksatrapas, 110, 116.
                                          --- Nandijja, 517.
Ksetradevatā, 520
                                         - Nándika, 362.
Ksetrapāla-mūrti, 571.
Kubera, 518
                                          ---- Panhavahanaya, 516,
Kūci Rāja, 121.
                                          --- Paridhāsika, 517.
Kula, 151, 230, 331, 338, 372.
                                          ---- Parihasaka, 362,
                                          --- Parthāsava, 517,
Kulacandra, 97.
                                          --- Petivâmi, 515.
Kulas
                                         ----- Pidhammiya 515.
--- Abhijayanta, 517.
                                         - Praśnavāhanaka, 364.
---- Abhiyasasa, 363.
- Ajjavedaya, 515.
                                          -- Pritidharmika, 363
                                         --- Pusamittijja, 515
---- Ārya, 103.
--- Arya Bhista, 515
                                          --- Pusyamitrika, 363,

    Rsidattika, 363.

---- Arva Cetaka, 363
                                         ---- Rsiguptika, 363,
---- Ārya Cetıya, 515.
- Arya Hâttıkiya, 515.
                                           --- Somabhūta, 362
                                          -- Somabhūva, 517
---- Bambhadāsıya, 516
--- Bambhaliun, 516
                                         --- Thànga, 516.
--- Bhaddaguttiya, 517.
                                          --- Ullagaecha, 362, 517,
                                          - Vacchaliya, 516
— Bhadraguptika, 362
                                          --- Vannia, 516
- Bhaddajasıya, 517.
--- Bhadrayaska, 362
                                          - --- Vaniya, 364
                                          --- Vātsnliya, 363, 364,
--- Brahmalıptaka, 364.
                                           --- - Vatthalina, 515, 516
--- Candra, 372, 463, 464, 516, 530
--- Candra, 540,
                                           - Vidyādhara, 463,
                                            - Yaśobhadra, 362,
--- Ganika, 363.
 - Ganiya, 518
                                           Kumārapāla 112, 113, 133 461n, 538, 560,
 --- Graha, 97.
                                            573.
                                           Kumāraputa, 98.
 ---- Halijia, 515,
 — Háridraka, 363.
                                           Kumárasena, 451, 514, 547.
 - Hastilipta, 362
                                           Kumārāva Sannivesa, 68.
 - Hatthaliria, 517.
                                           Kumari Hill, 94, 96, 559.
 - Indapuraga, 518
                                           Kumārila, 130.
 - Indrapuraka, 363,
                                           Kummagama, 68.
 --- Isidattiva, 517.
                                           Kumudacandra, 111
 - Isiguttiya, 517
                                           Kunāla, 90.
 - Jasabhadda, 517.
                                           Kundaga Sannivesa, 68.

    Kāmarddhika, 363.

                                           Kundakunda, 36, 133, 356, 442, 478, 89n,
 — Kamiddhia, 518.
                                             550, 558, 563.
 - Kanhasaha, 515,
                                           Kundapura, 65
 — Kanivasıka, 515.
                                           Kūniya, 70.
 --- Kraha, 552.
                                           Kurcakas, 125, 126, 447, 483,
```

Kurudatta, 329. - death of, 66, Kusanas, 99, 100, - first female disciple of 401. Kusumapura, 490. --- followers of, 77, 78, 214, Kuttivávana, 166, 368, - ganadharas of, 214, Kutubapura Paksa, 540. --- Goyama Indabhu: and, 65, 77, 78, Kūviva Sannivesa, 68. 183 --- images of, 103, 110, 117 Lädha, 68, 242, 593, — influence of, 69, 141. Latthi, 273. --- itinerary of, 67. ---- size of, 274. ---- kalvānakas of, 544. ---- use of 274 --- life-story of, 65. Liberation - non-acceptance of medicine by, 209. ---- Brähmanical, 5, 6, ---- parents of, 61 --- Buddhist, 3, 4, ---- patrons of, 70. ---- Christian, 7. - rain-retreat and, 247. - Jama, 4, 5. -- relation with Gosala Mankhaliputta, --- means to attain, 6. 74ff. 199. --- nature of, 3 --- religion of, 72. Licchavis, 70. --- religious zeal of 214 Lehacarya, 547. --- role of 76. Lohaggalā, 68 ---- supernatural powers of, 199, 200, 313n. Loharadaga, 68 --- taking food in palms, 341, Lokapála, 81 - tearing of hair by, 66. Lonka, 440 --- ten great dreams of, 200. Mahāvīrācārya, 117. Madana, 109. Mahendrasūri, 529. Madanavarman, 106 Mahendravarman, 130 Madura, 130, 135, 453, 545 Maheśvara, 561. Magadhan famine, 81, 284 421n, 563, Maheśvarasúri, 107, 528, Maghanandin, 129, 552, 560, Mahi, 157, 243, 594. Mahagiri, 80, 91. Mahipala, 107, 133, 459n, Mahalaksmi, 118, 132 Maitrevi, 507. Mahamandalacarva, 129, 514 Mauhimā Pāvā, 68. Mahamandaleśvara Cavundaráya, 119. Mālaladevī. 126 Mahamandaleśvata Loksma, 119. Maladharin, 566. Mahamandaleśvara Mārasımhadeva, 120 Maladharin Hemacandra, 34. Mahamandaleśvara Vnaväditvadeva, 122, Mālavas, 392. 113n, Mahapajápati Gotami. 10. Malayagıri, 34, 225, 225.57n, 288.457n, 288. Maharakkhita, 99. 460n, 419, 426. Maharatta, 91, 115, 332n, 396, 402, 417. Malik Kafur, 135, 453, Mahāsāmanta Nimbadevarasa, 122 Malli, 59, 465, 466, Mahasamanta Visnurama, 105, Mallıkadevi, 436, 274n. Mahasandhivigrahika, 109. Mallisena, 426, 562. Mahātanā. 136, 562 Mandiya, 77. Mahavira, 1, 18, 20, 22, 23, 25, 31, 48, 49, Manibhadra, 295. 491n. 59, 61, 61-21n, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, Manikka Vacakara, 130. 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 101, 142, Manikyanandin, 119. 160, 203, 209, 465, 467. Mankha, 292, 481n. ---- birth of, 65. Manu, 178, 507 — birthday of, 441. Mänvakheta, 98. ---- Candanā and, 474. Mānyanura, 556.

Mārasimha, 124, 565,

--- Code of, 73

| 010                                          | . 223                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mariyane Dandanayaka, 572. 528n.             | - no lights allowed in, 428,                                   |
| Marudevi, 57.                                | - staying outside the, 253,                                    |
| Mathadhipati, 572.                           | Monks                                                          |
| Mathurā, 99, 100, 102, 110, 242, 522, 548,   | activities prohibited for, 323. as king-makers, 123, 133, 439. |
| 599 archaeological finds at, 570.            | - astrology and 317ff.                                         |
| — council_at, 20.                            | - correct mode of behaviour of, 211.                           |
| inscriptions, 59, 103, 132, 234, 513,        | daily routine of, 178ff, 309ff, 427ff.                         |
| 515, 519, 568. 474n, 572.                    | debating powers of, 560.                                       |
| stūpa at, 384.                               | dethroning a king and, 385.                                    |
| Mauryas, 87ff.                               | essential duties of, 187ff.                                    |
| Mayūragrāma, 553.                            | festivals and, 328ff,                                          |
| Meditation, 180ff, 352.                      | - fighting and, 426                                            |
| Megasthenes, 46, 88.                         | flesh-eating and, 177, 178, 417.                               |
| Megha, 71, 142, 200. 313n, 203 328n, 209     | - forbidden company for, 328.                                  |
| Meghacandra-Traividyadeva, 565.              | heretics and, 241, 384, 391.                                   |
| Meghajī, 531.                                | intellectual embellishments of, 560.                           |
| Meghanandin, 566.                            | - kidnapping of, 384,                                          |
| Mehila, 61.                                  | laymen and, 240.                                               |
| Meijia, 77.                                  | - literary activity of, 426                                    |
| Mendhiyagama, 68.                            | - magical powers of, 563.                                      |
| Mendicancy, 55.                              | - magical practices and, 438.                                  |
| Mihila, 68, 69, 77, 79, 242, 599.            | masturbation and, 324, 586, 595, 600.                          |
| Milakkhu, 242, 593                           | moral discipline of, 204ff, 322ff, 566ff.                      |
| Mīnāksī temple, 130.                         | nuns and, 380ff, 494.                                          |
| Minayugala, 110,                             | political affairs and, 385.                                    |
| Moksa (See 'Liberation'),                    | proper company for 255                                         |
| Monachism                                    | prostitutes and, 395, 435.                                     |
| astronomy in early Digambara, 358            | royal disfavour and, 389.                                      |
| Brāhmanical, 9.                              | —— self-control of, 204ff, 322ff                               |
| — Brahmanical sources of the Jaina, 39.      | seniority and succession of, 226ff.                            |
| Buddhist, 10.                                | service to needy by, 327.                                      |
| Buddhist and Jaina, 12.                      | society and, 382ff                                             |
| — Buddhist sources of the Jaina, 38.         | supernatural powers of, 199, 316ff,                            |
| common basis of Indian, 9.                   | 334, 385, 420, 451.                                            |
| — cultural contribution of the Jaina,        | superstitions and, 317, 130, 431                               |
| 578.                                         | supper and, 417.                                               |
| different, 43.                               | Tantric practices and, 563.                                    |
| Digambara and Svetāmbara, 359ff.             | thieves and 277, 295, 384, 398, 402,                           |
| distinctive place of the Jaina, 12, 577.     | 405, 410, 411, 424, 426,                                       |
| epigraphical sources of the Jaina, 40.       | washermen and, 417.                                            |
| evolutionary nature of the Jaina, 13.        | Moraga Sannivesa, 77.                                          |
| Indian and western, 8.                       | Mosali, 68                                                     |
| martial spirit and Jaina, 572.               | Mrgavatī, 70, 474.                                             |
| nature of, 1, 6.                             | Mrgesavarman, 125, 555, 363n, 559, 571,                        |
| purpose of, 2.                               | 571. 520n,                                                     |
| spread of Jaina, 57ff.                       | Mudrás                                                         |
| theories about the origin of Jaina,<br>44ff. | Jainī, 459.                                                    |
| western 7ff.                                 | — Muktāśukti, 459.                                             |
| Monasteries, 104, 111.                       | Vandanā, 459.                                                  |
|                                              | Yaugiki, 459.                                                  |
| internal administration of, 330ff.           | Muhammad Ghori, 135.                                           |

| Muhammad Tughlaq, 135.  Mularija, 111.  Municandra Siddhänta Deva, 563.  Muni Sundara, 564. 448n.  Muni Survata, 108.  Murunda, 98, 116, 298. 505n, 317, 397, 490.  Nabhi, 57.  Nagarjuna Sūri, 21. | clothes and 283, 341.  muns and, 81, 341, 478, 499, 501, 568.  relation with celibacy, 73.  velation by 501, 508.  symbol of Jaina monks, 398.  symbol of Jaina monks, 398.  women and, 497.  Nuns  among Digambaras, 497. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nāgas, 48, 70, 474.                                                                                                                                                                                 | among Sthanakavasins, 496,                                                                                                                                                                                                 |
| Nāgasārikā, 111.                                                                                                                                                                                    | antiquity of the order of, 465, 502.                                                                                                                                                                                       |
| Nagasena Pandita, 119.                                                                                                                                                                              | as peace-makers, 511,                                                                                                                                                                                                      |
| Naksatras                                                                                                                                                                                           | begging and, 499                                                                                                                                                                                                           |
| conducive to increase knowledge.                                                                                                                                                                    | - Brahmanism and, 507.                                                                                                                                                                                                     |
| 184, 319.                                                                                                                                                                                           | Buddhist, 10, 502.                                                                                                                                                                                                         |
| proper for collecting food for the ill,                                                                                                                                                             | celibacy of, 499.                                                                                                                                                                                                          |
| 319.                                                                                                                                                                                                | ceremony of renunciation of, 466, 498.                                                                                                                                                                                     |
| proper for creation of Gana, 318.                                                                                                                                                                   | Christianity and, 508.                                                                                                                                                                                                     |
| - proper for fasting, 318.                                                                                                                                                                          | church administration of, 467, 698.                                                                                                                                                                                        |
| proper for renunciation ceremony,                                                                                                                                                                   | clothes of, 478ff, 499.                                                                                                                                                                                                    |
| 215, 317.                                                                                                                                                                                           | controlling officers of, 468ff.                                                                                                                                                                                            |
| - proper for requisites, 319                                                                                                                                                                        | - daily routine of, 491.                                                                                                                                                                                                   |
| - proper for tonsure, 317.                                                                                                                                                                          | death of, 492.                                                                                                                                                                                                             |
| Nålandä, 68, 69.                                                                                                                                                                                    | evaluation of the order of, 509ff.                                                                                                                                                                                         |
| Nāmakarana, 442.                                                                                                                                                                                    | fasting of 485ff.                                                                                                                                                                                                          |
| Nanabbekanti, 567, 473n.                                                                                                                                                                            | food of 477ff, 498.                                                                                                                                                                                                        |
| Nanakagrāma, 533.                                                                                                                                                                                   | foot-prints of, 485ff.                                                                                                                                                                                                     |
| Nanasambara Appara, 130                                                                                                                                                                             | hair-cut and, 488.                                                                                                                                                                                                         |
| Nandas, 86, 114.                                                                                                                                                                                    | issue of raped, 367, 491.                                                                                                                                                                                                  |
| Nandiggāma, 68.                                                                                                                                                                                     | kidnapping of, 489.                                                                                                                                                                                                        |
| Nandipada, 110.                                                                                                                                                                                     | monks and 380ff, 493, 500.                                                                                                                                                                                                 |
| Nanditatagrāma, 547.                                                                                                                                                                                | moral discipline of, 487ff, 500.                                                                                                                                                                                           |
| Nandivardhana, 71                                                                                                                                                                                   | nudity and 341, 478, 499, 501, 568.                                                                                                                                                                                        |
| Nangalā, 68.                                                                                                                                                                                        | penance and fasting by, 485ff.                                                                                                                                                                                             |
| Narasimha I, 129                                                                                                                                                                                    | punishment for raping, 378.                                                                                                                                                                                                |
| Narasimha III, 129                                                                                                                                                                                  | requisites of, 485.                                                                                                                                                                                                        |
| Nāṭaputta, 62.                                                                                                                                                                                      | residence of 396, 474, 499.                                                                                                                                                                                                |
| Nayasena, 119.                                                                                                                                                                                      | respect to, 359.                                                                                                                                                                                                           |
| Nemāli country, 402,                                                                                                                                                                                | society and, 496, 500.                                                                                                                                                                                                     |
| Nemicandra, 38, 442.                                                                                                                                                                                | study and, 491ff, 499, 504.                                                                                                                                                                                                |
| Nemicandra Siddhānta Cakravartin, 453.                                                                                                                                                              | subordination of, 502, 568.                                                                                                                                                                                                |
| Neminātha, 103, 106, 109                                                                                                                                                                            | thieves and, 475, 494.                                                                                                                                                                                                     |
| Nepal, 68                                                                                                                                                                                           | touring of, 473, 504.                                                                                                                                                                                                      |
| migration of Bhadrabāhu to 284, 421n.                                                                                                                                                               | transgressions by, 472.                                                                                                                                                                                                    |
| Night-meal, 281, 286, 597.                                                                                                                                                                          | O 218 210 202 206 207 207                                                                                                                                                                                                  |
| Nippicchaka, 549.                                                                                                                                                                                   | Omens, 318, 319, 382, 386, 387, 397.                                                                                                                                                                                       |
| Nirgrantha, 44, 89, 97, 97, 216n, 125, 356,                                                                                                                                                         | Osiā, 105.                                                                                                                                                                                                                 |
| 559.                                                                                                                                                                                                | Osvāla, 534.                                                                                                                                                                                                               |
| Nudity, 11, 47n, 62, 73, 74, 75, 81, 82, 83,                                                                                                                                                        | Dallian 77                                                                                                                                                                                                                 |
| 97, 104, 125, 126, 160ff, 207, 213, 259, 263,                                                                                                                                                       | Pabhāsa, 77.<br>Pādalipta Sūri, 98, 116, 298, 505n, 317.                                                                                                                                                                   |
| 297, 335, 341, 357, 358, 359, 398; 404; 412;                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 443, 448, 449, 450, 454, 462, 555, 559, 598.                                                                                                                                                        | Padimās, 190ff, 232, 396.                                                                                                                                                                                                  |
| BULL, DCRI. 81                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |

642 - religion of, 62, ......... atthatthamivä. 195. \_\_\_\_ vows of, 72, 73. --- bhadda, 191, Pasenadi, 436. 274n, 504. - Bhaddotară, 193, Patăcară, 62. --- Canda, 191. Pățaliputra, 91, 98. - dasadasamiyā, 195. \_\_\_\_ council of, 18, 22, 84, 94. ---- javamajjhā. 192. \_\_\_ rupees, 401. \_\_\_\_ mahābhaddā, 191. Patra (See 'Begging Bowl'). --- moya, 191. Pattakālava, 68. \_\_\_\_ navanavamiyā, 195 Pattāvalis, 451, 564. - sattasattamiya, 195, Pava, 66, 67, 69, 268 313n. ---- savvobhaddā. 191. Pávápuri, 66. 59n. \_\_\_\_ subhadda, 191. Paya (See 'Begging Bowl'). \_\_\_\_ va:ramajjhā, 192. Pedhalagama, 68. Padma (prince), 71. Padmasena Bhattaraka, 121. Penance, 187ff, 419 - comparison of Svetambara and Padmāvatī (goddess), 564. Digambara, 355 Padmāvatī (queen), 2, 467, 511. - Digambara, 355. Paési, 61. Paitthana, 114, 115, 116, 298, 505n, 384. ---- external, 188. --- internal, 189. Pairova, 70. ---- modes and postures in 451. Pálas, 104, --- nuns and, 485 Pālayagāma, 68. Phaddaga, 233, 331, 374 Pallavas, 129. Prtthicampa, 68. Palli, 534. Pallika, 464. Piyagantha, 364. Pambabbe, 568. Pottasála, 421. Pottsla, 465, 510 Pampa, 119. Pandaranga, 382, 407. Prabhācandra, 38, 119, 133. Prabhavati, 70, 71. Pándyas, 129. Pánini, 510. Prabhūtavarsa, 563. Paniyabhumi, 69. Pradvota, 70 Paòvagamana, 329. Pradvotanácárya, 536. Prasenatit, 63 46n proper days for, 321. - proper muhurtas for, 321. Pratapa Rudra Deva. 97. proper naksatras for, 318, 321. Pratihāras, 104, 105, 525 Pratikramana, 180, 257, 311, 312, 338, 346, Paramāras, 108. Paramardi, 106. 457, 520 Paramhamsa, 11. 47n, --- occasions for, 460. Parıvrājaka, 370. ---- types of, 348 --- as a go-between, 508, 516. Pratvekabuddha, 232, 353, 453, 499, Parśva, 61, Pravarasena, 116. Parśvacandra Súri. 534 Pravartin, 145, 224, 399, 443, 444. Parsvanatha, 60, 64, 101, 465, 502, 577. --- duty of 371. - celibacy and, 72. --- respect to, 456. --- date of, 63. Pravartini, 380, 381, 397, 468ff, 487, 502, - evaluation of the order of, 63. 503, 504, 505, 579. - field of influence of, 60. Pravascittas, 153ff, 375, 376, 379, 384, 391, —— followers of, 60, 285, 435n. 399, 401, 403, 408, 409, 414, 415; 416; 422; - life-story of, 60. 423, 433, 436, 472, 579, 581, 600 - nudity and, 73. Ranigumpha cave sculptures and, 93. ;— Alocana, 308, 312, 338, 346, 399, 408;

427, 428, 441, 460, 583,

- references in Buddhist texts, 61.

| — Anavasthāpya, 153, 237, 330, 338, 377, 391, 401, 414, 416, 433, 599.  — Cheda, 153, 227, 202, 235, 338, 376, 401, 414, 416, 433, 439, 445, 471, 494, 579ff.  — Mūla, 153, 227, 330, 338, 376, 377, 391, 401, 402, 414, 416, 433, 434, 436, 445.  — Fārāficika, 153, 227, 330, 338, 376, 377, 378, 388, 391, 394, 401, 414, 416, 433, 434, 436, 447.  — Parihira, 227, 230, 235, 236, 240, 241, 228 653n, 330, 338, 376, 379, 446, 471, 473, 579ff, 581ff.  — Sraddhāna, 338, 339, 447 | — purpose of, 272. — qualities of, 341. Raktapata, 392, 397. Rămacandra Maladhārī Deva, 596. Rāmacandra Sūri, 135. Rāmasena, 548. Rāmaska Amma, 108. Rahgavijava Ganin, 529. Rāstrakūtas, 110, 118, 122, 556, 563, 565. Rūthods, 114. Ratnapur, 543. Ratnapur, 543. Ratnapur, 543. Ratnapur, 543. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tadubhaya, 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tapa, 153, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rattas, 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Viveka, 153, 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ravikirti, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vyutsaiga, 153, 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ravivarman, 125, 558.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Priyadaršanā, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Râwals, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pújyapūda, 124, 133, 442, 453, 545, 563<br>Pulakešin, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rāyagīha, 60, 67, 68, 69, 74, 77, 142, 242, 368, 599.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Punapaksadeva, 112. 313n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renunciation                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Punnakalasa, 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - bodily decoration before, 317.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Purimatala, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | causes of, 1, 2, 140, 465.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Purnimá Paksa, 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ceremony of, 142, 466.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Purusapura, 397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fasting before, 317.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pürvas, 19, 34, 58, 61, 390, 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - proper days for, 317.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| loss of, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | proper nakṣatras for, 317.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puspaculá, 61, 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Residence                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puspadanta, 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | going out oi, 396                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pusyamitra, 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un rainy season, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | leaving a, 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Răcamalla, 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - method of sleeping in an extensive,                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rācamalia IV, 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rāchideva. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nuns and 396, 474ff.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rainy season                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | proper and improper, 252ff, 393ff.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| begging food in, 250ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | proper company in, 255.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| life during, 246ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | supervision and protection of, 395.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| periodic limit of, 249, 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - time for seeking, 393,                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| requisites in, 252, 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revati, 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| stay at one place in, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rohagupta, 80, 421, 426.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rajasagara Suri, 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rsabha, 19. 38n, 39, 57, 58, 73, 101, 322,                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rajastrāna, 271, 279, 412, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rājasūya, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rsabhasena, 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rājgīr, 68.<br>Rājīmatī, 465, 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rsigupta Kākandaka, 363.<br>Rudradāman, 558.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rajoharana, 42, 260, 272, 277, 279, 287, 367,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 368, 427, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rudrasimha, 569. 492n.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| abhimantrita, 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | read abunita, 505. 1551l.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dead monk and, 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saccā, 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| improper uses of, 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sagadāla, 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| length of, 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sagariya, 584.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| procedure of making, 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | food from, 282,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| procedure or making, rice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-04 HOIM, NOW,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

644 S. B. DEO

--- Ksema, 523.

— Ksemakīrti, 529. Sahet-Mahet, 69. - Ksemaliptika, 363. Sakalakīrti, 442. Säketa, 61, 242, 599. --- Kuberi, 518. - Laghvi Ācārvīva Kharatara 529. Śākhās — Madhvamikā, 364. - Acarviva Kharatara, 529. - Maipattiva, 517. - Aija Vairi, 618. - Majjhimilla, 516, ---- Antarañiikā, 362, ---- Mānikvasūri. 529. - Antarijjiyā, 518. ---- Masapūrikā, 362. --- Arva. 97. --- Aryajayantī, 361, 364. - Māsapūriyā, 517. - Matipatrikā, 362. --- Arvakuberā, 364 --- Arvanāgila, 361, 364, - Mehabijiya, 517. —— Ārvaņadmā, 364. --- Mekhaliyikā, 362 ---- Arvanadmila, 361. --- Nāilī, 518. - Arvarsinālita, 364. --- Panduvaddhanıva, 516. ---- Pauma, 518. ---- Ārvasenikā, 364. --- Arvatāpasī, 361, 364 ---- Petaputrikā, 517. - Aryavajra, 364, - Pippalaka, 529. --- Bhaddinivã, 517. - Pippaliya, 522. - Bhadrivikā, 362 - Pradhâna, 536 --- Bhāvaharsīva Kharatara, 529. - - Pundavaddhanıya, 518, 39n. ---- Bhīmapalliva, 536 --- Pundravardhaniya, 361. --- Brahmadvīpikā, 364 - Punnapattıya, 517. -- Pürnapatrıki. 362. --- Campijiya, 517. - Răjagacchânyaya, 524 --- Candanāgarī, 361, 517, - Dásikhabbaduyá, 516. --- Rajjapāliyā, 518 ---- Rajyapālikā, 362 --- Dāsīkharabhatikā, 361. - Gádahīya, 542. ---- Rangavijaya, 529, 530. --- Sadhu, 529, 53¢ --- Gautamīvā, 363. ---- Gavedhukā, 363. ---- Sankāsiā, 515. —— Gavedhuyā, 515. ---- Sankášiká. 363 ---- Śārdūla, 524. — Goyamıjjā, 516. ---- Haritamālākārī, 363, --- Sariva Kharatara, 529 ---- Saurāştrikā, 363. - Hariyamālāgārī, 515. --- Isipāliyā, 518. ---- Sautantikā, 361 --- Jayanti, 518. --- Savatthiya, 518, — Jinabhaktisüri, 527. --- Senia, 518, ---- Jinarangasuri, 523, 530. -- Soittiva, 517. — Jinavardhanasūri, 530. --- Soratthiya, 516. Käkandikä, 362. ---- Śrāvastikā. 362 --- Kākandivā, 517. --- Tâmalittivă, 516 — Kampivikā, 362 --- Tamraliptikā, 361. - Kāsavajjīvā, 516. ---- Tapa. 530. - Kāśyapīyā, 363. ---- Trairàsika, 362. - Kauśāmbikā, 361. --- Uccanagari, 364, 516, 518. - Kautumbini, 361 --- Udumbarijiiya, 517. - Khemalijjiyā, 518. --- Udumbarikā, 362. - Kodambáni, 517. - Vairi, 464, 516. - Kodivarisiyā, 516. - Vajjanagari, 515. — Kosambiyā, 517. - Vajranāgarī, 363. - Kotivarsīvā, 361, --- Vajri, 364.

- Väsisthiyä, 363,

| GENERAL MDEX 545                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vāsiṭṭhiyā, 516.  Vidyādharī, 133, 364.  Vijaya, 540.  Vijaya Anandasūri, 540.  Vijayadevasūri, 540.  Vijayadrajasūri, 540.                                                       | — Mûla, 545, 546, 548, 549, 553, 554, 557. 384n, 558, 563. — Nandi, 97, 552, 553, 554.  Navilūra, 553. — Nipacha, 557. — Pamštasama, 554.                                      |  |
| — Vijaya Ratnasūri, 540. — Vijāharī, 516. — Vrddha, 540. Sākyas, 48. Sālagrāma, 556. Salisisayagāma, 88. Salisisayagāma, 88.                                                      | Punnägavrksa-müla, 554 Sena, 554 Sinha, 554 Siriha, 554 Yāpana, 95 Yāpana, 95 Yāpaniya, 555 Yāpaniya, 556 Sanjaya, 70.                                                         |  |
| Sāmāriyapanthin, 448 Samaribahdra, 36, 38, 119, 130, 133, 442, 451, 453, 542, 560, 564. Samarubhadda, 321. Sanibhoga, 151, 233, 331, 374. — Aryatrika, 515. — \$higrha, 515, 516. | Sankaricarya, 130. Sankha, 70. Sankhesiataka, 70. Sankhesivaragrāma, 538. Sankhyas, 5, 52, 391. Sannyāsa, 52.                                                                  |  |
| Sambhita. 383. Sammeta Sikhara, 532 Sammeta Sikhara, 532 Sampad ————————————————————————————————————                                                                              |                                                                                                                                                                                |  |
| — Sangraha, 148. — Sarira, 147. — Sruta, 147. — Vacana, 147. — Vacana, 147. — Vacana, 147. Sampratı, 91, 97, 115, 366, 385, 389, 438, 474. Samudāya, 558.                         | Sāntisēgara, 529.<br>Sāntisena, 518.<br>Sāntisini, 34, 426.<br>Sārulathijvagāma, 69.<br>Sarusvatī, 574.<br>Sarayu, 157, 243, 594.<br>Saravadva, 50ti, 527, 542.                |  |
| Samirjana Paksa, 540. Saniyana Paksa, 540. Sanjamasuri, 317. Sanjahatta 149. Sanjahadisanganin, 33. Sanighas — Arya, 545. — Bhila, 557.                                           | Sasanadevis, 108, 570. Sasarakkhas, 398. Satrujaya, 98, 136, 523. Satyayiaya, 538. Sayatyai, 67, 67, 69, 75, 79, 242, 599. Sayaniya, 491. Sciences                             |  |
| Deva, \$45 Dramila 545, 553. Dravila, 545. Inganeévara, 546. Käńci, 134, 546. Kärki, 7548. Kölstur, 548.                                                                          | — to be avoided by Jaina monks, 185, 426.  — to be avoided by Jaina nuns, 492. Selaga, 177. 237n, 220. Selluka, 108. Selluka, 108. Sena-gana-sansthāna, 554. 357n. Senas, 104. |  |
| — Kojuttūra, 134. — Laṭabhāgaḍa, 548. — Mahi, 548. — Māthura, 546.                                                                                                                | Sendrakas, 125.<br>Seünacandra, 121.<br>Seyaviyā, 69, 79.<br>Shah Jehan, 136.                                                                                                  |  |

| 040                                  | D. D. 220                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Shoes                                | sankari, 421.                                  |
| types of, 411.                       | sarpī, 421.                                    |
| Siddhacakra, 571.                    | simhl, 317, 421.                               |
| Siddhanagrāma, 69.                   | thambanī, 420.                                 |
| Siddhāntapura, 69.                   | ulugi, 317,                                    |
| Siddhapura, 111.                     | vārāhī, 421.                                   |
| Siddhārtha, 65.                      | vrścika, 421.                                  |
| Siddhasena, 426.                     | vyāghrī, 317, 421.                             |
| Siddhasena Divākara, 38, 98, 451.    | Śramanism                                      |
| Siddhicandra, 135.                   | origin of, 47ff, 52.                           |
| Siha, 62.                            | Śravana Belgoja, 115, 122, 124, 129, 453, 549, |
| Sikandara Sür, 135.                  | 559, 565, 568.                                 |
| Śīlaguna Sūri, 519.                  | Śrenika, 70, 71, 518.                          |
| Silāhāras, 121.                      | Śreyāmsa, 57.                                  |
| Śīlānka, 34, 426.                    | Śrīgupta, 363, 515.                            |
| Sımhakirti, 135.                     | Śrikalaśa, 448, 555.                           |
| Simhanandin, 123, 559, 573.          | Śrinandipandita, 120, 134.                     |
| Sindhu, 389, 417.                    | Śrīpāla Traividyadeva, 129, 561.               |
| Sindhu-sovira, 70. 92n, 71, 402.     | Śripurusa Muttarasa Prthvikonguni II, 124      |
| Singayya, 134.                       | Śri-samudāya, 552                              |
| Sisodiyā, 113.                       | Śrivijaya, 118, 572 528n.                      |
| Siśunāgas, 72, 84, 85.               | Śrutadevatā, 107.                              |
| Śīvabhūti, 80, 81, 478.              | Šrutakirti Traividya, 561.                     |
| Šivamāra I, 124.                     | Sthánakavásins, 420 217n. 440ff                |
| Śivamāra II, 124.                    | Sthavira (see 'Thera')                         |
| Skanda, 594.                         | Sthavirakalpika (see also Jinakalpika)         |
| Skandagupta, 21, 102, 103.           | Jinakalpika and, \$18                          |
| Slaves and Jaina church, 140         | requisites of, 279                             |
| Society                              | Stick (danda), 273, 274, 287,                  |
| Jama monks and 382ff                 | Sthulabhadra, 18, 19, 32, 88n, 94, 324, 466.   |
| Jaina nuns and, 496, 500             | Students                                       |
| Solańki, 113.                        | improper, 422, 423                             |
| Soma, 62.                            | proper, 422.                                   |
| Somadatta, 329.                      | types of, 217                                  |
| Someśwara I, 119.                    | unfit for study, 186.                          |
| Someśvara II, 119.<br>Somila, 73, 82 | Study, 183ff, 352                              |
| Spells                               | apparatus of, 315,                             |
| addaā, 421.                          | change of guru for further, 354.               |
| alūkī, 421.                          | curriculum of, 313 higher, 425.                |
| anteürī, 421.                        | improper occasions for, 353.                   |
| bidālī, 317, 421.                    | method of, 184, 354                            |
| hoülāvakī, 421.                      | mode of, 315.                                  |
| jāṇāvanī, 421.                       | near nunnery, 425.                             |
| kākī, 421.                           | - persons fit for, 312.                        |
| mayūrī, 317, 421.                    | place of, 184, 312, 353, 425.                  |
| mohapī, 420.                         | proper nakṣatras for, 319.                     |
| mrgi, 421.                           | proper time for, 183, 313, 319, 352, 425.      |
| mûşaka, 421.                         | Subbhabhūmi, 69.                               |
| nakulī, 317, 421,                    | Subha, 62.                                     |
| pannatti, 421.                       | Subhacandra, 97.                               |
| śakunikā, 421.                       | Subhadrā, 57, 467, 488. 161n.                  |
|                                      |                                                |
|                                      |                                                |

| GENERAL INDEA 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Subhaghosa, 62. Subhoma, 69. Succhitta, 69. Succhitta, 69. Succhitta, 69. Suicide, 202. Suiyestha, 71, 78. Suicide, 202. Suiyestha, 71, 490. Sulabha, 507. 281n. Sulasai, 70. Sumangalagama, 69. Sumanti, 59. Sumandi, 61. Sundaramūrti, 130. Sundaramūrti, 130. Sundaramūrti, 130. Sundaramūrti, 130. Sundaramūrti, 130. Sundari, 465. Surasthipura, 69. Surpatibuddha, 364, 516. Surabhipura, 69. Surjasti, 115 332n. Suri, 337, 442. 444. — head of a gaccha, 232. — predominance of, 514. — respect to, 456 Sūrya (dynasty), 97. 114, 530. 135n. Susthita, 364, 516. Sutrata, — how to learn the, 423. — way of recting the, 422. Suvannabhalimi, 366. Suvannakhalaya, 69. Suvanakhalaya, 69. Suvanakhalaya, 69. Suvata, 61, 297, 491. Svetāmbaras — account of schism by the, 80 — antiquity of the canon of, 18. — literary activity of, 34. — oldest parts of the canon of, 23. — nun-order compared to Diganibaras, 501f. — tradition about Mahāvira's birth, 65. | Thera, 143, 144, 184, 336, 369, 371; 443; 444; 470.  — privileges of, 218. — types of 144. Theri, 498, 502, 505. Thúna, 242, 389, 402, 473. Thúnaika Sannivesa, 69. Tikia, 366, 20. — importance of, 34. Tirthankarapstikā, 571. Trujāānasanibandhar, 131. Tissalguta, 79. Tonsure, 324ff — improper naksatras for, 317. — proper naksatras for, 317. Torarāya, 102. Tosalu, 69. 87, 95, 365. Totāpanthns, 447. Touring — alone, 390. — beginning of, 243 — countries unfit for, 388ff. — evil omens for, 386. — good omens for, 387. — halts on, 388. — improper times for 318. — in mist, 244. — in rain, 244. — in imits of, 242. — method of starting, 257. — obstructed by före, 246. — obstructed by föres, 245. — obstructed by föres, 245. — obstructed by föres, 245. — obstructed by föres, 246. — of a group under an ācārya, 390. — proper panksatras for, 318. |  |  |  |
| Suvannakhalaya. 69. Suvrata, 61, 297, 491. Svetämbaras — account of schism by the, 80 — antiquity of the canon of, 22. — authorship of the canon of, 18. — literary activity of, 34. — oldest parts of the canon of, 23. — nun-order compared to Diganibaras, 501f. — tradition about Mahāvira's birth, 65. Svetapada (country). 108. Svetapatas, 81, 125, 126, 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mproper times for 318.  in mist, 244.  in rain, 244.  limits of, 242.  method of starting, 257.  obstructed by fire, 246.  obstructed by robbers, 245.  obstructed by storms, 246.  of a group under an ācārya, 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Syādvāda, 117.  Tāmalitti, 402. Tambāya Sannivesa, 69. Taransswāmin, 448, 452 Tāvasa, 44. Tēcacher - — qualities of an ideal, 423. Tejapāla, 113. Terūpanthins, 448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — reasons for cancelling, 246. — through water, 245. — time for starting, 386. — under calamities, 244. — unfit regions for, 242. Tungi, 63. 47n. Tungiyà, 63. 63. 47n. Tungiyà, 63. 63. 47n. Tungiyà, 63. 63. 47n. Turiyàtita, 11. 47n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

- Candrikáváta, 552.

--- Parnavatsala, 557

- faults of improper. 347ff.

Vărănasī. 60, 69, 106, 242, 599.

--- Nunna, 552,

Vandanā, 456, 459.

Vāṇiyagāma, 69.

Varahamihira, 115

Vāriseņācārya, 125.

Vardhamāna Súri, 366.

Udayana, 2, 70, 71. Vasaha 226 Udaya Pedhalaputta. 61. Vasantakirti, 448. Udáyi, 85. Väsavadattä, 71. Vāsisthī, 465 Uddandagas, 398. Udgamadosas, 288ff. Vasittha (a ganadhara), 62. Udyotakesarin, 97. Vastupāla, 113. Udyotana Suri, 102, 114, 133, 374, 519, 542 Vāsudeva, 100. Vāsuladattā, 71. Ujjeni, 81, 90, 91, 98, 102, 115, 366, 368, 392. 113n, 451, 489. Vasumati 294, 489n. Umasvati, 36, 442, Vasundharā, 294, 489n Umbrella, 412. Vasupujyadeva, 129. Unnaga, 69. Vasupūjya Siddhantadeva, 133. Upādhyāya, 144, 184, 218, 309, 369, 370, 443. Vatsarāja, 105, 294, Vattakera, 36. --- as a gitārtha, 390. Väübhūi, 77. --- duties of 314, 370. Vavaggama, 69. --- predominance of, 514. Vebhāra, 322 - protector of nuns, 218 21n. Venkatādri Nāvaka, 131. --- qualifications of, 218 Vesiyayana, 75, 199. --- respect to, 456. Vidagdharaia, 114 ---- sole instructor, 336. Vidanda, 273. Upāli, 62. - size of. 274. Upasthāpanā, 368. ---- use of 274 --- proper naksatras for, 318. Vidyādharagopāla, 364. Usabhapura, 79. Vidyananda, 119. Uttarapatta, 260, 276, 427. Vijayacandra, 523 Vijayadeva, 136, 562 Vaghelas, 113. Vijayāditya, 117 Vaisalī, 65. 53n, 67, 69, 268 313n. Vijayaditya II, 127 Vaisesikas, 80 Vijavādītya Vallabha, 134 Vajradāman, 107. Vajranandin, 545 Vajrasena, 364. Vijayapāla, 107 Vajraswamin, 98 Vijayappa, 131. Vakragrīva, 561. Vikramāditva, 97. Valabhī, 111. --- council of, 21, 365. Valabhīpura, 81. Valhika, 70, 92n. Vılatthi, 273 Vāluyagāma, 69. --- size of 274. Vămă, 60. --- use of, 274. Vamsa, 558

Vijayakirti, 107, 123 Vijaya Narasımha, 129 Vikramaditya II, 120 Vikramādītva VI, 120 Vikramasımha, 107, 567 Vimala, 111. Vimala Dandanāyaka, 573. Vanaladitya, 118, 127, 563. Vimalavasahi, 111. Vinayadıtya, 128 Vinayaditya II. 128 Vınayanandin Yati, 567. Vira Ballala I, 129. Vira Ballala III, 129. Vīra Banajigas, 134. Virabhadda, 62.

Vīrajasa, 70. Vīrangaya, 70. Višākhā, 504. Višākhā, 504. Visākhākīrti. 135. Visvupanthins, 454, 462. Visvata, 77. Vrātya, 55. Vrsabhanadin, 562

Washing

--- objections to, 262. --- vindication of, 262 Water-journey, 156, 157, 243 Wine, 417. Worship

--- Jina, 461.

--- of wooden images, 5:17.

---- ways of, 571.

Yādavas, 121. Yājñavalkya, 53, 107 Yamunā, 157, 243, 594. Yāpanīyas. 125, 448. Yasohhadra Sūri, 563. Yasodā, 65

Yasodeva Digamberarka, 107

Yuan Chwang, 104.

## CORRECTIONS AND ADDITIONS

It will be seen that the variety of printing types required for the work as well as the bulk of the matter have made it necessary to attach this Corrigenda. Attempt has been made to make it as perfect as possible, leaving out very mirror corrections.

Words with small capitals which are shown in the body of the text without their full diacritical marks are given with such in a list at the end here.

Certain imperfections have still crept in as regards transliteration in the following cases:

(i) Words from quotations which use their own system of transliteration.

(ii) Names of places, regions, dynasties, sects, etc., which generally go without a uniform system of transliteration.

## System of reference:

- 1. Except on the first page of each chapter lines are counted excluding the title line.
- 2 The number to the left of the dot denotes the page and the one to the right of it the line on it.
- 3. Numbers for the different lines, etc. from the same page and requiring the same type of correction are denoted with hyphens between them.
- 4. Where points are enumerated in order on a page, the first number following the dot would denote the point and the number(s) after the next dot would denote the line(s) from that point.
- 5. The number preceding the round bracket denotes the page, and, inside the bracket, the number, or only that to the left of the dot (when it is there), denotes the footnote and that to the right of the dot (in that case) denotes the line in the footnote.
- 6. The original form of the type of the letter (cf. small or big capital, italicised, or italicised capital) will not be affected in the correction that relates to other aspects or to any of those mentioned inside the bracket here, in the absence of an additional reference on those points.
- 7. Words either describing the error or the correction (such as: comma, semi-colon) or locating it (by way of relation, such as: at, in, of, for, from; or in point of order, such as: 1st, 2nd, last, at beg. [= beginning], at end, af. [= after], bef. [= before]) are put is italion.
- A classified corrigenda was thought better from many points. The reader will be kind enough not to mind the inconvenience that may be caused thereby.
- This corrigenda could not cover the matter detailed out under the headings 'Sanskrit and Prakrit Terms' and 'General Index' due to unavoidable circumstances.

#### Change 'a' to 'a' in:

Ra 123(459-7); ugga 178(242); nigghate 184-1; va 221-33, 501-18; Ará 604-33.

# Change 'à' to 'a' in:

18·9; khá 135(473); Nahár 136·16; yá 203(328·5); på 224·24; Oghá 263·20; bhá 413·31; kā 441·3; ļā 453·19, Pūrvūs or Puvvās at 18·20; 21·31; 23·ii·3; 25·31·32; 31·28; 34·35; 36·27; 42·35; 57·15·16; 58·1; 61·8; 70·9; 78·3; Prākrit at 32·29; 33·21-31-32; 112·5; anavaṭṭhappā at 153·21; 338·23; 379·20; 589

#### Change 'n' to 'n' in:

Ange at 15(16): 17:3-4-5-6-7-16: 19:14-19-24; 21-31; 23-20-21-i-4-ii-1-3; 24-3--6-8-12-13-16-19-31: 25-19: 27-7-9-10-12-13-15-19-26: 28-17: 29-9-10: 30-28-29: 31-12-13: 32-2-6-10; 34-9-10-35-(92); 35-1-3-4-6-9-17-19: 36:26-27-29-30: 37:10: 42:25-28-31-34: 44:16-21-24: 64:8: 78:2: 82 9-27: 83:7: 94 10; 95 3; 491 28; 506 10; Tirthankara at 19(38); 26.8; 39.28-31; 40.1; 48.22; 57 6-11; 59:4-11-13-16-21-24: 60:10-14: 73:22. 74:8-10; 82 18; 93 13-14-16; 97-20; 101-23; 107-28; 109-33; 110-15-26; sankhya 5-31; sangharam 16.27; sangraha 15.29; 117.27; mangala 33.7; 69.9: 118.18: Śīlanka 34.5: Anguttara 38.38: 45 3: jungiya 49 3-4: Gangeya 61-14: tunga 66(60); Nangala 68:24; sankha 70:6-18. 117.5-8: Vîrangaya 70.17: Mankhalı 74.29: Ganga 79-28; śunga 89-30; 115-24; sanghala 103-4; Bankesa 117 29, Bankeya 118-23; Singayya 120-8; 134-34, Gonki 120-19, Konguni 123-21-24-27-30; 124-6; Freyanga 128-20, Sankarā 130-19; uttınga 172-1; sangahana 225-16; sangha 304-(29), Lonka 440.

#### Change 'n' to 'n' in:

jn at 4.24; 35.7; 36.13; 57.28; 63(45); 69.23; 79.6; 102.7; 109.11; 112(313.2); 113.5; Sanjaya 70.18; länchana 93.16; Satrunjaya 113.26.

### Change 'n' to 'n':

bef, d at 46(18); 61:14; 65.7-(53); 77:22; 82:17; 93:5; 94:19; 120-4; 124:11-(20); 129:19, 440:25; 461:32; 603:17; and m Udāyana 2-1, Pumy 32:-9; Ujim 30:19-29; Kalyāni 119-8; āmarana 181:11; uvagarana 322:-9; ingini 461:23; thāni, ṇāni 491:20; Gancis 574:11:3.

Change 'n' to 'n' in: 80·5; 87(174·3); 90·23. Change 'm' to 'm' in:

Svetanibara, Djganibara and Sanibhoga at 21 23 -33; 22 -16; 22 :iiii -2; 42 -22 -6; 25; 33 -4 -33, 36 -33; 37 -3 -24; 65 -13; 78 -30; 80 -18 -19 -22 -23; 81 -29; 82 -11 -22; 95 -15; 86 -2; 101 -16; 111 -6 -13 -31; 21 -2; 12 -5; 85 -3; 13 -16; 151 -24 -25; 152 -12; and in 77 -24; 84 -24; 92 -22; 136 -20; 153 -3; 158(93 -11) -2nd; 165 -19; 165 -9 -17; 179 -22; 189 -12; 287 -34; 221 -14; 385 -23; 389 -1 -9 -10; 396 -8; 386 -25 -2nd; 406 -11 -24; 465 -20 Lact; 141 -11; 419 -22 In; 420 -13; 423 -21 -2nd, 424 -30; 446 -14; 450 -6 -27; 493

# Change 'm' to 'm' in:

ahımsā at 9·14; 11 10, 63·9; 89·18; 123·19; hımsā 62·5; samsāra 1(3·2), samyutta 45·3; vamša 69(92); simha at 107·30; 112 7·9·14·16-(307); 120·23; 123·7·13-21-24; 124·7; 136·3; artham 149(40), kaḍam 163·7; from am 595·3.

## Change 'sh' to 's' in:

bef. n at 39·25; 59·22·(5-6); 130·30; 105·11; 107·11; 118·7·10, 126·25, 130·32; 132(455); 133·2; 135(465); 605·23; and in rsh 25(62); shthå 71·16-18; varsha 132·32; 133(459); dikshå 445·16

## Change 'w' to 'v' in:

swämin at 32(88); 37-13; 98 25; 103-26; 448 14, 452-2; 466(11); and in Bhagawad 5-24; swätantrya 5-31; Diwäkara 36(97-2); 451-29; swäti 37-13; Pawa 68-13; Maheshwara 107-24; 113-8, väsi 118-24.

#### Read:

"Sangha" at 19-8, 33-12; 97-4-20; 111-1; 117-8; 119-2; 129-13; 121-229; 129-14; 134-10-14; 137-2-6; 144-13, 411-28; "Akalańka" at 38-7; 119-2; 130-13; 131-23; 148-2; "Akalańka" at 38-7; 119-2; 130-12; 148-2; Bourlar at 16(30); 112(307-308); Lupers at 90(229); 10(229); Lupers at 90(229); 100-12-(234); 101(242); Lupers at 90(229-32); 100-12-(234); 101(243); 102(253); Schresnic at 151(58); 137-159; 1375-14.

## Change 'v.' to 'v.' at:

25(62); 30(80); 79(137-138), 255(229); 321(575); 471(42).

# Change 'vs.' or 'vs.' to 'vv.' at:

11(46); 30(78-79-82); 32(88); 79(136-139-140); 80(141-145-146); 87(176); 215(7); 232(102); 235(119); 247(186); 262(268); 310(541); 32(576-577); 322(581); 327(628); 329(637); 389(24); 476(85); 478(89).

# Give tréma properly in words at:

2-8; 4-30-(19-1); 5-1; 17-9-10-11-12-13-17-18-24-5-26-72-88-29-30-1; 18-5-(53); 21-4-; 26-4; 27-30; 28-14-8; 34(92); 35-7-22; 35(10-12), 57-19; 6-11-12; 6-24; 6-2-7; 76-4; 72(112); 73-20; 74-12-13; 77-17-18-19-2-28-6(130); 78-52; 74-12-13; 77-17-18-19-2-28-6(130); 18-52-62-7; 55-4; 115-12-28; 116-6; 121-14; 141-28; 142-13, 153-4; 154-13; 163-19; 175-10; 176-10; 183-15; 194-15; 224-12-229-23; 278-32; 286035-2;) 281-13; 115-13; 325-19, 368-21; 436(276-2); 488(161); 544 (19-2-58); 48-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10; 18-10;

## Have capitals for;

o 16(33), v 21 5; s 86-20; c 98-7; d of 'devala' and k of 'kānva' 158(93); 1st a 260(395 2); 1st n 288 4; p 239(637); c. 402 (149); 1st t 407-(10); c. 412 (176); k of 'kharatara' 530(133); s of 'south' 545-6; p 607-26.

### Have no capitals for:

2nd T 25·15; T 126·3-5; S 383·5; C 419·9; N 427·6; besides a few such letters that may be found after semicolons, etc. in the footnotes.

### Have italics for:

N 4(18); C 70(95-98); comm. 161(114); 377(65), Nis 259(255).

#### Have no italies for:

Savvaobhaddā 192·16; ācārya 233·8; says 539·21.

# Have suitable inverted commas at:

16(31); of. Nirvāna 25:30; of, stake 133:10; for vīrāsana 194:21; 217:32; 370-(c)-2; 375:34; 389-9; 396(135); 401:10; 488:34; 413:5; 414:24; 416:32; 421:14; 424:30-31; 436:18; 444:17; 450:20; 451:2; 467(19); 483:10; 523:18; 551(318); 560-(ii).

## Add comma:

bef. is 72-1; at end 99-23; af. monks 123-10; af. that 122-22; at end 161-31; at end 183-6; bef. as 221-13; bef. 2nd to 226-13; bef. rather 386-25; af. if 436-9-13; af. however 444-29; bef. devoid 46-16, af. one 581-7; af. and 590-22; bef. 2nd the 595-26; at end 596-3; bef. ec. at 36-13; 146-27; 147-28; 151-26; 180-9; 185-25, 188-6-13; 189-8-289; 290-1; 461-24.

#### Drop comma at:

9-9, 11-18, 25-16; bef, he 63-14; bef, due 100-16; bef, which 100-17; bef, it 111-20; bef, he 111-21; bef, speak 114-28; bef, which 128-21; af, them 128-21; af, 121-21; af, 1

## Add hyphen:

at end of 12·12; af.: karma 8·iv·2; 9·16; 12·14; ultra 12·12; Dharma 89·27; bef. ākīrne 455·2.

#### Add 'the':

at beg. 73·23; af.: in 47·3; of 69(92); 506·23; 1st to 135·15; comma 375·3; and 506·29; bef.: Buddhist 45·7; Jaina 47·11; Buddha 75·27; 76·18-19-21; 77·1; middle 193·(c).

## Add:

to af. or 7.28; " af. Bihar \$3(47.3); (—from the author of this thesis.) af. 83(156); being af. as 197:18; even bef, forbid 132:22; ? af. bhauma 185:23; up af. keep 217:15; a qf. or 223:29; comma af. 4 23(109); not bef, arisen 281:11; upon bef, the 381:19; as af, well 384:14; semi-colon at end 389:6; might at end 385:22; dots af. do 393:(6); more af. af. 32:37; if af. but 488:2, semi-colon at end 493(200:1); may af. we 514:11:5.

Drop 'as' at:

26·3-18-24; 27·12 (2nd)-29 (2nd); 36·5; 45·22; 48·22; 59·11; 61·16; 75·11; 80·4; 81·35; 156·21; 151(58); 153·11; 154·9; 175·7; 179·24; 185·25; 186·16.

### Drop:

more 1-12; 242-2; karmāt 5-25; Monasticism upto Monasticism 7(35); to be 46.2; as due 56.8; the 105.4; that 115.16; ! bef. etc. 131 (453); 2nd or 183·1-7; The 38·(a); 194 · (10); to 205 · 3: 1st the 206 · 4, which 214-27; one v 225(60); also 234-8; n from brackets 286-14; again 316-18; to be 366-26; dots from 399 (3) - (5): that of 426 .7: an 442.6: 1st full stop 451.24: in the morning 452.28; 1st for 455 3; who 461.19; get 498.2; 2nd the 498-26; low 549-5; 2nd hyphen 577-32; colon or semicolon af, or 598-14-15; ' at 206.7; 225(58.3); 226(63); 273.17 Ist; 343(684); 359 · 14; 389 · 10; ' at 250 · 18; 390 · 24; " at 288(395); 338(661); 436(276); " af. 63(47).

Read 'to be' for 'as' at: 48-24: 71-31: 265-11: 294-12: 396-9.

# Read 'or' for 'and' at:

144-11, 159-4-7; 168(163); 169-21-22-23; 172-10-12-17; 177-6; 183-13; 184-22; 186-2-15-215-21-25; 188-21; 204-34; 208-1-5; 212-9, 241-16; 243-8; 264-16; 296-6; 299-10, 310-10; 212-26; 342-15; 383-3; 389-17; 411-5; 423-3; 340-7; 449-16; 451-24; 460-16-17-18; 474-21; 476-17; 483-12; 490-1; 501-12; 597-14.

### Change as directed:

by⇒in 18-20; with→of 68-13; after→upon 132-17; about →over 181 22; 1π of →a 1213-6; by→ with 217(14); during→in 213-6; by→ with 217(14); during→in 215-51; for→by 245-1; of ≈ from 395-15; in → from 396-5: like →of 338-16; which → as 342-11; for with 396-11; that → those 187-26; an → a 483-16; near→in 433-3; and of →or 685-22; 2nd a → the 482-30; the → an 433-6; the → and 511-16; to → and 546-22; as → an 433-6; the → and 511-16; to → and 546-22;

did  $\rightarrow$  had 11·17; it  $\rightarrow$  former 11·17; it  $\rightarrow$  that 66·21; anything  $\rightarrow$  nothing 144·5; other  $\rightarrow$  another 150·6; due to  $\rightarrow$  for 152·13; in a way as  $\rightarrow$  with the view 153·1; their  $\rightarrow$  the 163·3; was  $\rightarrow$  is 166·17; dry like  $\rightarrow$  coarse like

the eating of 211-31; he — the latter 221-14. he — the Gandhare 224-29; begins — beings 265-9; were — was 334-36; the — Favourable 387-23; the following — certain 468-25; a — her 465-24; general — common 468 (158-7); was — were 486-27; augmented corroborated 513-15; another — other 590-21.

comma → raised comma bef. by 23(51·2);
1st comma → dash 116·28; comma → and
168(163·3); dash → hyphen followed by
space 258·2; SX → IX 76(128); (6) → (6-7)
191: 65 → 66 564(444).

 $dn \rightarrow j\tilde{n}$  5·28, 31·7;  $m \rightarrow n$  17·33; 1st  $\dot{m} \rightarrow n$  93·23;  $n \rightarrow n$  127·7;  $\dot{m} \rightarrow \dot{n}$  135 (473); tt  $\rightarrow$  tt 153·5, 304·32;  $\dot{m}_{j} \rightarrow \tilde{n}_{j}$  436(276).

nun life 2-6; Dasa 6(32), 30(82); Anuyoga 16(32); "M 21-4; na" 21-5; differ 28-36; Vairasvamin 30 80; Ogha-N. 31 31; Nata 38-37; Bhāgavata 39-25-31; Silāhāra 41; Thananga 44-25, 82-7, 162(115); Prakrta 45(9); Jamas 45-13; śramanas 49(30); Sankhya 52 11: Rg 55-17; Pancala 63(46); Jňátr 65-8, Jacobi 66-17; Thúnāga 68 14; Udávana 70-20, 71-12-20; Bimbisara 71-19, \$5(162): intelligentzia 78-20: Kaimdinya 81-16; santhāraya 87(176); niggantha 89-15; Uljain 91-2, 98 12; Cedi 92-28; confederacy \$3-13; echoes \$4 33; Pusya \$5-9; Lalatendu 97-6; Satavana 98-21; STEVENSON 98(121), mahā 103-6, Mahārāja 112(313); Ratta 119-14; varman 124 23; Ballala 128-28; Vira 129-12: Cola 129-25, 130-4: Cera 129-28: campaign 130 23; Venkatādri 131-22; vibhūti 131 27; Jnata 142 1; šīla 143(13); dešo' 148(39); space of, tva 148(39). Church 149-14; either explain it 151-7; persons 152-10; tena 153-27; vassa 158(93); yam 162-6, ram 163-8; pamajijja 179-11, jam kiñet miechā 180-12; dhyāna 182 3; satta 191 · 4; Bhadduttarā 193 · 1; (9) bef, 'The' 193; in either 193 · (c); labdhi 200 · 10; hāsa 204-13; manas 206-19, 322-28; vac 206-20. 322.28; semicolon bef as 214.27; anyone af. if 215.6; therabhumi 218.4, years' 220.7; hāra 220-12, 225-1; unpopular officer upon 220 23; śilamasyeti 225(56); Vrtti 225(57); egalla 230 7; Comm. 231(93); cdra 231(95); ganadharas 232(97); ācārya, of 235-29; dividing 236-24; an 'anugghāīya' one or vice 238-33; sanghādī 240-30, 263-3; than himself 245-21; padi 250-18, 491-19; santhāra 254(227), 492 18; angula 264(227); with

laymen .... but not with women. 255-26; meditations 258.2; clothes 260.1; space of. hyphen 260 · 15; lice 261 · 14 - 16; ma 262(266); nuihanotti 260-24: vanna 266-9, rava 279-4: road built 290(465); parampara 291-28; Nogr 293(485); dosas (within brackets) 295-22; Bra 296-17; pinda 297-8; Samstava 298-3; led 301.7; vacchā 303.25; space bef. Sutta 313(559a); reveals 314.31, uvarilla 315.19; no 316 1. deal 339·14; te 338·1; 'skandha' 354.5; yasas 362.26; complete the bracket 369 7; gane within bracket 371-23; ment 375 · 7; māsāh 376 · 10, Thân, 378(67); Nišītha 379-32: párañerva 388-23: asamvama 389-6: eunuchs, beasts or others which 393-22; varjyā 394 15; lodgings 397-11; acelakāh 398 (135) Bhāsvas 400 20, 'Caturguru' 401-28, 169 409-17, sútra 410-11; full stop at the end of 412-15-22; Mon's 419-12111; kuvar 420(217), 441(286), Ti 21.7, 421(228), 466(13), 511(290); nihnavî 423-4; Gujarâtî 427 7. 428:13, before sunrise 427:17, after it 427 18, others' 429 17, Nis.-C. 433(259); above p 407 434(262): vision 435:21: rava's 442(289); sadhu 443:11, 459:31; muni 443(292); Kürcaka 447-26; advam 450-26; or meeting along 456 30, pädau 458-31, úrvorupari 458-33; Pūrnimā 464 15; Brahmī 465 7; Nırya, 466(16), Khuddia 467-19; semicolon 470.9; for both 474.18, always is 475.7; Interchange the contents of footnotes 78 and 81 on p. 476; itthi 478(88); vihūva 482(3); savvaobhadda 486-8; was a nun 487-26; transpose pravartini and acarva 488.5; semicolon bef. Brhat. 488(161); Bhag. 12, 2, etc 491(187); purifying 492-22; Buddhist 502-19; nun-life, which 509:23; shift even af, go 511-23; vārana 515-13; Uccanāgarī 516-14. 518:15-(39), Govanuitivā 516:21; Śākhās 519.2; really 533(157); pallikiyoddyotanācárya 534.9; centuries 534.14, 543.2, 546.22; Upakeśa 541(224); mention 555-19; sena 562.14; Krsna 562(429); Pandita 568(21); Śrāvakī 570.2; Magadha 570.17; Śāsanadevīs 570 24; ahimsā 576 8; Cheya 580 16; ttānam 598 - 19: caütthenam and egatthanenam 600(220); Nāyādha 603-1; Samavāyanga 603 · 27; parvan 604 · 19; Inscriptions 606 · 29; Britannica 607 · 13.

Read the words occurring with small capitals as follows:

361 Godāsa, Gana (twice); 362 Gana (thrice). Uduvātika, Vešavātika: 363 Cārana, Gana (twice), Manaya: 364 Kautika Gana; 463 Ganas; 464 Śākhās; 515 Śākhās (twice); 516 Śākhās (four times): 517 Śākhās (four times); 518 Śākhās; 520 Anandasūri, Anandavimalasūri, Ancala; 521 Bāhada, Bāpadīya, Bhānadevācārya, Bhartrpura, Bhāvadaharā, Bhāvaharsa, Bhinnaniāla, Bokadivā: 522 Brahmana, -nīva, Brhad (twice), Vrhad, Gujaráti-Lonka, Brhat; 523 Brhad (twice). Brhat (twice), Lonka, Tapa, 524 Canancala, 2nd Căndra, -ăcărva, Chahiteră, Chotivâla, Citravala: 525 Desavala-Tapa, Devabhidita, Devăcărya, Devănanda, Devasúri, Dhaneśvara, Dharmaghosa; 526 Ghosapuriya, Hārija, Ilarsapurīva, Humbada, Jālvodhara; Jāpadāna, Jirāpallīya, Jňabakiva. Jňanakapa, Kacholivala, Kaduamati: 528 Kamala, Kamalakalasa, Kamyaka, Kasahrda, Kavalā; 530 Vegada, Koranta, Krsnarsi, Krsnarājarsi: 531 Kūrcapura, Kutuvapurā, Lonka, Lumpaka, Madahadiya, Maddaharau, Madūhada, Mahādakīya, Māhāhadīya; 532 Maladhārī, . . . Pūrnimā, Modha. Nāgapurīya; 533 Nāgendra, Namadāla, Nānakīya, Nānavāla, Nigamā Vibhavaka, Nırvrti; 534 Nithati, Osvāla, Palīkīya, Pallī, vāla, Pańcasārīya, Pārśva; 535 Pavīrya, Poraváda, Prabhákara, -ācārva; 536 Prāva, Punimā (twice); 537 Rāja (twice), Rāmasenīya, Rākā, -pallīya, Sādhu Pūrnımā Paksa, Sagara; 538 Samvegi, Sanderaka, Sankheśvara, Saravāla, Sardha Paurnamīya; 539 Siddhānti, Suvipradīpta, Tapā; 541 Tāvadāra, Tāvakīya, Tārāpadra, Thārā-padrīya, Thirāpadrīya, Thiyārā, Tribhaviyā, -acarya, Ukeśa, Upakeśa; 542 Uttaradha, Vālabha, Vanavāsī, Vāvadīvā, -paksa; 543 Vijavānandasūri, -nika, Vrddha (twice). Tapa, Vrhad, Vrhal, -sīha: 544 Yaśasūri: 545 Arya, Sangha (thrice), Dravida; 546 Inganesvara, Sangha (twice), Kāncī; 547 Kāsthā Sangha: 548 Kolattur, Sangha (four times). Latabagada, Mahi, Mathura; 549 Mula Sangha; 552 Sangha; 553 Navilūra Sangha; 554 Památasama, Sangha (five times). Punnāga-Vrksa-Múla, Śrī, Simha: 555 Yapaniya Sangha: 556 Yapaniya, Sangha: 601, 604 Svetambara.